| वीर         | सेवामन्दिर |
|-------------|------------|
|             | दिल्ली     |
|             |            |
|             |            |
|             | *          |
|             | 4          |
| क्रम संख्या | - X 2 & -  |
| _           | 24211      |
| काल न०      | 0114       |
| खण्ड        |            |

## श्रीमाइल्लधवलविरचित

द्रव्यस्वभावप्रकाशक

## नयचक्र

[ देवसेनकृत सानुवाद आलापपद्धति तथा विद्यानिन्दकृती तत्त्वार्थवातिकके नयविवरण सहित ]

सम्पादन-अनुबाद सिद्धान्ताचार्य पण्डित केंस्राशचन्द्र शास्त्री प्रधानाचार्य श्री स्याहाद महाबिद्यास्त्रय, बाराणसी



# भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

# स्व॰ पुण्यरलोका माता मृतिंदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला

ग्रन्थमाला सम्पादक

डॉ. हीरालाल जैन, एम. ए., डो. लिट्. डॉ. बा. ने. उपाध्ये, एम. ए., डो. लिट्.

প্ৰকাহাক

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रभान कार्याळय : १६२०।२१, नेवाजी सुम्राय मार्ग, दिस्की-६ प्रकारान कार्याजय : हुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५ मृद्रक : सन्मति मृद्रणालय, हुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५

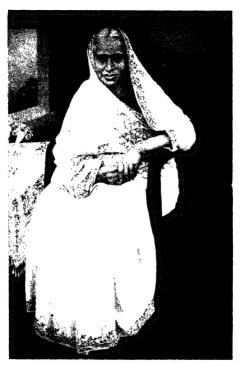

स्व॰ मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रमाद जैन

DRAVYASVABHĀVAPRAKĀŚAKA

# **NAYACAKRA**

of

#### MĀİLLA DHAVALA

[ With Texts and Translations of Alāpa-Paddhati of Devasena and Nayavivaraṇa from Tattvārthavārtika of Vidyānanda ]

Edited with Hinds Translatso

Siddhantacharya Pandit Kailash Chandra Shastri, Principal of Syadvada Mahavidyalaya

Principal of Syadvada Manavidyatay: Varanasi



## BHARATIYA JNANAPITHA PUBLICATION

VIRA SAMVAT 2497 : V. SAMVAT 2028 : 1971 A. D. First Edition : Price Rs. 15/-

## BHÁRATÍYA JŇÁNAPÍTHA MÜRTIDEVÍ JAIN GRANTHAMÁLÁ

FOUNDED BY

# SÄHU SHÄNTIPRASÄD JAIN IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

### SHRÎ MÜRTIDEVÎ

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN ACAMIC, PHILOSOPHICAL, PAURANIC, LITERARY, HISTONICAL AND OTHER ODGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKETA, SAMSKETA APABHRAMSA, HINDI, KANNADA, IAMIL, ELC, ARE BEING PUBLISHED IN THEIR NESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR

TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES
AND
CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS,
STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR
JAIN LITERATURE ARE ALSO BEING PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain, M. A., D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt.

Published by Bharatiya Jnanapitha

Head office 3620/21 Netaji Subhash Marg, Delhi-6 Publication office Durgakund Road, Varanasi-5

#### GENERAL EDITORIAL

Reality is a multifaced complexity, viewed in itself and with reference to time and place. Human understanding has its limitations, and its comprehension pertains only to its point of view. And human speech is not capable of putting in words, at a stretch, all that the mind might have grasped. These concepts he at the basis of certain Jama doctrines in the field of Pramajina-Sastra or Nyaya-Sastra, namely, Anekanta-vada, Naya vada and Syadvada. These are no more weapons of disputants but are really effective instruments of valid knowledge and its exposition within the ablities of a min.

Reality is endowed with a substiatum which not only persists through time and space, but is also invested with modes which appear and disappear under varying conditions. Such a reality can be understood properly and thoroughly from different points of view (Naya). Apart from the metaphysical importance of the Anekanta-vada, it has a psychological effect that one is made to realize that other man's point of view deserves consideration as much as one's own. In short, it breeds a tolerant outlook in a co-operative effort in securing more knowledge. Naturally the Jama philosophies, though often misunderstood, have taken great pains to explain these instruments of knowledge. They have used them for the study of both of the fundamental punciples, namely, Jiva and Ajīva and even for reconciling apparent conflicts in view-points. Substance (Dravya) is endowed with quality (Guna) and modes (Paryyaya), and is subjected to origination (Utjada), distruction (Vyaya) and permanence (Dhrauvya). Such a substance can be understood only by adopting various points of view and described in statements of relative validity.

Emment authors hke Samantabbadra, Suddhasena, Akalanka, Haribhadra, Vidyānanda, Hemacandra and others have contributed richly to the study of Ane-kānta-vāda, etc. in the light of contemporary thought patterns propounded in different religions and plulosophical schools. Most of then works are in Sanskrit and very few of them (like the Syādvāda-mañjarī) have been presented in authentic translations into English. Many expositions of their contents are available in Hindi todav

According to the Tattvartha-Sūtra, Pramāna and Naya are the means of knowledge; and on this Sūtra commentators have elaborated their theories in the light of their inhetited information and contemporary controverses Quotations in earlier works point to the existence of ancient literature on these topics, and even a text "Nayacakra", by name, appears to have existed (from the references to it by

6 NAYACAKRA

Akalanka, Vadıraja and Vidvananda ), though it is difficult to say anything about its contents. There was a Nayacakra of Mallavadı, but what has come down to us is a learned commentary of Sımhasūrı-ganı Kşamāśramana on the basıs of which Muni Srī Jambuvijavajī has reconstructed the basic text with remarkable perseverance and ingenuity. The first volume is already published from Bhavanagar (Srī Jama Atmananda Sabhā, Bhavnagar 1966. As to earlier editions see G. O. S., No. 116, only Four Ārās, Baroda 1952, ed. by Muni Chaturavijaya and Pt. L. B. Gandhi, also Śrī Vijayalabdhisūri's ed , Chani, Pt. I. 1948, Pt. II, 1951; Pt. III, 1956 and Pt. IV, 1960 ). The title of the work is Dyadaśaranayacakra and deals with twelve-fold Naya, six referring to Dravyarthika and six to Paryayarthika. This is a novel approach, rather unique in Jaina literature. Some indication of it, as Pt. Kailashchandra has suggested, is seen in one of the verses ( No. 118 ) of the Svayambhū-Stotra of Samantabhadra, Mallavadı is assigned to c. the first half of the sixth century of the Vikrama Era, according to some, he is to be assigned to the fifth century of the Vikrama Era Any way he should be later than Siddhasena Divakara. It is not unlikely that Akalanka and others were aware of this Navacakra.

Among the later works dealing with Nayas, the following deserve special attention, and a good deal of information about them is presented and discussed by Pt. Kailashchandrau in his Hindi Introduction,

- 1) The Nayacakra of Devasena in 87 gathas. If he is identical with the author of the Darsanasara composed in A. D. 933 at Dhara, this Nayacakra is to be assigned to the middle of the tenth century.
- 2) Devasena has composed the Alapapaddhati in Sanskrit on his own Nayacakra to supplement the latter with the discussion about Dravya, Guna and Paryaya.

The above two works together have something unique in their contents and exposition, especially in the sub-divisions of Naya. The Dravyānuyoga-tarkanā has many common passages with the Ālapanddhati,

3) Then there is the Dravya-svabbāva-prakāśaka Nayacakra. Unlike the Nayacakra of Devascna, it is not confined only to the discussion of Naya, but includes as well topics covered in the Ålāpapaddhati. That is why the simple title Nayacakra is qualified by Dravya-svabbāya-prakājāka.

The name of the author is Māilla-dhavala (—deva). He is not known to us from any other source, nor has any other work of his come down to us so far. In the concluding gathās, which are not well preserved and are open to different interpretations, salutation is offered to Devasena, the author of Darśanasára. It is not unlikely that he feels like calling Devasena his Guru, because the latter's Nayacakra has been his main source and guide in composing his own work, it has come down to him like a boat to take him through the stream of Nayas. He has incorporated almost all the gathās from it (nearly 78 out of 87) It seems that Māilla-dhavala first composed this work in Dohās (possibly in Apabhrańśa) but one Śubhankara laughed at it saying that Dohā was not suitable and that it should be put in Gathās. So be complied with his request and here is his composition. Or it may be that he had

an earlier work in Dohās before him, and he put it into Gāthās as the editor wants to suggest.

As to the age of Māilla-dhavala, he is definitely later than Devasena (c. 933 A. D.). Pt. Kailashchandraji has shown how his work contains quotations from the Dravya-sangraha and from the Ekatva-saptati of Padmanandi (e 1136 A. D.) and how he is quoted by Æādhara (known dates, A. D. 1228-43). So Māilla-dhavala may be tentatively put between e 1136 and 1243 A. D.

Māılla-dhavala has enriched the Nayacakra by adding topics from the works of Kundakunda that is how and why he qualifies his Nayacakra with the phrase Dravya-svabhāva-prakṣāka.

Mailla-dhavala has divided his work, consisting of 425 (in the earlier edition, 423) Gāthās, into twelve chapters which deal respectively with Guna, Paryāya, Dravya, Five Astikāyas, Seven Tattvas, Nine Padarthas, Pramāna, Naya, Niksepa, Samyag darsana, Samyag-jāna Samyak-cārītra These topics clearly indicate that the author has begun with Nyāya topics but has veritably covered alimost every aspect of Jamism incorporating the material from Kundakunda's works. Even in choosing Prākrit (Sauraseni) for his composition he is following in the footsteps of great Aciryas like Kundakunda, Nemicandra and Devasena. His outlook is comprehensive, and he has made his exposition authoritative by quoting from standard authors of vore.

4-5) There are available two other Nayacakra texts in Sanskrit. The first is an admixture of verse and prose. The second is also in Sanskrit verses, composed more or less following (avirothena) the Gāthās [of Devasena] But this is not just a Sanskrit rendering but contains useful matter from the Samayasāra (of Kundakunda and Amitacandra's exposition of the same)

The author of both these works is Bhatṭāraka Devasena. The second Naya-cakra is composed by him for enlightening one Vyoma-pandita and is qualified by adjective Śruta-bhavana-dīpa No definite date can be assigned to him. It is quite likely that this Bhatṭāraka Devasena, who also expounds the topics of the Samayastara, etc in his work, imitated Māilla-dhavala in qualifying his work as Śruta-bhavana-dīpa.

Though these texts were published many years back (in the Manikchandra D. J Granthamāļā, 16, Bombay 1920), sufficient attention was not given to their study and translation. So the authorities of the Bhāgrafiya Jāṇanpāḥa felt that a good edition of them (based on some fresh material) with exhaustive translation and exposition in Hindi was an urgent need. These texts are difficult in some contexts and baffle one's understanding.

Pt. Kailashchandra Shastri is known for his traditional scholarship and balanced outlook. He is one of those few scholars who are at home both in Siddhanta as well as Nyāya. He is grifted with lucidity of exposition in a catching style howsoever obstruse the subject might be. It is extremely good of him that he edited these works along with his studied exposition of their contents for the Martievi Granthamälä. His introduction puts together useful information about the authors and gives an outline of the contents. His foot-notes have a special value,

8 NAYACAKRA

because they give parallel passages from other works. Besides the Dravya-svabhāvaprakāsāka, the Ālāpa-paddhati and Naya-vivarana (extracted from the Tattvārthasloka-vārtika of Vidyānanda) are also added along with Hindi translation, in this edition. All this material has enriched this volume as a source book on Nayas, etc. We are very thankful to Pt Kailishchandraji for his learned labours on this work.

Words are madequate to express our sense of gratitude to Shri Sahu Shantiprasadaji and Shrimati Ramaji Jain for their patronage extended to such publications Indologists have unreserved praise for their generosity in bringing out many a publication in Sanskirt, Prākrit, Kanniela and Tamil, and thus enhancing the prestige of ancient Indian literature Our thanks are due to Shri L. C. Jain who is helping us in various ways in the publication of the Mütüdevi Granthamālā.

Manasa Gangotri Mysore: 1-9-71 H. L. Jasn A N. Upadhye

### दो शब्द

प्रस्तनावप्रकाशक्षमण्यक, देवसेनके नवपक और आकाषप्रविक्ति साथ सम्बन्धादिसंसूक्ते नामके आजने आणी जाताली पहुते सेठ माणिकक्ष्यक्ष्ममाना सम्बन्धि प्रकाशित हुआ था। हुण वर्ष पूर्व स्व समाजने नयोंकी चर्चाने ओर पक्सा तो मेरा विचार उसे हिन्दीयों अनुदित करनेका हुआ क्योंकि नयोंके सम्बन्धमं स्वतन्त्र क्यसे लिखित ये ही तीन प्रकारों मेरो दृष्टिमें थी। तब मैंने उनकी हस्तिशिव्य प्रतियोंके लोज को। हस्तिशिव्य प्रतियोके किए जयपुर (राजस्थान) के बास्त्रमण्या कैने समर्थ शास्त्रमण्यार दि-जैन परस्परामें विरस्त हैं। स्व० पं० चैनसुनदासजीको प्रेरणांसे सी दि० जैन० अतिशयस्त्रन भी सहाबीर-जीके मनती स्व० सेट राजस्थानी बिल्कुका लादि सक्त्रनॉक्ड प्यान राजस्थानके जैनसण्यारोंकी सुरस्ताकी और गया जोर साँ० कस्त्रप्रवासी काशकीबाकने समस्य मध्यारोंकी सुचीनिर्माणके साथ हो हस्तिकित्व

सन् ६३ में खानियामें चर्चाका बायोजन हुआ। उसमें मैं भी गया था। उसी समय महावीर भवनमें नयचक्रकी प्रतियोकी स्रोज की । देवसेनके नयचक्रकी तो कोई प्रति नहीं मिली किन्तु माइल्लघवलके द्वस्य-स्वभावप्रकाशकनय चक्रकी नयचक्रके नामसे अनेक प्रतियाँ प्राप्त हुई । आलापपद्रतिकी भी अनेक प्रतियाँ मिली । वहीसे प्रति प्राप्त करके मैंने अनुवादका कार्य प्रारम्भ किया । मेरी इच्छा थी कि तीनोंका अनुवाद करूँ । किन्तु जब मैंने देवसेनके नयचक्रका मिलान माइल्लघवलके नयचक्रसे किया तो ज्ञात हुआ कि माइल्ल-धवलने अपने गुरु देवसेनके नमचक्रकी आधीसे अधिक गायाओको बिना किसी निर्देशके आरमसात कर लिया है। तब मैंने देवसेनके नयचक्रके अनवादका विचार त्याग दिया और माइल्लघ्बलके नयचक्रका ही अनवाद किया। इसका अभीतक हिन्दी अनुवाद नही हुवा था। फलतः अनुवादमें कुछ कठिनाई तो हुई ही। दो गाथाओं के जनवादको छोड देना मी पडा क्योंकि उनका सारस्य हृदयंगम नहीं कर सका और उयों-स्यों करके अर्थपति करना मझे रुवा नही । गरुजनों और सहयोगियोंसे भी परामर्श किया किन्तु मेरा मन नही भरा । बत: उन्हें यो ही छोड दिया। विशेषज्ञानी उनका अर्थ कर छेनेकी क्रुपा करें। यदि वे मझे भी स्वित करेंगे तो मैं उनका अनु गृहीत हुँगा । अपने अनुवादके सम्बन्धमें मैं स्वयं क्या कहूँ । उसके अच्छे-बुरेके निर्णायक तो पाठक ही हो सकते हैं। मैंने अपने जानके अनुसार शास्त्रीय नर्यादाको रखते हुए प्रत्येक गावाके बिमन्नायको विशेषार्थके रूपमे स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। प्रमाद या अज्ञानसे हुई भूलोको पाठक सुधार कर पढ़ें। किन्तु नयोके सम्बन्धमें स्थपक्षाभिनिवेशके कारण वडी मताभान्तियाँ हैं। जैसे, वावार्य कृत्वकृत्व और समृतचन्द्रजी व्यवहारनयको अमृतार्थ और हेय कहते हैं किन्तु आजके कुछ विहान उसे स्वीकार नहीं करते । एक विद्वान अनुवादकने आलापपद्धतिके अपने अनुवादमें उपचरित असदमृतव्यवहारनयके विषयको भी यथार्थ कहा है। जो व्यवहारनयका हो नहीं, किन्त उपचरित और असदभतव्यवहारनयका विषय है वह कैसे यबार्थ हो सकता है ? क्योंकि बीके सम्बन्धसे मिटीके बढेको बीका वहा कहना यथार्थ नहीं है औपचारिक है। बत: हमारा मलानगामी अनवाद भी ऐसे बहाशयोको अविकर हो सकता है उसके लिए हम विवश हैं। हमें सिद्धान्तका हनन अभीष्ट नही है। सिद्धान्तपक्षके सामने स्वपक्षका हमारी दृष्टिमें कोई मृत्य नहीं है। स्वमताभिनिवेशकी पृष्टिके लिए शास्त्रके अर्थका अनर्व करना या उसका अपलाप करना महान पाप है। उससे बचनेमें ही हित है ऐसी हमारी श्रद्धा है। पौर्रीशहमें हमने बालापपद्धति भी अनुवादके साथ दे दी है तथा विद्यानन्दके तत्वार्यरलोकवार्तिकके छठे और बन्तिम सूत्रमें जो नयोंका विवेचन है जिसे किसीने

१० नयचक्र

नयविवरणके नामसे संकल्पित किया था उसे भी हिन्दो अनुवादके साथ दे दिया है। इस तरह नयसम्बन्धी वह सब सामग्रो एक साथ सुलम कर दो गयी है।

जनमें इस जम सभी महानुमानोके प्रति करना बागार प्रकट करते हैं जिनसे हमें इस कार्यमें सहयोग मिला है। भी सिंव जंग, प्रतिक महानोराजीके महानोराननके संसातकमाण, समा ध्यवस्थापक हों। करन्दर्वक सालानेवाल, ऐव पर सकत्व न्यायरके स्वयस्थापक पर हों होंगालों सिद्धान्तालां सिद्धान्तालां हों। जैनिसिद्धान्तामकन बाराके प्रवस्त तथा कार्याले प्रति अंजनेवाले पर कर माणिकन्वलां चरते, इन सभीके हम नामारी है। मारतीय कान्यीठके मन्त्री भी कश्मीचन्द्रजी और परमानाल सम्यादक को एव एन वर्णाव्येक मी हम बामारी है। वाँ जन्दाविक मुक्ति हमा प्राप्त के सिंव हमारी सिंव हमारी हमारी है। वाँ जन्दाविक सम्यादिक सामित हमारी हमार

श्रुवपंचमो ची० नि० सं० २४९७ श्री स्याद्वादमहाविद्याख्य, सदैनी, वाराणसी

—कैलाशचन्द्र शास्त्री

विससे बस्तुतरबका निर्णय किया बाता है—चंचे धम्यक्कपंचे जाना जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाणके विषयको प्रमेष कहते हैं। प्रमेषको व्यवस्था प्रयाणाधीन हैं इसीते सभी दार्शनिक प्रमाणको मान्य करते हैं। प्रसंभ दर्शनमें प्रमाणवास्त्रको स्थिति महत्त्वपूर्ण मानी जातो है। प्रमाणवास्त्रको न्यायदास्त्र भी कहते हैं। प्रमाण स्वरूप, मेरे, विषय, फल आदि उसके मुख्य वस्तीय विषय हैं।

सर्तु के सनेक प्रमाणिक होनेपर यो जाता किसी एक घर्मकी मुक्यतार्थ हो बस्तुको प्रहण करता है। उसका पिता जेसे व्यक्तिमं सनेक सम्बण्यों होते हुए यो प्रशंक सम्बण्यों अपनी दृष्टिंग हो। उसे पुकारता है। उसका पिता जेसे पुत्र कहत पुकारता है। उसका पृत्र को पिता कहतर पुकारता है। उसका पृत्र को पिता कहतर पुकारता है। उसका पृत्र को पिता कहतर पुकारता है। किन्तु धर्मित न केसल पिता ही है जो अपने पुकारता है। किन्तु धर्मित पत्र केसल पिता ही हो तो अपने पुक्की तरह अपने पिताका भी पिता कहतायों । या यदि यह केसल पुत्र ही हो तो अपने पिता के तरह अपने प्रत्यक स्वनु अपने प्रत्यक महत्त्र अपने प्रत्यक स्वनु स्वन्य है। यदि ऐसा नहीं माना काचेगा तो यह स्वनु नही रहेगी। बैसे यदि यह अपने दिन्त अपने प्रत्यक स्वनु स्वनु स्वन्यक स्वन्यक स्वन्यक प्रत्यक प्रत्यक स्वन्यक स्व

नयचक

और निरय-प्रतिरयक्य करनुको जाता किवी एक पर्मकी मुक्यतासे ब्रहण करता है। ज्ञाताको इस दृष्टिया अभिप्रायको हो नय कहते हैं।

नय

१२

नय प्रमाणका हो नेद हैं फिर भो उन्ने प्रमाणने विक्र माना गया है, क्योंकि वह प्रमाणने पृहीत बस्तुके एकदेशको ग्रहण करता है। जैसे समूदका अंग न तो तमूद हो है और न असमृद हो है किन्तु उसका एक अंग्न है, उसी तरह प्रमाणका अंग्न नय न प्रमाण हो है जौर न अप्रमाण हो है। कहा है—

'नानास्वमावेम्यो ब्यावृत्य एकस्मिन् स्वमावे वस्तु नयतीति नयः।'

जो बस्तुको नाना स्वमावींके हटाकर एक स्वभावमे स्वापित करता है उसे नय कहते हैं। अर्थात् अनेक गुणपर्यायात्मक द्रव्यको एक घर्मको मुक्यताले निरुषय करानेवाला नय है।

#### नयकी उपयोगिता

सम्य सभी दर्शन एकान्तवारी हैं। ये बस्तुको एक प्यतिस्क हो मानते हैं, विरुद्ध जमयपर्यात्मक सही मानते । हतीकिए जनमें प्रमाणके सिवाय अविद्याहीक्पणे नवकी कोई चर्चा ही नहीं है किन्तु सकानतारी वैनदर्शनका काम नकने बिना चक नहीं उकता, यभीकि 'जमसूबो कार्यदेगें अनेकाताका मूक नय हैं। तथका विषय एकान्त हैं। इर्डाक्ट मनको एकान्त भी कहते हैं। और एकान्तोके समूकता नाम सनेकान्त है। सत. एकान्तोके समूकता नाम सनेकान्त है। सत. एकान्तके बिना सनेकान्त सम्भव नहीं है। सत. जो वस्तु प्रमाणको दृष्टिमें अनेकान्तकर है, वहीं वस्तु नयको दृष्टिमें एकान्तवक्ष्य है। यदि एकान्त न हों तो जैसे एकने बिना सनेक नहीं, वैसे हो एकान्तक स्वात्मक नहीं। अत. वस वसी अनेकान्तकप है तो सनेकान्त एकान्तकप के हो सकता है। स्वनेकान्तकप है तो सनेकान्त प्रकान्तकप के हो सकता है।

भनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । भनेकान्तः प्रमाणाने तदेकान्तोऽर्पितास्रयात् ॥

--बु॰ स्वयमू० १०३ रहो।।

प्रमाण और नमके द्वारा अनेकान्त भी अनेकान्तरूप है। प्रमाणकी अपेक्षा अनेकान्त है और विवक्षित वसकी अपेक्षा एकान्त है। बत. नमके बिना अनेकान्त सम्भव नहीं है।

बाचार्य बमुतप्यक्रमोने अपने पृथ्यार्थ सिद्धपुगायके प्रारम्भर्मे सिल्ला है कि व्यवहार और निरवयके बाता ही मुख्यकवन और उपचारकवनके द्वारा खिच्योंके तुनिवार बजानमायको दूर करनेमें सबसं होनेसे कणपूर्व पर्मतीर्थका प्रवर्तन करते हैं।

इसका समित्राय यह है कि उपरेचदाताको व्यवहार और निक्कयका जाता अवस्य होना काहिए। वीवोंका जनादि जजान मुख्यकचन और उपवारकचनके द्वारा ही दूर हो खकता है। मुख्यकचन निरवय-नवके अभीत है, 'बरोकि निरक्यनय स्वाचित हैं अवदि इच्यके अस्तितसमें वो माव रहते हैं, स्वा स्थ्यमें

सिद्धान्तर्षे तथा अध्यातमें प्रवेशके लिए नयझान बहुत आवश्यक है, तथीकि दोनो नय दो अधि है। और दोनो अविधे देखलेपर ही सर्वावकोकन होता है। एक जीवसे देखलेपर केवल एक देशका हो अवलोकन होता है। इसीसे देवलेनने नयबक (गा० १०) में कहा है—यो नयक्पी दृष्टित विहोन हैं उन्हें स्टकुले स्वरूपका बोध नहीं हो सकता। और वस्तुके स्वरूपको जाने विवा सम्यग्दर्शन कैसे हो सकता है?

### नयविषयक साहित्य

सो तो जैन परम्परामें नवकी चर्चा साधारणतया पायी ही जाती है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि तत्वार्यमुलके प्रारम्भ में 'प्रमाणनवैरिधामस' सुनकी रचनाके पदवार ही जैन परम्परामे प्रमाण और नवकी विषये रूपसे चर्चाका अवतार हुन्नी है। तत्त्वार्यमुक्त नयोके केवक सात भेद गिनाये हैं। उसमें ह्यार्यिक या पर्यार्थायक भेद नहीं हैं। हैं, तत्त्वार्यमुक्त के स्थास्थाप्रमा ज्याराशीताच्या और सर्वार्यिकिटिमें उनको चर्चा है तथा नव और उसके भेदोके कलाण दिये हैं।

आचार्य कुन्दकृत्यने हम्माधिक और पर्यायाधिक तथा निश्चय और व्यवहारनयरे बस्तुस्वरूपका विवेचन जवदय किया है, किन्तु उनके स्वरूपके सम्बन्धमे विवेध कुछ नहीं कहा है। हो, व्यवहारनयको अभूतार्थ अर्थ कहा है। हो, व्यवहारनयको अभूतार्थ अर्थ कहा है। ( देखो, समयसार गा॰ ११)।

आचार्य समन्तमहने अपने जासमीमांसा तथा स्वयंभूस्तोयमें नयको चर्चा की है तथा नयके साथ उपनयका भी निर्देश किया है ( बा॰ मी॰ १०७ )। तथा सापेक्ष नयोंको सम्यक् और निरपेस नयोको मिम्पा कहा है ( १०८ )। किन्तु नय और उपनयके मेदोको चर्चा नहीं की है।

आचार्य सिद्धदेनने व्यप्ने सन्मतिसूनमं नयोका क्रमबद्ध क्यन किया है और हम्पाधिक तथा पर्यायाध्विको मूठ स्य बतलाकर शेषको उन्हों रोतोका भेद बतलाया है तथा दोनो नयोकी मर्यादा भी बतलायी है उनके भेदोंका भी क्यन किया है, किन्तु नैवमनयको मान्य नहीं किया। इसोते वे पद्नयवादी कहकाते हैं।

जन्होंने कहा है—जितने, बचनके मार्ग हैं, उतने ही नवबाद है और जितने स्ववाद है उतने ही पर-समय हैं (१४४०)। जिसकदर्शनोंका नवींचे स्वमय करते हुए कहा है—खंख्यदर्शन हस्वास्तिकका बक्तआ है, बीदवर्शन परिशुद्ध पर्यामनस्वका विकस्प है। नवािच नैवेषिकक्षणेनमें दोनों नयोंने प्रकपणा है किर भी वह मिल्या है, क्योंकि दोनों नय परस्परमें निरपेश हैं (१४८-४९)। इस तरह उन्होंने भी निरपेश नयोंको मिल्या कहा है।

सिद्धतेनके परचात् कैन प्रमाणव्यवस्थाके व्यवस्थापक अक्रकंकरेवने लगोयरत्य प्रकरणमें नय प्रवेशके अन्तर्गत तथा सिद्धिविनश्वके अन्तर्गत वर्षक्यसिद्धि और सम्बन्धसिद्ध मामक प्रकरणोंमें नयोंके सार भेटोंके साथ उनके आसासो नैगमानाड आधिका विवेचन करते हुए इतरवर्शनोंका समायेग किया है। किन्तु अकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्वयके अन्त्रमे लिखा हैं-

इष्टं तस्त्रमपेक्षातो नथानां नयचकतः ॥३।९१॥

अर्थात नयोंका कवन नयचक्रते जानना । आचार्य वादिराजने अपने न्यायविनिध्चयविवरणमे इस कारिकांशका व्यास्थान करते हुए जिला है-'नवचक्रतः तक्षामध्येयचिरन्तनशास्त्रात्'। अर्थात नयचक्र नामक प्राचीन शास्त्रसे जानना चाहिए। अकलंकदेवने अपनी अष्टशतीमें प्रमाण, नय और दुर्नयका स्वरूप बतलानेबाला एक रलोक उद्धृत किया है। यह रलोक आसमीमांसा रलो० १०६ मे प्रतिपादित लक्षणके आधारपर उद्घृत किया गया है-तथा चोक्तम्-

भर्थस्वानेकरूपस्य वीः प्रमाणं, तदंशभीः । भयो धर्मान्तरापेक्षो दुर्णयस्तक्रिराष्ट्रतिः ॥

लनेकात्मक अर्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। उसके एक अंशके धर्मान्तरसापेक्ष ज्ञानको नय कहते हैं। भौर धर्मान्तरका निराकरण करनेवाला एक बशका ज्ञान दुर्नय है।

एक ही क्लोक द्वारा बडे सरल और सक्षिप्त शब्दोमे प्रमाणादिका स्वरूप बतलानेवाला यह क्लोक क्सि प्रत्यका है यह बजात है। किन्तु अकलकदेवके द्वारा उद्घृत होनेसे उसकी प्राचीनता तो स्पष्ट ही है उसकी महत्ता भी स्पष्ट है। अवस्य ही यह किसी प्राचीन आवार्यकी कृति है और जिस कृतिका यह अंश है वह अवस्य ही महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। इसी तरह अकलक देवसे कमभग दो शताब्दी शाचीन आचार्य प्रथमपादने अपनी सर्वार्यसिद्धि (११६) में एक वाक्य उद्भृत किया है—'सककादेश प्रमाणाधीनो विककादेशो नयार्थान.।' यह वाक्य भी सहस्वपूर्ण है और प्राचीनतर भी है। इससे पता चलता है कि प्रमाण और नयकी चर्चा ही प्राचीन नहीं है किन्तु उसपर ग्रन्थ रचना भी प्राचीन समयसे होती आयी है।

अकलकदेवके पश्चात् आधार्य विद्यानन्दने अपने इलोकवातिकमें प्रदम अध्यायके छठे तथा अस्तिम सत्रकी अपनी टोकामे नय सामान्य तथा उसके भेदोंका अच्छा विवेचन किया है जो उनसे पूर्वकी रचनाओं मे उपरुक्ष्य नहीं होता। उसके अन्तर्में विद्यानन्दने भी नयोके विदीय कवनके लिए नयचक्रमे विचार करनेकी प्रेरणा की है। यथा-

> संक्षेपेण नयास्तावद् व्याख्याता सुत्रस्चिता । तिहिदोषाः प्रपञ्चेन संचित्स्या नयचकत ॥१०२॥

#### नयसक तामक चन्य

सन १९२० में माणिकचन्द्र दि॰ जैन ग्रन्थमाला, बम्बईसे उसके सोलहर्वे पुष्पके रूपमें नयचक्रादि-संबह नामक एक संबहवान्य प्रकाशित हुआ था। उसके प्रारम्भमें देवसेनकृत लघुनयचक्र है और उसके बाद जो ग्रन्य है उसकी उत्थानिकामें उसका नाम द्रव्यस्वमावप्रकाशकनयचक्र दिया है। स्व० ग्रेमोजीने अपने 'देवसेनका नयचक' शीर्षक निबन्धमें इसका उल्लेख बृहप्रयचक्र नामसे किया है क्योंकि जहाँ पहलेमें केवल ८३ गायाएँ हैं वहाँ दूसरेमे चार सौ से भी अधिक गायाएँ हैं। प्रेमीजीने अपने छेखमे इस आशंका को उठाया है कि क्या विद्यानन्दके द्वारा उल्लिखित नयचक्र यही है। प्रेमीजीको सम्भवतया उस समय यह क्रात नहीं हो सका या कि विद्यानन्दसे भी पहले अकलकदेवने नयवक्रका निर्देश किया है। यतः उक्त नयचक विक्रमकी देखवी घतावदीके लगमग तथा उसके बादमें रचे गये हैं अतः विद्यासन्द हो नहीं, अकलंक-देवके भी द्वारा स्मृत नयचक नामक यन्य कोई अन्य हो होना चाहिए।

दिगम्बर परम्परामें तो नगवक नामके किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थका उल्लेख नहीं मिलता, हाँ दवेताम्बर परम्परामे आवार्य मल्लवादी रचित नवचक नामक सन्द या । उस सन्यपर सिंहसूरियणि समाश्रमणको अतिपाण्डित्यपूर्ण विस्तृत टीका उपलक्ष्य है। छद्वीपर-से मुलक्ष्यका उद्धार करके टीकाके साथ भूति श्री

नम्बिजनजीने बडे परिश्रमते उत्तका सम्मादन किया है और उसका प्रवम माथ थी जैन जारमानन्द समा माननगरते प्रकाशित हो चुका है। किन्तु उसकी पढ़ित किस है। सम्बक्त नाम है द्वादचार तयकत। जैते गाउने बनकाम वर होते हैं, वैदे हो उद्यम बारह सर है—१. विषि २. विषि २. विषि १ ते विषि उत्तम ५. विधिन्यम, ५. उमन, ६. उनवविषि, ७ उभवत्वम ८. उनव्यनिमम, ९. नियम, १०. नियमविष्टा, ११. नियमोमय और १२. नियमनियम। इनसे प्रवम्त पढ़ द्व्याधिकके भेद हैं बीर दोष कह प्रधार्थिक के भेद है। इनसेने प्रथम विधिनयका व्यवहारनवमं, इत्तरे, तीवर और ज्युपंका संप्रवस्तमे, पांचवं और उठका नैगमनम्पे, गातवेका समुद्धन्तमयो, आठमें और नवेका प्रवस्तम्य है स्वयंका प्रमास्कर्म और प्यारहवें बारहवेंका एवस्भृतनपर्य अन्तर्भाव किया गया है। इत्त प्रकारको सैने स्वेतास्वर एरम्पराम भी अन्यन नहीं है नयसकम हो है। इत्त ग्रेजीका कुछ आधास आयार्थ सम्बन्धनक्ष भी वे किसे प्रयोगकरा प्रमास —

> विभेय वार्यं वासुमयसुमयं मिश्रमणि तत् ंबशेषे प्रत्येकं नियमविवयैश्वापश्मितैः ।

सदान्योन्यापेक्षेः सक्छभुवनज्येच्छगुरुणा

त्वया गीत तस्वं बहुनयविवक्षेतस्वशात् ॥ —वृ० स्वयम्० ११८।

न नयनक्रमें पूर्व-पूर्व नयोके मतका लब्दन और अपने-अपने मतका योषण करनेके छिए सभी नयनादो-को उपस्थित किया पया है। और इस तरह विधि आदि नयोके निकण्णके बहुनके अपने समयन्त्रों मुख्य वार्तानकोके मतका विस्तन किया गया है तथा एकान्यवादको त्याण कर स्वादादका ही आध्य लेनेका विधान किया गया है। उसका प्रषम गाथावन है—

> 'विधिनियममङ्गतृत्तिस्यतिरिक्तत्वादनर्थकवचोवत् । जैनादन्यच्छासनमनृतं भवतीति बैधर्म्यम् ।'

अर्थात् जैनशासनसे भिन्न अन्यशासन उत्पाद (बिधि), व्यय (भंग) और श्रीव्य (नियम)से रहित होनेसे अनर्थक वननोके तृत्य है।

इसके रचिवाका नाम मस्लवादी है। स्वेताम्बर उन्लेबीके बनुवार उनका समय बोर नि॰ सं॰ ८८४ अर्थात् वि॰ सं॰ ४४५ माना आता है किन्तु सम्मितिक कर्ती चिन्नतेकता समय प॰ सुबलालजीने विक्रमकी पांचवी सदाक्यी निर्धारित किया है और मस्लवादीने विन्नतेकता समय प॰ सुबलालजीने निर्देश आया है। इसे प्रिकार सम्मित्त क्षाचा है। इसे प्रकार सम्मित्त क्षाचा कि सं॰ ६६६ में बल्भीमें समाप्त हुला था। अत. प॰ सुबलालजीने सन्तवादीको विकार सम्मित्त है। उत. अवलंक देश हो प्रवास करने स्वकार प्रकार करने स्वकार प्रकार करने स्वकार प्रकार करने स्वकार स्वकार स्वकार प्रकार स्वकार स्व

पुरातन कालमे उसके सिवाय नयकक्र नामका कोई अन्य प्रन्य नही मिलता और उत्तर कालमें जो नयकक्र मिलते हैं, उनका उस्लेख अकर्लक और विद्यानन्दकें द्वारा किया बाना सम्मव नहीं है।

#### देवसेनका नयबक्र और आलापपद्वति

देवसेनके नयसक्रमें केवल ८७ गायाएँ हैं। देवसेनने अपना वर्शनसार बारामें निवास करते हुए वि॰ सं॰ ९९० में रच कर समाप्त किया था। अतः यदि वही देवसेन नयसक्रके कर्ता हैं तो नयसक्र विक्रमकी

भारतीयविद्या मा०, ३, बंक ५ में 'श्री सिद्धसेन दिवाकरनां समयनी प्रश्न' लेख ।

२. 'विक्रमार्क शकान्दीय सत् सप्त प्रमाजुषि । कालेऽकसंकयतिनो बौद्धैर्वादो महानभूत्' ।

दबवीं स्ताम्बीके बन्तमें रचा गया है। बचने नयचक्रपर उन्होंने बाकायपद्धिकी भी रचना की है। दोनों-का विषय समान है। नयचक्र प्राकृत गायाबोंमें निबद्ध है और आजायपद्धित संस्कृत गद्यमें निबद्ध है। उसके प्रारम्ममें लिखा है—.

'आडापपदिविष्णानरक्षामुक्तमेल नवणकस्योपिर उच्यते'। फिर श्रम किया गया है कि उपको क्या बावयस्वता है? बर्चात सम्बक्तकी रचना करनेके बाद बाहापपदित्तकी रचना किय प्रयोजनके की वाती है हो उत्तर दिया गया है—प्रव्यावस्थाको सिद्धिके किए बौर स्वागनको सिद्धिके किए। इन दोनोंका त्रों क्या नयक्षमें मही है। बाद: बालापदितिके प्रारम्भने ब्या, गुन, प्योग बौर स्वागक्का कथन करके नयक्षमें प्रतिपादित नव बौर उपनवके नेशोंका भी क्यम किया गया है। उपत्यस्य साहित्यमे केवल नयको रेकर एवं बानेवाके सम्य वेदतेनकुत नयकक और आलापपदिति हो हैं। इनके विषया इत तरहके कियी क्यम सम्बक्त इससे पूर्व रचे बानेका कोई उनकेल भी दिवाबन रस्त्यपासे हमारे देवनेने नही आया। इनके परवात हो प्रयासनामप्रकासक समक्त रचा गया है, बिजरे विषयमें बाने प्रकाश बाना लागेया।

सब प्रश्न यह होता है कि क्या देवसेनने अपने इस उत्यक्ता नाम नयकक मत्कवादि प्रणीत नयकक नामकी अनुकृतियर रखा है ? किन्तु देवसेक्से नयकक हो देवकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता । हों, सकत्क कोर विचानन्यके द्वारा उत्तिकवित नयकक नामको अनुकृति सम्मव है। अकत्कंदरेव और विचानन्यके सिवाय अन्य किती विभावर आचार्यने तो नवककता निरंश किया नहीं। अनुवन्दने अपने पृत्याविद्विद्यपायक प्रारम्भ नवकक सम्बन्ध प्रयोग करके उने अत्यन्त तीरणपारवाला बतलाया है। अत यहां नयके साथ कक्ष पास्त्र अत्यन्तरक प्रयुक्त हुवा है। सत्त्रवाचीने चक्के वर्षने कह सम्बन्ध प्रयोग किया है। इसीसे जैसे गाडीके वक्केमें अर (बच्चे) गहते हैं वैसे हो उनके नय चक्रमें वाह्य स्वत्र है बठ. अनुवचन्दके द्वारा प्रयुक्त भवककों अस्त (बच्चे) नवहीं है। उत्य दुवारा प्रयुक्त होता हीक देवसेनने अपने नयकक्रमें नयके जिन भेद-भमेरोका कथन किया है उनका वाचार क्या है।

#### नयचक्र प्रतिपादित भेदोंका आधार

नवके यो मूलभेद हज्याधिक और पर्वाधाधिक तथा उनके भेद सात नव, ये खसण्ड जैन परम्पराकी वैन है। इनमें कोई मतमेद नहीं है, ही, खिडसेन यह नयवादों है वे नैगमको पृथक्तय स्वीकार नहीं करते। किन्तु यह उनकी व्यक्तिगत माण्यता है। जैन परम्परा सात नयोको ही स्वीकार करती है।

समन्तमद्रने अपने जासमीमासा ( का॰ १०७ ) में नयके साय उपनय शब्दका भी प्रयोग किया है। जकलंकरेवने अपनी जहशतीमें 'संग्रहादिनंगः तप्छालामशास्त्राचनयः' लिला है अर्थात् संग्रह आदि नय है और उसकी शाला-प्रशासाएँ उपनय हैं। इसने पूर्वकी कारिका १०४ की बहाती में उन्होंने लिखा है—

> 'तृष्यार्थिक -पर्यायार्थिक-प्रविमागवशान्नैगमादयः। शब्दार्थनया बहुविकल्या मुकनगद्वयश्चद्वशुद्धिश्यां

इस जष्टशतीकी व्याक्या जष्टसङ्क्षीमं विद्यानन्तने इसके साथ 'सास्त्रान्तरे प्रोक्षा इति संबन्धः' इतना सम्बन्ध वाक्य जोडा है।

आधार्य विद्यानन्दने दसका अर्थ करते हुए नैगमनय के तो अनेक भेद किये हैं और अन्तमें लिखा है—

'इति मूक्षनयद्वयुद्वयुद्धियां बहुविकल्या नवा नयचक्रतः प्रतिपत्तस्याः ।'

इस प्रकार दो मूलनर्योकी शुद्धि और कशुद्धिले नयोके बहुत जेद नवसकते जानना साहिए। इन भेदोंमें देवसेनके द्वारा प्रतिपासित मेद नही हैं। देवसेनने हत्यासिकके दस जेद, पर्वासाधिकके छह भेदोंके

खिबाय सद्भुत, असद्भुत और उपचरितके कमले दो, तीन और तीन भेद भौ गिनाये हैं। ये सब भेद इससे प्रके साहित्यमें देखनेको नहीं मिलते।

#### भट्टारक देवसेनकृत अन्य नयचक

सन् १९४९ में पं॰ वर्षमान पार्श्वनाष शास्त्री, शोलापुरने भी एक बाचार्य देवसेनकृत नवषक प्रकाशित किया था । इसका सम्पादन कुमार अमण शुल्लक ब्रिडशानरने किया है। इस संस्करणमें यो नय-चक्र मृतित हैं।प्रथमके उत्तर छवा है देवसेन महारक विरोधत नयसक । समलावरण इस प्रकार है—

श्रीवर्दमानमानम्य जितवािचतुष्टयम् । वक्ष्येऽहं नयविस्तारमागमज्ञानसिद्धये ॥

आगे नवकी लक्षणपरक ब्युट्पति देकर उसके समर्थनमें एक गांवा उदयुत की है जो बीरसेन स्वामी-की ववला टीकाके प्रारम्भमें भो उद्युत है—

आगे नमक्कर अनुसार गद्य और स्लोकोमं नमके भेर-प्रभेद सस्कृतमें विये गये हैं बीच-बोचमें 'उक्तं च' करंद नमोके लक्षण भी स्लोकरूपमें उद्युव हैं किन्तु वे उद्युव स्लोक किस सम्बंधे लिये गये हैं वह ज्ञात नहीं हो सका।

इसके परचात् इसी सस्करणमें दूसरा नयचक मृदित है यह प्रथमसे बढा है। इसका मंगलक्लोक • इस प्रकार है—-

श्रीवर्षमानाकमानम्य मोहध्वान्तवभेदिनम् । गाथार्थस्याविरोधेन नयचक्रं मबोध्यते ॥

इसमें गायाके अर्थके अविरुद्ध नयचक्रको कहनेकी प्रतिज्ञा की गयी है। यहाँ गायासे आश्रय देवसेन-कृत नयचक्रकी गायाओसे हैं उन्होंको यहाँ संस्कृत स्टोकोमें बद्ध किया गया है। यथा—

> दर्हण पहिषिवं भवदि हु तं चैव एस पश्चाको । सङ्बाह् असस्भूको उत्तयस्थि णिवयजाति पश्चाको ॥ प्रतिविश्वं समाकोक्य यस्य चित्रादिषु स्थितम् । तदेव तव यो मुखात् सङ्गो झुदाहृतः ॥

णेशं जीवमजीवं तं पिय णाणं सु तस्स विषयारो । जो मण्ड एरिसत्यं वयहारो सो असम्मूरो ॥ जीवाजीवमपि जेयं ज्ञानज्ञानस्य गोचरात् । उच्यते येव कोकेऽस्मिन् सोऽसद्मुतो निगशतं ॥

इस तरह यद्यपि नवचक्रकी वाचालोंको स्त्रोकबद्ध करके वह नवचक रचा गया है तवापि यह केवल उसका सनुवाद ही नहीं है। इसमें ऐता भी उपयोगी विचय है वो देवसेनके नावा नयचक्रमें नहीं है।

उक्त मंगल क्लोकके परवात ही उसमे एक क्लोक इस प्रकार है-

चिनपविस्तासकां रत्नकेशादपाना-दिक हि समक्साझात् चुक्कुद्धपा गृहीत्वा । प्रहृतजनविमोहं सुप्रभाणादि रत्नं कुठसुवनसुदीपं विद्धि तत्वधावनीयस् ॥

प्रस्ता∘−३

भर्षात् विनयतिमत् ( वैनमत) एक पूजी है। उनमें समस्यार नामक रात्रोका पहाकृ है। उससे रात्रा केल रहा श्रुतभूवनदीय नवचककी रचना को गयो है। फलत: प्रारम्भने समस्यारकी मूलभूत तीन गामाओको उद्गुत करके बान्यकारने संस्कृत स्वयं उनको व्यास्या करते हुट व्यवहार नवको अनुगार्थता और निस्च्या नवको मुतार्थतापर बच्छा प्रकाश हाला है। इससे तीन बच्चार है। बच्चार्योको अनितम पृत्यकार्यो जिला है—

'इति देवसेनमहारकविरचिते स्योमपण्डितप्रतिबोधके श्रुतमवनदीपे नयचके'....

'अर्थात् इसके रचयिता मट्टारक देवसेन हैं। व्योम पण्डितके प्रतिबोधके लिए इसकी रचना को गयी है और इसका नाम श्रुतभवनदीय नयचक्र है।'

उन देवसेमसे भिन्नता बतलानेके लिए भट्टारक पद समाविष्ट किया गया है और उनके नयचक्रसे भिन्नता बतलानेके लिए भूतभवनदोप नयचक्र नाम रखा गया है।

#### द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र

नाम—प्रस्तुत हन्य का नाम द्रव्यस्थाव प्रकाशक नायक है। उनकी प्रारम्भिक उत्यानिकामें प्रन्यकारी इस नामकी घोषणा को है। हव्यस्थाय प्रकाशक विशेषण देवनेनके नायकको भिन्नताका पूचन करनेके लिए लगाया बया है। इसके साथ हो इससे देवनेनके नायकको तरह केवल बयोका ही विवेचन नहीं है किन्तु आलापपढिन को तरह ह्रव्य, गुण, स्वभाव वर्गरह का भो कपन है जतः इसका यह नाम सार्थक है।

प्रत्यकर्ती—इसके रविदाना नाम माइल्डम्बल है। प्रत्यके बन्तर्से बागत प्रसादित गाया में प्रतिमेदने नाम भेद मी पिठता है। इन्होंने बन्द भी कोई प्रत्य रचा वा या नहीं, यह तात नहीं होता। कन्दमंत्रे इस नाम के किसी धन्यकार का भी उल्लेख नहीं मिठता। सम्भव है यही इनको एक मात्र कृति हो।

प्रमातकाल-माह जन्म कव बोर कही रचा गया यह वो बात नहीं होता किन्तु प्रचारितके उल्लेमधे तथा प्रमान करने परीवालों सह राष्ट्र है कि देवकेनके नवस्कके परचानु ही दखते रचना हुई है। बत. यह विक्रमणे दखते बतायों की तोनतर किंदी हमस रचा गया है। तथा पं० जाशायरते हांशेयराके २२थे हलोकके अन्तर्गत वसनी टीकामे एक गाया उद्दत की है वो हम्या नवस्मकों तोन सी उनचायती गाया है। पं० जाशायरका मुनिविचत समय विक्रमको तैरहती बाताबदों है। उन्होंने व्यन्ने बननारपर्मामृत-की टीका विकार है। २०० में समात की सी। बता निक्रम संवत् १००० से १३०० के मध्यमें किसी समय माहरूचवलने बपना नवस्क रचा है।

उसमें अनेक गायाएँ तथा स्लोक भी उट्त हैं, किन्तु उनके स्थलोका पदा जाउ नहीं होता कि उन्हें कहींते उट्त किया गया है। 'अलुगुरुदेहरमाणो' आदि एक गाथा ब्रव्यसंग्रहसे उद्द है। यह गाथा

१. 'महिय तं सुअणाणा पच्छा संवेयणेण साविज्जा। जो ण हु सुयमवर्लवद्द सो मुजसई अप्पसब्सावे॥'

देवसेनके नयवक्रमें भी पायां जाती है। इसकी स्थितिका ठीक परिषय तो देवसेनके नयवक्रकी हस्त-लिखित प्रतियोंके निरोक्षणये ही सम्भव है। किन्तु माइस्लियनका नयवक अवस्य हो स्त्यसंग्रहके पदवात् रचा गया होना चाहिए, क्योंकि स्थ्यसंग्रहको रचना विक्रमको दखवीं-म्यारहको सताब्योंमें हुई है। इस नयवक्रके अन्तमें आवार्य पपनित्वकी एकत्व सत्तिवि नी दो स्लोक उद्भव किये गये हैं जो उसके १४-१५ नम्बरके पद्य है। यह एकत्व सत्तिव प्रावन्दि पंचविश्वतिकांके अन्तर्गत है। उसका एक पद्य इस प्रकार है—

> 'निश्चयो दर्शनं पुंसि बोधस्तद् बोध इध्यते । स्थितिम्बैव चान्त्रिमिति बोगशिवाश्रयः ॥

इस पद्यको ब्राचार्य पद्यक्षमे नियम चारको टोकार्मे तथा अयंतेनने पंचास्तिकायको टीकार्म उद्भव किया है। अत ब्राचार्य पद्मतन्त्रि इन होनों इन्यकारोक्षे पहले हुए हैं। खाम ही पद्मतन्तिको रचना-पर असित्पतिका प्रभाव है, अतः वह असित्पत्तिके पद्मान्तु हुए हैं। आमस्तिति अपने दुर्गापित रक्तान्त्रोह, पर्यपरीक्षा और पंचाह्महम् उनको समाप्तिका काल क्रमते वि॰ स॰ १०५०, १०७० और १०७३ दिया है अत पद्मत्ति विकसको व्यारह्मी उनीके उत्तराधी या उसके पद्मत्त्रा किस सम्प्रकृष्टि । तथा एकत्व सप्तिनियर एक कष्ठा टीका भाव प्रकृष्टि । तथा एकत्व सप्तिनियर एक कष्ठा टीका भी उपकृष्ट है। तथा एकत्व सप्तिनियर एक क्षेत्र टीका भी उपकृष्ट है। यह कष्ठक टीका वि॰ सं० ११९३ के प्रमाम रची यथी यो । इस टीकाके कर्ताका नाम भी पद्मतित्र है यदि दोनों पद्मतित्र एक ही ब्यक्ति है तो उनका निश्चत सम्प्रस्थार अपना चाहिए। क्ष्यवा वे १०७३ और १९९३ के मध्य किसी समय हुए हैं। जल प्रास्त्रप्रदेशका समय विकसको बारहवी शताब्दीका सत्तरार्थ और तेरह्वीका यूनीर्य आनना चाहिए।

### गुरुदेवसेन

द्रव्यः नयचक्रके अन्तमे माइल्छम्बलने नयबक्रके कर्ता देवसेन गुरुको नमस्कार किया है और उन्हें स्थात् शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयक्ष्यी दैत्यके घरोरका विदारण करनेमें श्रेष्ठ वोर कहा है। यथा---

> सिय सद्युणय दुण्णयद्णुदेह विदारणेक्कवरवीरं । तं देवसेणदेवं जयचक्ककरं गुरुं जमह ॥४२६॥

इससे पूर्वकी दो गायाओंमें नयसकको नमस्कार करते हुए उसे श्रुवकेवली कवित आदि कहा है। इस तरह इन तीन गायाओंको क्रम संस्था ४२१, ४२२,४२३ है। इनसे पूर्वकी गायामें कहा है—

> सुणिकण दोहसत्यं सिग्धं हसिकण सुहंकरो मणह । एत्थ ण सोहह अत्थो गाहावंधेण तं मणह ॥१९॥

दोहाशास्त्रको सुनते ही हँसकर बुभंकर बोला—इस क्यमे यह ग्रन्य शोभा नही देता, गाधाओं में इसकी रचना करो। इसके पश्चात् गाधा ४२१-४२३ में नयचक और उसके कर्ता देवसेनको नमस्कार करके पुन: लिखा है—

> दम्ब सहाव पवासं दोहबबंधेण आसि जं दिहं। तं गाहाबंधेण रहवं माहरूषकलेण ॥४२४ ॥

जो इम्परवमाय प्रकाश बोहोमें रचा हुआ देखा गया उसे माइल्छथवलने गायाबट रचा। गाया ४१९ और ४२४ संबद्ध हैं उनके मध्यमें आगत तीन गायाएँ उनमें विसंगति पैदा करतो है। उन्हें गाया ४२४ के बाद होना चाहिए या, किन्तु प्राप्त हस्तिलिख्त प्रतियोगें यही क्रम पाया जाता है।

देखो, 'कुछ बाचायोंके कालक्रमपर विचार' शीर्थक हमारा लेख, जैनसन्देश शोधांक ७ में ।

२. देखो, जीवराज ग्रन्थमाला घोलापुरसे प्रकाशित पद्मः पंचर्वि की प्रस्ता , पृ० १५ ।

सब प्रदन होता है कि दोहासाहत्र किसका रचा हुआ वा ? क्या माइस्वयक्षने उसे रचा था। गाचा १२१ से यह स्पष्ट हो जाता है कि उम्भर्यभाव प्रकाशक नामका कोई दोहाबद बन्य था उसे माइस्वयक्षक गाधाबद किया है। और वोहाबद उम्मर्यभाव प्रकाश और देवतेनके नायकको जात्मसात् करके प्रकृत वसको उम्मर्यभाव प्रकाशक नायक नाथ दिया है। इसको जाराध्यक उत्थानिकार्ये भी प्रत्यक्ताति अपने-को गायाकर्ता हो कहा है प्रत्यकर्ता नहीं कहा।

यह बोहाबद हम्मस्वमान प्रकाश किछने कब रचा था, इसका कोई संकेत कही से नहीं मिलता। इस प्रमाफ बोहाबद प्रत्यका निर्देश भी अन्यत्रसे नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि माइल्लघनलने उसे आत्मसात कर लिया है।

प्रस्तुत ग्रन्यमे ४२४ के पश्चात् एक गाया और आतो है जो अन्तिम है किन्तु उस गायाके दो क्य मिसते हैं फिर भी गायाका पूर्वीर्थ अगुद्ध होनेसे स्पष्ट नहीं होता।

गामाके उत्तरार्थके दो पाठ पाये बाते हैं। एक पाठमें कहा है कि देवसेन योगीके प्रधादसे नयसक प्राप्त हुना। हूसरे पाठमें कहा है कि देवसेनने पुन. नयसक रचा। गायाके पूर्वार्थमें दुसमीरसे प्रेरित पोतकी उत्तमा हो है। और उत्तमरूने यह समित्राय जिला जाता है कि तयसक नष्ट हो गया या उत्तका पुनरुद्धार देवसेनने किया। किन्तु देवसेनने अपने नयसक्रमे ऐसी कोई बात नहीं कही है। तब माइस्लघ्यतने किस झामारसे ऐसा सहा यह जात नहीं होता।

कुछ प्रतियोमे 'माहिल्लदेवेण' पाठ भी मिलता है। बौर एक प्रतिमें उसपर 'देवसेमशिष्येण' ऐसी टिप्पणी है। बत: देवसेन माइल्लघनलके गुच है और यदि बन्तिम गावाका उत्तरार्थ---

#### 'तेसि वाग पसाय डवकदं समन्गतच्चेण'

ठीक है तो देवनेनके साकात् जिष्य हो सकते हैं। किन्तु ऐसी स्वितिन दर्शनसारके कर्ता देवसेन नयवक्रके कर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि दर्शनसार वि० सं० ९९० में रचा गया है और माहस्लघवल, पपनिस्तंपविवादिकाके कर्ति बादके हैं। दोनोके मध्यमे लगभग दो शताब्दीका अन्तराल है।

अत. देवसेनके नामसे रिवत प्रत्योंकी आन्तरिक छानबीनके आधारपर यह लोज आवश्यक है कि उनके कर्ता मित्र-भित्र है या एक है। हमे तो सब एक हो देवसेनको कृति प्रतीत नही होती।

#### प्रस्तुत ग्रन्थका परिचय

सह हम देख पुके हैं कि माइस्लयवनने रोहाबद्ध द्रम्यस्वमान प्रकाशको गावाबद्ध किया है तथा देवसेनके तयकको बारस्वात किया है। रोहाबद्ध द्रम्यस्वमान प्रकाश उपकल्प नहीं है। ज्यात नहीं कह ककते कि प्रस्तुत बन्न पूर्णक्यमे उत्तका न्यागी है या बाजिक क्यमें। देवसेनका नयमक हमारे सामने हैं। उत्तकी ८७ गावाजोमें-से सापेसे अधिक गावाएँ ज्योको त्यों इस प्रन्यमे सम्मित्तत कर की गयी है। मंगल-गावाको भी नहीं छोड़ा है।

फिर भी यन्यमे आगत कुछ विषय ऐसे अवस्य होने चाहिए जो प्रन्यकारको देन कहे जा सकते हैं। स्पोक्ति उसने प्रन्यके आग्र उत्यान वास्त्रमें यह घोषणा को है कि कुन्दकुन्दाचार्यकृत चास्त्रोसे सारमूत अर्थको किर इस प्रन्यकी रचना करूँगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुन्वकुन्दके बन्वीयर जब बाबार्य अमृतवन्दकी टीकाओं ने अध्यादमकी विवेधी प्रवाहित कर दो तो उसमें अवसाहत करके अपना और दूसरोंका ताप मिटानेके लिए अनेक बन्यकार उस्कृत हो उठे। आवार्य कुन्यकुन्दके अध्यादम आवार्य पुत्रवायका प्यान आह्रष्ट किया या और उन्होंने सामितक कोर क्षेत्रवेश अंदे तुन्दर मनोहारि प्रकरण कर वे । किन्तु उस समयसे आरतके वार्षीनिक क्षेत्रव होनेवाले विवेद निकास कर किया या । फलतः विवेद होनेवाले विवेद निकास कर किया या । फलतः विवेद सम्बद्ध अपने अपने वार्षीनिक क्षेत्रव होनेवाले वहेन्व के सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध स्थान स्थ

इस कारुमें सभी क्षेत्रोमें प्रक्यात दार्शनिक हुए और उन्होंने अपनी अमूल्य रचनाओं से भारतीय साहित्यके भण्यारको समुद्र किया।

सबनी वातीमें समृतपन्त्रको टीकासोको रचना होनेपर रामछेनने तत्त्वानुसासन, नेनियन्त्रने हस्पर्सप्रह, समित्रगति प्रचमने योगबार प्राभृत, बहादेवन हम्पसंस्तृ और परतारमप्रकाशको टीका, जबसेन और प्रप्रप्त सम्बग्धारीदेवने सपनी टीकाएँ तथा प्रधानियने नप्यत पंचवित की रचना को। इसके पद्मात् हो माहस्त-चक्कने भी प्रसुत्त प्रण्य रचा सीर उसमें नमीके विचेकनके द्वाद सम्बग्धारम्का मो विवेचन किया।

इस तरह यह एक ऐसा बन्ध है जिसमें स्वाध्यानीयनीयों जाय सब विषय समाविष्ट हैं। इससे पूर्वके जिन प्रत्योगे हब्ध, गुण, पर्याय तथा नयोंकी चर्चा है उसमें सततत्त्व तथा रत्तवसकी चर्चा नहीं है और सतत्त्वत्व तथा रत्यावरकी चर्चा है तो नयोंकी विस्तृत चर्चा नहीं है। जतः सन्य बन्बोंने होते हुए मी इस प्रत्यकी उपयोगिता निविदाद है। और स्त्रे रक्कर प्रत्यकारने कमोको पूर्ति ही की है।

#### ग्रन्थमें चर्चित विषय

१. द्रब्य, गुण, पर्याय

उपलब्ध जैन साहित्यमें द्रश्य, गुण और पर्यायका तर्कपूर्ण वर्णन क्षावार्य कुन्यकुत्यके प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें मिलता है। उनके पश्चात् जो कुछ इस विषयमें कहा गया है वह प्राय. उस्रोका विस्तार है। प्रवचनसारमें कहा है—

> द्वाणि गुणा तेसि प्रजाया भट्टसण्णया भणिदा। तेसु गुणपञ्जयाणं भप्पा दन्व त्ति उवदेसो ॥४७॥

सब इच्या, उनके गुण बीर पर्याय इन सबकी वर्ष संज्ञा है। वर्षात् वर्ष सन्दसे इन सबका प्रहण होता है। उनमेंसे गुण, पर्यायोकी वारमा इन्या है, ऐसा जिनोपदेश है।

थागे कहा है-

अत्थो कल्ल दृष्यमधी दृष्याणि गुणप्पगाणि मणिदाणि । तेहि पुणी पञ्जाया पञ्जयमृता हि पर समया ॥

सर्प इस्प्रस्य है और इस्य गुणमय है। उनमें पर्याय होती हैं। वहां कर्ष इस्यमय और इस्पोंको गुणमय कहनेसे उनसे करोद या ऐक्शको सुचित किया है। अन्य दार्लिक इस्य और गुणको पृयक् पदार्थ मानते हैं और दनका सम्बन्ध मानते हैं। जैसे इस्य स्वयं तृत् नहीं है किन्तु स्ताके सम्बन्धसे स्तृहै। किन्तु जैनोका कहनाहै कि यदि द्रव्य स्वरूपमें सत्नही है तो यातो वह असत् है यासनासे मिन्न है। यदि वह असत् है तो उसका अभाव हो जायंगा। यदि वह सत्तासे पृथक् है तो सत्ताके बिना भी रहनेसे सत्ताका ही अभाव कर देगा । इसलिए द्रव्य स्वय सत् हं क्योंकि भाव ( सत्ता ) और भाववान् (द्रव्य) में अभेद होते हुए भी अन्ययना है। जैनदर्शनके अनुसार जिनके प्रदेश भिन्न होते है वे ही वस्तुत भिन्न होते हैं। किन्तु सत्ता और द्रव्यके प्रदेश भिन्न नहीं हैं। गुण और गुणीमें प्रदेशभेद नहीं है। जैसे शुक्लगुणके और वस्त्रके प्रदेश भिन्न नहीं है वैसे ही जो प्रदेश सत्तागुणके है वही प्रदेश द्रव्यके हैं। अतः बोनोमं प्रदेशभेद तो नही है फिर भी बन्यत्व है। बन्यत्वका लक्षण है अतद्भाव अर्थात् तद्भावका बभाव । गुण और गुणोमें तद्भावका अभाव है । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-शुक्लगुण केवल एक चक्षु इन्द्रियका हो विषय है शेप सब इन्द्रियोका विषय नही है किन्तु वस्त्र सब इन्द्रियोका विषय है भतः दोनोमें तद्भावका अभाव है क्योंकि एक इन्द्रियका विषय शुक्लगुण सब इन्द्रियोके विषय बस्त्ररूप नहीं हो सकता और सब इन्द्रियोका विषय वस्त्र एक इन्द्रियके विषय शुक्लगुणरूप नहीं हो सकता। इसी तरह सत्ता किसी वाधारसे रहती है, निर्मुण होती है, एक गुणरूप होती है, विशेषणरूप विषायक और वृत्तिस्वरूप हाती है और द्रव्य किसोके आश्रयके बिना रहता है, गुणवाला और अनेक गुणोका समुदायरूप तथा विशेष्म, वियोगमान और वृत्तिमान् होता है अत. उक्त स्वरूपा सत्ता उक्त स्वरूप द्रव्य नही है और द्रव्य उक्त सत्तारून नहीं है इसीलए उन दोनोम तद्भावका अभाव है। इसोस सत्ता और द्रव्यमे कथिन् अभेद होनेपर भी सर्वेधा अभेद नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि एकत्वका लक्षण तःद्भाव है। जो तद्रप नहीं है वह एक कैसे हो सकता है।

इसको स्पष्ट करनेके लिए एक दूसरा जदाहरण आचार्य अमृतबन्द्रने (प्रव॰ सा॰ गा॰ १०७ की टाकामें ) दिया है—

अंग एक मोठाको माणका बिस्त्रेयण हार, घाषा और मोठी तीन रूपमे किया जाता है सेते ही एक प्रकार विरुक्त पर पूण और पर्यावक रूपम किया जाता है। जैंग्ने एक मोठाकी मालाको शुक्तपुण, पुक्तहार, गुक्तपाण, गुक्तपोता तीनरूपो विस्तारित किया जाता है वेंग्ने हो एक प्रकार मालामें जो शुक्तपुण हा क्रम्य, चत्तुम, चत्तुम, चत्त्वपा तीनरूपो विस्तारित किया जाता है। जैंग्ने एक माताको मालामें जो शुक्तपुण ह वह त हार है, न पाणा है जोर न मोठी है तथा जो हार, पाणा और मोठी है वह जुक्तपुण नहीं है। इस अकार स्वतः जो परस्वरों कामण है वही चट्नावकण अत्युव है जा कम्यत्वका कारण है। इसी प्रकार एक प्रकार जो जो परस्वरों कामण है वही चट्नावकण अत्युव है जो न पर्याव है। तथा जो प्रकार एक प्रकार के चारण की है इस तक्ष्य नहीं है। इसी प्रकार एक प्रकार के चारण की है हिस तक्ष्य नहीं जो परस्वरों के स्वतः विश्व हमा की प्रकार पर किया की स्वतः विश्व हमा विद्या की स्वतः विश्व हमा विद्या की स्वतः विद्या की स्वतः विद्या की स्वतः विद्या है के स्वतः विद्या हमें कि स्वतः विद्या की स्वतः विद्या हमें विद्या विद्या की स्वतः विद्या कि स्वतः विद्या की स्वतः विद्या कि स्वतः विद्या कि स्वतः विद्

साराग यह है कि एक इन्यमें जो इन्य है वह गुज नहीं है, जो गुण है वह इन्या नहीं है, इन प्रकार इन्याका गुणक्यों ने होना बोरे गुणका इन्याक्त हो ने होना जवजुल है। इससे उनसे अन्यारक्कर व्यवहार होता है। परन्तु इन्याका अमावगुण है और गुजका अमाव इन्य है इस प्रकारके अभावका नाम जवजुल नहीं है। यदि ऐसा माना जायेगा जो एक इन्या अनेक हो आयेगा या दोनोज व अमाव होगा या बौद्ध सम्मत अमोहबादका प्रसान उपस्थित होगा। इनका स्माहेक्टण इस प्रकार है—

चैसे चेतन इत्यका अभाव कचेतन इन्य है और वचेतन इत्यका अभाव चेतन इत्य है, इस प्रकार कनमें अनेकता है। उसी प्रकार इत्यका बभाव पूण कीर गुणका बनाव इत्य साननेते इत्यमें भी अनेकताका प्रमाण उपीयत होगा वर्षात वेसे चेतन और बचेतन हो स्वतन्त्र इत्य है चैसे ही इत्य और गुण भी स्वतन्त्र हा बावेंगे। इसरे बीयका स्पत्तेकरण इस्प्रकार है—जेसे पुवर्णका अभाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर मुगक्त कमाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर मुगक्त कमाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर मुगक्त कमाव होनेयर सुवर्णका अभाव होनेयर स्वयक्त भी समाव हो वायेगा इस तरह दोनोका

ही बभाव हो जायेगा। तोखरे दोषका स्पष्टीकरण इत प्रकार है—बौद सतानुसार पटामाव सात्र हो पट है बौर घटामाव सात्र ही पट है इस प्रकार दोनो अगोहकप है बस्तुसत् नहीं है। वैसे हो द्रव्याभाव सात्र गुण और गुणासाव सात्र इव्य होगा। अत अतद्भावका उक्त छक्षण ही सान्य है।

इस तरह द्रव्यका रूक्षण सत्ता है। सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है। तथा गुण और गुणोमें अमेद है। जैसे सुवर्णसे उसका गुण पीलापना और कुण्डलादि पर्याय भिन्न नहीं है वैसे ही द्रव्यसे भिन्न गुण और पर्याय नहीं है। इसीसे जो गुण और पर्यायवाला है वह द्रव्य है ऐसा भी द्रव्यका रुक्षण कहा है।

यही बात आचार्य समन्तभद्रने कही है

द्रध्यवर्षाययोरैक्यं तयोरध्यतिरेकतः । परिणामिश्रोषाण्य सक्तिमण्डक्तिमावतः ॥७१॥ संज्ञा संस्थाविश्रोषाण्य स्वद्यसणविश्रोषतः । प्रयोजनाद्विभेदाण्य तन्तानात्वं न सर्वया ॥७२॥

मन्य और पर्याव एक हो बस्तु है, प्रतिभास भेद होनेपर भी अभेद होनेसे, जो प्रतिभास भेद होनेपर भी अभिन्न होता है वह एक हो बस्तु है तेले रूपादि प्रथा । तथा दोनोका स्वमास, परिणाम, तथा, संख्या भीत प्रयान वार्ति प्रभन्न होता है, यार्था प्रशास कर किया है। यार्था—प्रथ्य अनादि अनन्त तथा एक होता है, पर्याव सादि मान्य तथा अनेक होती है। इष्य सात्तिमान है, पर्याव उसकी शत्तिमार्थी है। इष्य सात्री इष्ट प्रयान है। प्रथा किया है। इष्ट विकास है। इष्ट विकास है। इष्ट विकास है। इष्ट विकास होता है, पर्याव वर्षमानकालकी होती हैं। इसीसे दोनोके लक्षण मी भिन्न हैं। इष्ट का लक्षण है— पुणपर्यावशाला। पर्यावका लक्षण है 'तद्भाव'। उस-उस विकास करों है। इष्ट कि होता है, पर्यावकाल पर्यावकाल स्वाविक होता है।

इस तरह द्रव्य और पर्यायमे कथिवत् भेद और कथिवत् अभेद है।

द्रव्यके तीन लक्षण कुन्दकुन्दाचार्यन कहे हैं और तीन ही लक्षण सूत्रकारने कहे है । यथा---

दृब्वं सस्टब्स्खणियं उप्पाद्ग्वयधुवत्तरांजुनं । गुणपञ्जयासयं वा जं तं मण्णंति सन्वण्डु ॥१०॥

—पंचास्ति०

सद्इब्यलक्षणम् । उत्पाद्व्यवधौव्ययुक्तं सत् । गुणपर्ययवद् इब्यम् ।

—तस्वार्थ० अ० ५

द्रव्यकालक्षण सत् है तथा उत्पाद, व्यय और घोष्यसे वो युक्त है वह द्रव्य है और गुणपर्यायका जो आश्रय है वह द्रव्य है।

१. गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ।—त स्. ५ ।

२. तद्भावः परिणामः ।--- ७. स्. १ ।

२४ नयचक

सुकारते इसमें इतना परिनर्तन कर दिया कि को छत् है वह तथा और को उत्ताद, अपन, प्रोध्यक्षे पुक्त है वह सत् है। इस तरह अकारानर के तथा है। वह है और वही उत्ताद, अपन, प्रोध्यक्षे पुक्त है। वहनुतः से तोनों हो। छला विधानन करचे तथा विधान करचे विधानन करचे विधानन करचे विधानन करचे कि उत्ताद, अपन, प्रोध्यक्ष में तोनों हो। छला विधानन करचे तथा है। यत कहने के तराद, अपन, प्रोध्यक्ष में कि उत्ताद अपन, प्रोध्यक्ष में कर कहने के तराद है। तथा (मृत्यवर्धावन वृद्धित होते हैं तथा (मृत्यवर्धावन कृतित होते हैं तथा (मृत्यवर्धावन के तथा क्ष्यान प्रोध्यक्ष में क्ष्यों के तथा कि उत्ताद अपन, प्रोध्यक्ष में के तथा कि उत्ताद अपन, प्रोध्यक्ष में कि उत्ताद अपन, प्रोध्यक्ष में तथा के तथा है। एक प्रथम करने हैं, उत्ताद प्रधानन के तथा के तथा कि उत्ताद अपन करने हैं, उत्ताद प्रधानक विधान के तथा करचार वर्धावको उत्पादिकों उत्पाद करचार वर्धावको उत्पादिको उत्पाद करचार वर्धावको उत्पाद के तथा है। मुन पुत्र होते हैं पर्याय उत्पाद विज्ञायों होते हैं अत उत्पाद क्ष्य प्रोध्यक्ष मान प्रोध्यक्ष है। मुन पुत्र होते हैं पर्याय उत्पाद विज्ञायों होते हैं अत उत्पाद करचार वर्धावको कर के तथा होते पर्याय प्रधान होते हैं अत उत्पाद करचार के तथा है और प्रपर्यावक्ष कि उत्पाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार के तथा है। होते हैं अति उत्पाद करचार होते हैं है अत उत्पाद करचार होते हैं और प्रवाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार होते हैं और प्रवाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार होते हैं और प्रवाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार होते हैं और प्रवाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार होते हैं और प्रवाद करचार होते हैं अत उत्पाद होते हैं अत उत्पाद करचार होते हैं अत उत उत्पाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार होते हैं अत उत्पाद करचार ह

आसे परस्परमे व्यंजक इन तोनो लक्षणोके सम्बन्धमें शास्त्रीय दृष्टिमे और भी प्रकाश डाला जाता है।

सत्ता या बस्तित्व ब्रम्थका स्वभाव है। वह ब्रम्य साधनीस निरंध्य होनेसे बनादि-अनन्त है, उसका कोई कारण नहीं है, खरा एक रूपने परिलग्न होनेसे वैधानिकमाय कर नहीं है, ब्रथ्य भाववान् है और बस्तित्व उसका माद है। इस अपेसाते ब्रम्थ और अस्तित्वमें में द होनेसर मी प्रदेश में व न होनेसे इसके साथ उसका एकरव है, ब्रज. वह ब्रम्थका स्वमाय हो है। वह बस्तित्व जैवे क्रिन-भिन्न ब्रथ्योमे भिन्न-भिन्न होता है उस तरह ब्रस्य गुण, पर्यायोका अस्तित्व भिन्न-भिन्न नहीं है। उस सबका अस्तित्व एक ही है।

एक हम्मते दूसरा हम्य नहीं बनता। सभी हमा स्वान विज्ञ है। और दुंकि वे बनादि-जनन्त हैं व बदा स्वमाय सिज्ञ है। बयोकि जो बनादि-जनन्त होता है उनकी उत्पक्ति के एवं पायमोकी सावस्कता नहीं होती। उसका मुख्यासक तो उसका गुण्यपंशायसक स्वमाय हो है वने किये हुए वह स्वय सिज्ञ हों है। जो हम्मोंने मेलके हम्पक्त क्वारा है वह हम्मान्दर नहीं है, किन्तु पर्याय है बयोकि वह अनित्य होता है। जैसे दो परमाणुनीने मेलके हम्पक्त क्वारा है। वाई से मुक्यादि पर्याय है। हम्मते निकासस्यायी होता है वह पर्यायकी तह उत्पन्त कोर नष्ट नहीं होता। इस प्रकार देखे हम्मत बना है विज्ञ है उसी प्रकार वह वर्ष भी स्वमायने हम्म वर्ष हो। वर्ष मोर समाय देशों पृष्क् विज्ञ न होनेते विमान-दिस्म नहीं हैं है कि उनके सम्बायने हम्म वर्ष हो। वर्ष मोर समाय देशोंने पृष्क् विज्ञ न होनेते विमान-दिस्म नहीं हैं समोकि यात और देवहाकी तरह दोनो बनाय-जनम तही हैं।

तथा हव्य सवा अपने स्वभावमें स्विर रहता है इसिक्य स तत् है। वह स्वमाव है प्रोग्य, उत्पाद और व्यवको एकताइव परिवाम । उत्पाद व्यवके विका नहीं होता, व्याय उत्पादके विका नहीं होता, उत्पाद और स्थय प्रोग्यके विना नहीं होते और प्रोग्य, उत्पाद व्यवके विना नहीं होता । तथा जो उत्पाद है वहीं व्यय है, बो व्यय है नहीं उत्पाद है, जो उत्पाद बोर व्यय है बहीं प्रोग्य है। वो प्रोग्य है बहीं उत्पाद और व्यय है। इसका स्पष्टीकरण हम प्रकार है—

वो घडेका उत्पाद है वहीं मिट्टीके पिण्डका विनाश है वर्गीकि आव आवान्तर के बाआवरूप से दृष्टिगोचर होता है। तथा वो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घडेका उत्पाद है क्योंकि बागाव आवान्तरके बावरूपसे दृष्टिगोचर होता है। बौर जो घड़ेका उत्पाद बौर पिण्डका व्याय है वहीं मिट्टीकी स्थिति है। क्योंकि व्यक्तिरुक द्वारा ही अन्ययका प्रकाशन होता है। जो मिट्टीकी स्थिति है वही घडेका उत्पाद और मिट्टीके पिण्डका विनास है क्योंकि व्यक्तिरुक अन्ययका अतिक्रमण नहीं करता।

बबि ऐसा नहीं मानेगे तो उत्पाद बन्च है, ब्यब बन्च है और श्रीव्य बन्च है ऐसा मानना होगा। ऐसा होनेपर पर उत्पन्न नही होना वर्षोक्त मिट्टोके पिचके विनाशके साथ हो पर उत्पन्न होता है बढ़ी परका उत्पत्ति कारण है उसके बनावयं पर केते उत्पन्न हो सकता है। बदि होगा तो असन्को उत्पत्ति माननी होगी। इस तरह अँवे परको उत्पत्ति नही होगी बैंडे हो चमस्त पदार्थोकी उत्पत्ति नही होगी और-यदि बमनुको मी उत्पत्ति होगी तो गये के सीच भी उत्पन्न हो बावें।

स्मी तरह उत्पाद और प्रोध्यके विना केवल ध्यय माननेयर मिट्टीने पिण्डका ध्यम ही नहीं होगा। समेकि मिट्टीका पिण्ड नष्ट होनेके हाथ ही घट उत्पन्न होता है। आप उसे विनाशसे मिन्न मानते हैं तो पिण्डका विनाश केंग्रे होगा और यदि होगा तो बत्का हो उच्छेद हो जायेगा। और ऐसा होनेयर चैतन मारिका भी सचेचा विनाश हो जायेगा।

तवा उत्पाद व्ययके बिना केवच प्रौव्य माननेते या तो मिट्टी ध्रृप नहीं होगी या क्षणिक ही नित्य हो जायेग्रा। अत उत्पाद, व्यय, प्रोध्यका परस्परमे अविवासाव है और इन लिए द्रवय उत्पाद, व्यय, प्रौव्यात्मक है।

िकन्तु प्रथका उत्पाद, ज्या आदि मही होता, पर्यायीका होता है और पर्याएँ प्रथक्ती हैं, इसिन्स्
यह सब प्रथमित हैं को तो हैं। आया यह है कि खेत करूप, मृत्य, शाला ने मब पुत्राप्तित हैं, पृत्रवें मिन्न परार्थक्त मही हैं उसी प्रकार पर्याएँ प्रधादित हो हैं, उस्कर मिन्न परार्थक्त नहीं है। तथा पर्याएँ उत्पाद, ज्याद, प्रोध्य कप है नवीकि उत्पाद, ज्याद, प्रीध्य अंत्रोके घर्म हैं अंशीके नहीं। जैसे सीज, अंदुर सीर पृत्रवर ये पृत्रकंत्र वह हैं। सीजका नाश, अटुरका उत्पाद, और वृत्यक्ता प्रीध्य तोनी एक साथ होते हैं जत भाश सीजनर साधित हैं, उत्पाद अहुरका, प्राध्य वृत्यक्तर । ताश, उन्पाद, प्रीध्य, सीज, अकुर और पृत्रवर्त से मिन्न परार्थ नहीं हैं। दसी तरह सीज, अटुर सीर बृत्यक्त भी वृत्यक्ते मिन्न परार्थ नहीं हैं। ये सब पृत्र हो हैं। उसी प्रकार नक होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और प्रोध्य भाव सब प्रथक अश्व है। तथा नाश, उत्पाद, प्रीध्य उन भावोधे मिन्न परार्थ क्य नहीं है। और से नाव भी प्रथमित परार्थ नहीं हैं जत सब एक प्रवाह हो हैं।

हिन्तु यदि उत्पाद, ज्यम, प्रोध्य अग्रीका न मानकर उत्यक्ता ही माना जाये तो सब गहबह हो जायेगा, हकता प्रश्नीकरण हम प्रकार है—यदि इत्यक्ता ही व्यव माना जाने तो मब इत्योंका एक हो लगमें विशास हो जानेने नगर इत्यक्ता को जाने का प्रवास का तो हा उत्यम प्रतास का तो हर उत्यम तिहास का तो हो उत्यम प्रतास का तो हा उत्यम प्रतास का तो हर उत्यम तिहास का तो हो हिन्द इत्यम हो जायेगा अगर हत तिहास का हो जायेगा हो यह इत्यम हो जायेगा हो का तो हत ही उत्यम हो तो हो हिन्द इत्यम हो हो अग्रीम । इतिकर् उत्याद स्थाम, प्रतिस्थ वर्षाक हो हो है और वर्षाव इत्याद स्थाम, प्रतिस्थ वर्षाक हो हो है और वर्षाव इत्याद स्थाम, प्रतिस्थ वर्षाक होते हैं और वर्षाव इत्यक्त होती है जन ये सब एक ही उत्थम है ऐसा समझान माहिए।

र्ज़का—जिस क्षणमें वस्तुका उत्सद होता है उम क्षणमें उत्सद हो होता है विनाश और श्रीव्य मही। जिस क्षणमें वस्तु ध्रव होतो है उस क्षणमें विनाश और उत्सद नही। जिस क्षणमें वस्तुका व्यय होता है उस क्षणमें व्यय ही है उत्साद और श्रीव्य नहीं। इस प्रकार इन तोनोमें क्षणमेद अवस्य है।

समाधान—वह सम्मव होता यदि इत्यका हो उत्याद, इत्यका हो विनाश और इत्यका हो प्रोध्य माना जाता । किन्तु ऐसा नहीं माना गया है। पर्यापोके हो उत्याद आदि होते हैं तब अपभेदका प्रका हो नहीं रहता। वैसे जिस सम्मयं यटका उत्याद होता है उसी सम्म मिट्टीको पिण्डपर्याय नष्ट होते। हैं और प्रिट्टी-पत्र पुत्र रहता है। इसी तरह सर्वक का तम्पर्यावका बण्यक्षण है वही पूर्वपर्यायका नाशक्षण है और नहीं कोनों जनस्था में रहनेवाके इत्यत्यका स्थितकल है। इस तरह प्रयथ्ध अन्य पर्याय उत्पन्न होती है, कीई क्रय्य पर्याय नष्ट होती हैं किन्तु इत्यन उत्पन्त होता है और न नष्ट होता है। जैसे एक जीव मनुष्यपर्यायको छोड़कर देवपर्यायमें उत्तक होता है और फिर देवपर्यायको की छोड़कर अन्य पर्यायमें उत्तन होता है तो बचा वह बीवपनेको छोड़ देता है ? बांद वही छोड़ता तो वह बही रहा। किन्यु पर्याय तो बपेन हो कालमें रहती हैं उससे अस्वातमें उसका बनाव हो जाता है। मनुष्य-पर्याय देवपर्यायमें नहीं है बची तो स्वत्य हो अस्वात के उत्तक कर्या वीवज्ञ में पर्यायमें प्रदेश स्वत्य हो अस्वात के बची है अस्वात क्षेत्र हो स्वत्य एक हो नहीं है वर्षात् मिन्य-पिन्य है इसलिए उनका कर्या वीवज्ञ में पर्यायको स्वेतात क्षेत्र हो सर्वेश एक हो नहीं है।

इस तरह वस्तु द्रैयपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक है। उस वस्तुके सामान्य और विशेष स्वक्रमोको जाननेक लिए दो जांखे है एक द्रव्याविक और दूसरी पर्यायाधिक। उनमेने पर्यायाधिक चलुको सर्वया बन्द करके जब मान चुकते हुई द्रव्याधिक चलुके हारा देखते हैं तो नारक जादि पर्यायोधिक हिता है और जब द्रव्याधिक चलुको सर्वया बन्द करके देवन चलुले हुई पर्यायाधिक चलुके हारा देखते हैं तो होने द्रव्याधिक चलुको सर्वया बन्द करके देवन चलुले हुई पर्यायाधिक चलुके हारा देखते हैं तो और द्रव्यायाधिक मारक जादि पर्याध्यत्वक प्रविदेशको देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोको चह जीवद्रव्या अपन्य मातिल होता है क्योंकि द्रव्या उन-उन विशेषोको समय तम्म्य होनेसे उन-उन विशेषोक्षे अनम्य (अमिन्न) है। और जब उन द्रव्याधिक और पर्यायाधिक दोनो जांकोको एक साथ खोलकर उनके द्वारा देखा जाता है तो नारक जादि पर्यायायिक दोनो जांकोको एक साथ खोलकर उनके द्वारा देखा जाता है तो नारक जादि पर्यायायिक दोनो जांकोको एक साथ स्वेतको स्वार्थ स्वर्थ स्वर्थ पर होते साथ दिवाले हैं है।

इस तरह पदार्थ इन्यस्वरूप है और इस्य गुणोंका समुदाय रूप है तथा पर्याय इन्यस्य मी और गुणारूप भी है। आभार्य अपूनवरकोंने प्रवचनकार गाया १२ को डोकाम कहा है— अनेक इन्योंने एकताका क्षेत्र कराया है। आभार्य अपूनवरकोंने प्रवचनकार गाया १२ को डोकाम कहा है— असे का विद्याय एकताका क्षेत्र कराया है। उन्यस्य है। और जीव तथा पुर्गक से मेल है सो देव, सुन्य आदि प्रयाप जातीय इन्यस्य विद्याय है। श्रीर जीव तथा पुर्गक से मेल हे सो देव, सुन्य आदि पर्याय अस्य स्वयस्य है। गुण्यस्य के भी दो भेद हैं— स्वभावपुण-पर्याय और विभावनुणवर्याय । प्रयोक इन्यस्य अप्तेन-अपने अपुक लघुन्य द्वारा प्रवितस्य होनेवाली पद्धाय-प्रवित होतिबृद्धिय अनेकाको अपून्य हि स्थायपर्याय है। पुर्गक के स्थाय और जीवके जानादि गुणोंम स्व और एक स्वर्यस्य होने प्रवित स्वयस्याय होनेवाली त्याय होती है वह विभाव गुणपर्याय है।

मानार्य कुंटकुन्दने नियमसार गाया १४ में पर्यायके दो भेट किये है स्व पर सापेक और निरपेक्ष । इसकी टीकामें पपप्रभ मरुआरीने इसे गुढ़ और कशुद्धपर्यायकी सूचना कहा है अर्थीत् निरपेक्षपर्याय शुद्ध-पर्याय है इसे उन्होंने स्वभावपर्याय कहा है।

'अत्र रवमाववर्षाचः बहुङ्ग्यसाधारणः स्रवेषवर्षाच स्वाङ्शनसमोबरः शतिसुद्धः आराभशसाच्या-दम्युपाननोशि च बहुद्वास्त्रिश्च विकस्युक्तः । अवन्यसागवृद्धिः, अस्यव्यातमागवृद्धिः, सव्यादमागवृद्धिः, सव्यादगुणवृद्धिः, असंस्थातगुणवृद्धिः, अनन्तगुणवृद्धिः तथा हानित्च नीवते । अञ्चद्वपाधि वस्तारस्त्राद्धिः स्वश्चतर्याद्यः—।'

स्थानपर्याप वही प्रत्योमि ग्रामारण है नवींत् सभी प्रत्योमि होती है उसीको नवंपयीन कहते हैं, इर प्रमा और मनके सवीमर है, बतिबुक्त है, नागप प्रमाणके स्वीकार करतेके ग्रोप्स है तथा कह हानि वृद्धिके मेबीने महित है। वे कह हानिबृद्ध कर अक्तप्रत्ये — जनकागावर्धिक, बतंबसातमावर्धिक, संक्यातमावर् वृद्धि, संक्यातपुरवृद्धि, सरस्यातपुर्वाच्या और जनतमुणवृद्धि। इसी स्वार कह हानियों मी हैं।

नियमतार गाया १२ की टोकामें मरुवारीकोने त्यालकांपके जी दो श्रेस किये हैं—कारशब्दुद-पर्यात और कार्यगुद्धवर्षा । सहस्र जुद्ध निवस्त्रवर्षने जनाति, कक्ता, ज्ञानं, जातित्य स्वास्त, कुद्ध स्वामाविकतात, रामाविककांपन, स्वामिककांपन, रामाविककांपन, उत्तर्मक्तिकांपन, स्वामिककांत्रवर्णन, के ताथ जो पंचय पारिणानिकमावको परित्रति है वह कारशबुद्धवर्षात्र है। और कार्य, ज्ञान्त, ज्ञान्त, प्रस्ताबना २७

अवीन्द्रिय स्वभाव केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलसुब और केवलबीर्ययुक्त अनन्तवसुष्ट्यके साथ जो परमो-रक्तष्ट सायिकमावकी युद्धपरिणति है वह कार्य गुद्धपर्याय है। अर्थात् सारमार्थे सवाकाल वर्तसान स्वामायिक अनन्तवसुष्ट्रययुक्त कारण गुद्धपर्यावर्येसे केवलज्ञानादि अनन्तवसुष्ट्ययुक्त कार्य गुद्धपर्याय प्रकट होती है।

स्थंबनवर्गाय स्मृत होती है, यक्पनशेक्षर और क्युगोक्षर होती है तथा विरकाल तक रहती है यह भी स्वभाव और विमायके मेदले यो प्रकारको है। औक्की मृत्यू नारको सादि पर्याय विभावस्थावन-पर्या है और विद्वयर्गाय स्वभावस्थंबनवर्गाय है। युद्गनको इपणुक आदिरूपयर्गाय विमाय स्थंबन-पर्याय है।

जैते पर्याय स्वभाव और विभावरूप होती है वैसे हो गुण भी स्वभाव और विभावरूप होते है। असे जीवके केवलशाल बादि स्वभावगुण है और मतिशावादि विभावगुण है। धुद्ध परमाणुमें जो रूपादि होते हैं वे स्वभावगुण है, इपणुक बादि स्कन्यों जो रूपीदि हैं वे विभावगुण है। ये जीव और पूद्मतहस्थकों विशेवगुण है। बस्तित्व, गास्तित्व, एक्टब, मन्यत्व, ह्य्यत्व, पर्वावस्त्व, सर्ववत्त्व, सप्रदेशस्त, मुर्गुल, अपूर्त्त्व, त्वमूर्त्व, त्वम्बस्त्व, स्वतंत्र्व, श्रेत्वस्य, स्वत्तंत्व, अक्तुतंत्व, अक्तुतंत्व, अक्तुतंत्व, अक्तुतंत्व, विभाग्यगुण है वायायेष्य सब ह्यामें पाये जाते हैं।

धमंद्रकाका विशेषगुण गतिहेतुता है अवसंद्रव्यका विशेषगुण स्वितिहेतुता, आकाशका विशेषगुण अवगाहहेतुता और कालद्रव्यका विशेषगुण वर्तनाहेतुता है।

हन इत्योमे जीव जीर पूर्तन्द्रस्थोका परिणमन स्वजावक्य भी होता है जीर विभावक्य भी होता है। योप बार इत्योमें विभावस्थंवनपर्याव नहीं होती इवलिए वे मुख्यक्नते अपरिणामी कहें जाते हैं वैसे स्वामार्थिक परिणमन तो उनमें भी होता है। बोबदस्थके सिवाय योप पीची इत्य बजीव हैं। स्पर्ध, रह, गण्य, वर्ण जितने पाये जायें उसे मृतिक कहते हैं। इसीसे पुर्तन्त्रस्थ मृतिक है। जीवदस्थ जनुप्यरित जबस्तृत स्यवहार नयसे मृते होनेयर भी शुद्ध निवस्यनयसे अमृते हैं। शेष पर्य, अपर्यं, आकास और कालदस्थ अमृतिक ही है।

इस प्रकार द्रव्यमुण पर्योवको चर्चाकुन्दकुन्द स्वामी बादि बाचार्थने की है उसीको बाधार बना-कर प्रकृत प्रन्यमें चर्चाको गयी है।

#### २ पंचास्तिकाय

छह हर्योमित काल हथ्यको पृषक् कर देनेते तीप पीचों को पंचास्तिकाय कहते है। और उनमें कालको समिनित कर देनेते छह हथ्य कहे जाते हैं। काल हथ्य है किन्तु जसिरकाय नहीं है। अस्तिकाय शब्द अस्ति, कीर काम यो गल्यों के मेलते बना है। 'अस्ति का वर्ष है किन्तु जसिरकाय नहीं है। अस्तिकाय शब्द अस्ति, कीर काम यो गल्यों के मेलते बना है। 'अस्ति का वर्ष है सारी यो प्रवास ति हैं से हथ्य भी बहुतते पुराल परमामुलोका समूह होता है से हो ये हथ्य भी बहुतते पुराल परमामुलोका समूह होता है से हो ये हथ्य भी बहुतते प्रदेशवाल है सहा है कि हो में हथ्य भी बहुतते प्रदेशवाल है सहा है कि हो से हथ्य भी बहुतते प्रदेशवाल है सहा है स्व

संति बदो तेणेदे अस्थिति मणंति विणवरा वस्हा । कावा इव बहुदेसा तस्हा कावा य अस्थिकाया य ॥

र्षेकि ये इष्य 'है' इसलिए जिनेन्द्रदेवने इन्हें बस्ति कहा है और सरोरकी तरह बहुत प्रदेश वाले हैं इसलिए 'काय' कहा है। बस्ति और काम होनेते ये बस्तिकाय हैं।

आचार्य कुन्दकुन्दने पंचास्तिकाय प्रन्यमें लिखा है-

जीवा पुरमाणकामा धरमाधरमा कहेव आमासं । अध्यितस्हि च णियदा अणग्णमह्या अणुमहेता ॥४॥ जीव, पूर्ताल, पर्म, जयमं, जाकाय से पांची उत्पाद, व्याव, प्रीव्य गुक होनेसे 'सत् हैं। इनका अस्तित्व मुनिष्यत हैं। तथा जैसे पटने कर अमित्र हैं वेसे हों से साराने अभित्र हैं जमाँत हम्म है। तथा 'जपुं तथ्यसे यहाँ 'प्रदेश' जिसे पसे हैं। मूर्त जीर नमूर्त दर्श्योक निर्मित्राणों संबंकी प्रदेश कर्तुत है, प्रदेशको माद अपूर्व की जानो है। पूर्तालका एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उतनेका नाम प्रदेश है। से पांची प्रस्त अपून्ता—प्रदेश प्रचयक्त है। जाजय यह है कि जीव, पूर्ताल, पर्म, जमर्म और आकाश प्रभाव बरावों है क्योंकि इनके प्रदेश नामक अवस्त्र है। उन जनस्त्रीत उत्तरा अमेद है अत.

शंका-पृद्गलका परमाणु तो एकप्रदेशी है वह काय कैसे हैं ?

समाधान—यवारि परवाणु निरवयब है तथाणि उसमें साधवबदय शक्ति है। हिनस्य रूक्षत गुणके कारण एक परमाणु दूसरे परमाणुत्रोसे सम्बद्ध होकर 'बहुबदेशी हो जाता है इसलिए उसे उपचारसे काय कहा है। किन्तु कालद्रस्य भी यद्याप बणुकर है किन्तु अमुनिक होनेसे उसमें हिन्स-स्टारस गुण नहीं है इसलिए एक कालाणुका दूसरे कालाणुक साथ बन्ध नहीं होता। अतः काशदृश्य उपचारसे भी काय

सायद कहा जाये कि पुर्मालके तिबाय नेप बारो हम्य भी अमृतिक होनेसे अवण्य है उनमें विभाग सम्भव नहीं है तब उन्हें नावयव कैसे माना वा सकता है? ऐसा शका नहीं करनी चाहिए। क्यों कि अवण्य आकारोम भी यह पटाकाय हैं और यह पटाकाय है ऐसी विभाग कन्पना देखी जाती है। पाँद उसमें विभाग करपना न की जाये तो जिस आकाराम बाराणभी बसी है और जिसमें कलकता बसा है ये दोनो एक हो जायेंगे। किन्तु देसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अत. कालाणुके सिदाय अन्य सभी द्रव्य काम या सावयव हैं।

हन हो प्वास्तिकायोमे तोनो न्जेक बने हुए हैं। ये हो मूल पदार्थ है, इन हो के उत्पाद, अयद, प्रीयक्ष्य भावो तथा गुणायियोमे तोनो लोक निर्मित है। वर्ग, वष्म और ब्रालाशस्था सर्वकोक व्यासी है ये ही कर्ष्यकीक, अयोलोक और मध्यकोक रूपये रिप्पावित है वर्ग, उनका कायपना या सादववयना अनुमानीय मी वित्र होता है। एक जोवहस्य अपने शरीरके बरायर है, यद्यपि प्रदेशीको जोशा वह भी लोकाकायके बरायर है, क्योंक जब केवनो अवस्थाने जोव लोकपूरण समूद्रधात करता है तो वह सर्वलोकव्याभी हो जाता है कर जोव भी सावयब है। पुरानत्का परमाणु वस्त्रिप एक्टरेशी है किन्तु महास्कृत्य तोनो क्रोकोमे पे स्थान है जत. उसमे भी उस प्रकारको शक्ति होनेसे पुरानत हम्य मी सावयब है, एक काल इस्य ही विरस्तय है।

वागय कहा जाये कि यदि ये द्रश्य सावयब है तो अवयशोका विश्वरण होनेवर हनका विनाश हो बायेगा। किन्तु ऐसा कहना ठीक नही है। विनके अवयब कारणपूर्वक होते हैं जनके अवयबोका विद्यारण होता है जैस तन्तुओंके में रखे बना बरण तन्तुओंके अलग-अलग होनेवर नष्ट हो जाता है। इस तन्द्र धर्मीद स्थाभेंक भेदेश अल्य दश्योंके में रखे बने हुए नही है। वैसे पटका दश्यक्सों विभाग हो जाता है है वह फुटक कपाकरण हो जाता है बेसा विभाग इन दश्योंके मही होता इस दृष्टिये वै निवस्वय है। अलपन निरस्न है।

#### ३ साततत्व-नवर्पदाये

जीवद्रव्य — उक्त छह द्रव्यो और पीच अस्तिकायोमें एक जीवद्रव्य हो चेतन है सेप सब द्रव्य अचेतन हैं। ऐता अचेतन द्रव्योमें मी एक पूर्वतद्रव्य हो ऐवा है जो ससारवशामें औवसे सम्बद्ध होकर जीवके विकार-में निमित्त होता हैं ऐया चार द्रव्य तो इन्हीं दो द्रव्योकी पति आदिमें सहायक सात्र होते हैं। अतः यह सवार मुस्यक्ष्में दो हो द्रव्योके मेनका परिणास है। इसक्रिए यहाँ इन्होंके सम्बन्धमें विशेष क्षमन किया जाता है।

### आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमें जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है-

अरसमरूवमर्गधं अञ्चलं चेदणागुणममहं । ब्लाण भर्तिगग्महणं जीवमणिहिद्र संदाणं ॥१७१॥

औवमें न रस है, न रूप है, न गय है, न सर्व है, न सर्व है, न वह शब्द पर्यायरूप है। इसोसे इंग्रियोके द्वारा उसका बहुण ( जान ) नहीं होता । उसका गुण बेतना है तथा उसका कोई बाकार भी नहीं है।

इसमें जीवहण्यको अन्य सब हत्योति भिन्न स्वतन्त हत्य बतलाया है। जुँकि इन्हियाँ उसी वस्तुको जानती-वेखतो हैं। जीवमे रूप, रस, गन्य और स्थां होते हैं या जॉ डाय्यरूप होतो हैं। जीवमे इनमेंसे कोर्स भी नहीं हैं अब नह इन्हियों अगम्य हैं तथा पुरुषकों निम्न हैं। योकि रूप, रस वगैरह पुरुषकों ही बिषोय पुण हैं। जीव हत्यका विशेष गुण हैं। जीव हत्यका विशेष गुण हैं। हती वह अस्य वार हत्योसे भी मिन्न हैं। ममंद्रया, असमेंद्रया, आसमेंद्रया, आसमेंद्रया और कानहरूप मोने कर हैं, न रस हैं, न रस हैं, दस्त हैं। इसीसे वें भी पुरुषकों मिन्न हैं।

हत तरह वैतन्य गुणवाला जीवद्रश्य संवाधि और मुक्त दशाके कारण दो का है। उसको प्रारम्भिक अवस्था ससारी है और उससे छुटनेपर कहाँ ओव मुक्त कहाता है। जितने भी मुक्त जीव है वे वब महले ससारी ये। संवार दशामे छुटनेपर हो मुक्त हुए है। यदापे जैसे ससार जनायि है वैसे मोला भी अनादि है। किन्तु ऐसा कोई मुक्त जीव नहीं है जो ससार अवस्थामे न रहकर जनायि मुक्त हो।

वत. जीयडम्पको समझनेके लिए उसकी दोनो अवस्थाओका जानना आवस्यक है। अतः उसीका कथन किया जाता है।

आवार्य कुन्दकुन्दने पवास्तिकायमे सत्तारं जीवका स्वरूप इस प्रकार कहा है— जीवो हांच हवदि चेदा उवश्रोमविसेमिदी पह कचा। भोचा य देहमेचो ज हि सुचो कम्मसाजुनो ॥२०॥

आचार्य अमृतचन्द्रने निरुचयनय और व्यवहारनयसे इसका व्याल्यान इस प्रकार किया है-

आराम निक्ष्यनवर्ध प्राप्त प्राणीको और व्यवहारवर्ध द्वार प्राणीको चारण करता है इस्तिल्य जीव है। (सतारी जीव दोनो प्रकारक प्राणोको सदाकाल चारण करता है किन्तु मुक्त जीवके केवल आवप्राण ही होते हैं।) निक्ष्य से जीव विस्तकक है और व्यवहार वें तैन्य मिक्त मुक्त है जत. चेत्रसिता है। निक्ष्यके अभिन्न और व्यवहारते मित्र जानवर्शनकण उपयोगके विशिष्ट है। निक्ष्य में सामक्ष्मीके और व्यवहार दे द्वार कमीके बासव, वन्न, सबर, सिजंरा और मीश करने व हस्य समर्थ है स्वतिल्य प्रभु है। निक्ष्यके पौद्गालिक कमीके बासव, वन्न, सबर, सिजंरा और मीश करने व हस्य समर्थ है स्वतिल्य प्रभु है। से होनेवाले पौद्गालिक कमीके किंदि होनेवाले आरम्परिवामोका और व्यवहारते आत्यपरिवामोके निमित्त से होनेवाले पौद्गालिक कमीके करित होनेवाले आरम्परिवामोका और अव्यवहारते मित्रसार होनेवाले सुबन्द बक्त परिवामोका और व्यवहारते हुगान्युन कमीके प्राप्त इस्त्रमीक कमके विभिन्नते होनेवाले भौका होनेवाल होनेवे नामकमित्र रिचित छोटे या वडे चरिरसे रहनेते व्यवहारते हारोरके बरावर है। कमीके साम्बालका होनेवे नामकमित्र रिचित छोटे या वडे चरिरसे रहनेते व्यवहारते हारोरके बरावर है। कमीके साम्बालका होनेवे नामकमित्र रिचित छोटे या वडे चरिरसे रहनेते व्यवहारते हारोरके बरावर है। कमीके साम्बालक वर्ति । निवस्यते संवारी जीव निमित्त पुर्वण्ड कमीके अनुक्व नैमित्रिक आरम्बालको होनेके कमित्र होनेवे कम संवक्त है।

मह संसारी जीवका सोपांचि ( परसापेका ) और निरुपाचि स्वरूप है।

ससारी जीव बनादिकालसे कर्मबढ़ है। इस लोकमें कर्मस्य होनेके योग्य पौद्यक्तिक कर्म-बर्गणा सबंत्र विद्यमान है। जहाँ जीव रहता है वहाँ भी पहलेखे ही बिना बुलाये वर्तमान है। ऐसी स्थितिमें संसारी जीव अपने चैतन्य स्वभावको अपनाये हुए ही अवादि बन्धनसे बद्ध होनुसे मोह, राग, देवरून अगुद्धभाव करता है। अब जहां वह मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप माव करता है वहां उसी समय जीवके उन भावोका निमित्त पाकर पुद्गल स्वभावसे हो जीवकी स्रोर आकृष्ट होते हैं और जीवके प्रदेशोमें परस्पर अवगाहरूपसे प्रविष्ट होकर दूष-पानीकी तरह मिलकर जीवसे बन्धको प्राप्त हो जाते हैं। **बैसे** लोक में सूर्यकी किरणोका निमित्त पाकर सन्ध्या, इन्द्रबनुष आदि रूपसे पुर्वलोका परिणमन विका किसी अन्य कर्ताके स्वय होता देवा जाता है, वैसे हो अपने योग्य जीवपरिणामोका निमित्त पाकर कम जो बिना किसी अन्य कर्ताके ज्ञानावरण आदि रूपसे स्वय परिणमते है। इस तरह स्वयपि जीव और अजीव (पृद्गल ) दो मूल पदार्थ हैं दोनोका अस्तित्व पृथक्-पृथक होनेके साथ दोनोंके स्वसाव मी भिन्न हैं। फिर भी जीव और पुद्गल का अनादि सयोग होनेसे सात अन्य पदार्थोंकी सृष्टि होती है। जीवके शुभ परिवाम मावपुष्य है और भावपुष्यके निमित्तसे होनेवाला पौद्गलिक कर्मोंका शुभ प्रकृतिरूप परिणाम द्रव्यपुष्य हैं। इसी तरह जीवके अशुभ परिणाम भावपाप है उसका निमित्त पाकर होनेवाला पौद्गलिक कमोंका अजुब प्रकृतिक्य परिणाम द्रव्यपाप है। जीवके मोह-राग-द्रेषरूप परिणाम भावास्त्रव है और उसका निमित्त पाकर योगद्वारा आनेवाले पुद्गलोका कर्मरूप परिणाम द्रव्यास्त्रव है। मोह-गग-द्रेष द्वारा जीवके स्निग्व हुए परिणाम भावबन्ध है और इस भावबन्धके निमित्तसे कर्मरूप परियात हुए पुद्गलोका जीवके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्यवन्त्र है। जीवके मोह-रा।-देवरूप परिणामोका निरोध भावसवर है और उसके निमित्तसे योग द्वारा आते हुए पुद्गलोका कर्मरूप परिणामका रुकता द्रव्यसवर है। कर्मकी शक्तिको नष्ट करतेमें समर्थ जीवका शद्धोपयोग भाव निर्जरा है और उसके निमित्तसे नीरस हए बढ़कर्म पुद्रगलीका एकदेश क्षय द्रव्यनिर्जरा है। और जीवका शुद्धात्मी-पलव्यिक्य जो परिणाम कर्मोका निर्मूलन करनेमें समय है वह भावमोक्ष है और भावमोक्षके निमित्तसे जीव केसाथ कर्मपुद्गलोका अत्यन्त विश्लेष द्रव्यमोक्ष है। ये नव पदार्थ है। इनमेंसे भावपुष्य, भावपाप भावास्त्रव, भाववत्व, भावस्वर, भावनिर्जरा, भावमोक्ष जोवरूप है और द्रव्यपुष्य, द्रव्यपाप, द्रव्यास्त्रव, द्रव्यवन्त्र, द्रव्यसंवर, द्रव्यनिर्जरा, द्रव्यमोक्ष ये अजीवरूप हैं । इतमे पुष्य-पापको कम कर देनेसे सात तत्त्व कहे जाते है।

ज्यर भावको कमें में जौर कमंको भावमें निमित्त कहा है। इस निमित्त-मिमित्तक भावको स्वेक्टर द्रम्भ जौर भावमें कार्य-कारण भाव कहा जाता है। इसका विश्लेषण पंचास्तिकाम ( गा० ६० आदि ) में तथा उत्तकों उत्तकों कहा है—प्यवहार में निमित्तमात्र होनेदे जोवके भावका कर्म करते हैं और कमंका मों जोवको भावका भावका कर्म करते हैं जोर कमंका मों जोवको भावका कर्म करते हैं किए तिक्स में नहीं हो सकते। अतः क्वित हो से क्वी हो से करते। अतः निवस्त में नहीं हो सकते। अतः निवस्त में में नहीं हो सकते। अतः निवस्त में निवस में निवस्त 
दूवरी जातव्य बात यह है कि उत्तर दो ट्यांके स्वयोगका परिणाम सात प्रदार्थ कहे है वे भूतार्थ-त्रवसे हैं या अनुपार्थनयके हैं? अस्पसार गां० (३को टीकार्स आपार्थ अमृत्यव्यवीते कहा है कि प्रमंतीर्यको अनुपिके िटए अमृतार्थनयके हैं? अस्पसार गां० (३को टीकार्स आपार्थ अमृत्यव्यवीते कहा है कि प्रमंतीर्थको प्रवादको केकर पर्याट एकत्यका अनुमय किया जाये ये मनतत्य भूतार्थ है और एक जीव हा अपके स्वाप्तवीत केकर अनुभवन करनेवर ये अनुपार्थ है। क्योंकि मृतार्थनयके हम नी तत्योगे एक जीव ही प्रकार्यमान है जीवके स्वयप्तये ये नहीं है। तथा अन्तर्दृष्टिके देवनेवर आयक्तमान जीव है और जीवके विकारक कारण अनीव है। पुण्य-पाण आदि अकेके जीवके विकार नहीं है किन्तु जनीवके विकार जीवके विकार कारण है। अस्तः जीवके स्थापको अन्त करके स्थापके हिन्तु जिल्ला क्षेत्रके होनेवाली एक प्रयाप्त्रवस्थे अनुमयन करने पर तो भूतार्थ है किन्तु स्था सस्वक्रित सुक क्षेत्रहम्मके स्थापका जनुस्यन करने वर समस्तरार्थ है। सारांच वह है कि जब तक उक्त रुपये जीवताचका मान नहीं होता तबतक व्यवहारपृष्टिने जीव और पृष्डकको बन्वपर्यायरुप पृष्टिने ये नवतत्व पृष्ट्-पृष्ट् दोस्तरे हैं। जब गुड़मस्ये जीवतत्व और पृष्यक तत्वका स्वरूप पृष्ट्-पृष्ट् जनुभवर्गे जाता है तब ये हुछ मो बस्तु नहीं दीसते। निमित्त-निमित्तकमावसे ये ये। वब निमित्त-निमित्तकमाव मिट गया तब जीव और पुर्मनके पृष्ट्-पृष्ट् होनेते दूसरा कोई पवार्थ नहीं स्वरा। वस्तु तो इस्य है इस्पर्के निज भाव इस्पर्म हो रहते हैं। निमित्तक माव तो निमित्तक हो है उनका तो क्षमाव होता हो हैं।

#### निक्चमनय और व्यवहारनय

नयके मृत भेद निश्चयनय और ज्यवहारतय है। वाचायं कुन्वकुन्तने कहा है—

यवहारोऽभूदरयो मृदयो देसिदो हु सुद्धकक्षो।

सुद्यजयमस्सिदो खलु सम्माहट्टो हबदि जावो॥११॥

—समयदार

बावम ब्रुड है कि भूतार्थ कहते हैं सत्त्वार्थकों भूत वर्षात्र उत्तरिवार्श 'जर्थ 'अर्थात भाव, जुड़े 'जो महाशिव करता है रह मुतार्थ है, सत्यवारों है भूत स्वार्थक हो हमें यह स्वत्वारा है कि जो को भीर कार्यक स्वार्थिक स्वत्र कार्यक होती है कि जो निष्ययम्य आरद्धाराओं सारित परस्थाते कि स्वत्र के प्रत्यक होती है इसिक्ट निष्ययम्य आरद्धाराओं सारित परस्थाते कि सार्थक होती है इसिक्ट निष्ययम्य स्वत्यार्थ है। का मुतार्थ कहते हैं महत्यार्थकों। समुतार्थ कर्यात् ने पदार्थन मही होता ऐसा क्ष्य वर्षात्र मात्रा । अर्थ जो कहे वसे अमृतार्थ कहते हैं। वह जोवें जोव जो पदार्थन मही होता ऐसा क्ष्य वर्षात्र मात्रा । उत्तर जोव के प्रत्य कार्यक स्वत्य क्ष्य मिल है, स्वत्र मात्र मिल है, स्वत्र मात्र मिल है, स्वत्र मात्र मिल है, क्ष्य मात्र है। किए भी एकजेमस्वार कर सम्बन्ध होते आराता और सारित सार्थ करित होते कि लिए भी स्वत्योग स्वत्य अस्त्यार्थ है। किन्तु तब स्वा अवहारत्य किसी भी दशाने किसीने किए भी प्रत्योगीय है हर्षण निष्य के स्वत्योगीय सी है -

मुद्धो सुद्धादेसो कायक्वो एरसमावदरिसीहि । वबहारदेसिदा पुण वे दु अपरमे दिदा मार्च ॥१२॥

इस गाबाके भावार्थमे पं॰ जयचन्दजोने लिखा है-लोकमें सोनेके सोलह ताब प्रसिद्ध हैं। उनमें पग्द्रह ताव तक परसंयोगको कालिमा रहती है तब तक उसे अशुद्ध कहते है। और फिर ताव देते-देते जब अन्तिम ताव उत्तरता है तब सोलह ताववाला शुद्ध सोना कहनाता है । जिन जोवोंको सोलहवान सोनेका मान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हो चुकी है उनको पन्द्रहवान तकका सोना प्रयोजनीय नहीं है। किन्तु जिनको सोलहवानके स्वर्णको प्राप्ति जब तक नही हुई है तब तक पन्द्रहवान तक भी प्रयोजनीय है। उसी तरह जीव पदार्थ पुरुगलके संयोगसे अगुद्ध अनेकरूप हो रहा है। उसका सब परद्रव्योंसे भिन्न एक ज्ञायकता मात्रका ज्ञान, श्रद्धान तथा आवरणरूप प्राप्ति जिनको हो गयी है उनको तो पुद्गलमयोग जनित अनेक रूपताको कहनेवाला व्यवहारस्य कुछ प्रयोजनीय नहीं है। किन्तु जब तक प्राप्ति नहीं हुई है तब तक यथा पदवी प्रयोजनीय है। अर्थात् जब तक यवार्थ ज्ञान श्रद्धानको प्राप्तिरूप सम्यग्दर्शनको प्राप्ति न हुई हो तब तक यधार्य उपदेशदाता जिनवचनोका सुनना, धारण करना तथा जिनवचनके प्रवक्ता जिनगुरुको भक्ति, जिन-बिम्बका दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्गमे प्रवृत्त होना प्रयोजनीय है। और जिनको श्रद्धान ज्ञान तो हुआ पर साक्षात प्राप्ति नही हुई तबतक पूर्वकथित कार्य पर द्रव्यका आलम्बन छोडने भप अणुप्रत और महाव्रतका महण, समिति, गुप्ति, पवपरमेष्ठोका ध्यान आदि करना तथा वैपा करनेवालोकी सगति करना और विशेष जाननेके लिए शास्त्रोका अम्यास करना आदि व्यवहार मार्गमें स्वय प्रवृत्त होना, दूसरोका प्रवृत्त कराना इत्यादि व्यवहारनयका उपदेश प्रयोजनीय है। व्यवहारनयको कथनित् अमन्यार्थ कहा है। यदि उसे सर्वया अमत्यार्थ जानकर छोड दे तो सुभोषयोगरूप व्यवहार तो छट जाये और शुद्धोषयोगको साक्षान् प्राप्ति न होनेसे अगुभोपयोगमें ही स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति करतेसे तरकादिगतिरूप सतारमे ही अनण करता पडेगा। इसलिए साक्षात् गुद्धनयके विषयभूत श्रद्धात्माको प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार भी प्रयोजनीय है।

समार्थ अमृत बन्द होने अपने पृष्टार्थ सिद्ध पुताय के प्रारम्भ कहा है कि जो व्यवहार और निष्ट्य दोनोंको जानकर तास्त्रिक म्पन्न मान्यस्य रहता है वही जरदेगका सम्पूर्ण कर प्राप्त करता है। क्योंकि समयसारको नयपसातीत कहा है। जब समयकार नवश्वतातीत है तो नयोको क्या जावस्यकता है ऐसा प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि नयोको अपनाये दिना नवश्वतातीत होना सम्भव नहीं है। इसीकिए नयोका परितान आवस्यक है। अपवहारत्यका जुर्सन्त सिद्ध जय है—

#### 'भेदोपधाशभ्यां वस्तु व्यवहरतीति व्यवहार ।'

जो मेद और उपनासे वस्तुका अवहार करता है वह व्यवहारमय है। उसके तीन मेद है— सद्मृत, कादमृत और उपनारों ता सद्मृत अवहारमय मेदका उत्पादक है, अवण्य कर्तुं मेद-कल्या करता है वैसे जीवके जानादि गुण हैं। असद्मृत अवहारमय उपनारका उत्पादक है जो मिहने घडेको बोना घडा कहना है। और उपनित व्यवहारमय उपनारका उत्पादक है जो महल, मकान मेरे हैं। यह भेद और उपनारका अवहारमय उपनारमं में उपनारका उत्पादक है की महल, मकान मेरे हैं। यह भेद और उपनार कर अर्थ अवस्थाप है। अमेद और अनुप्वार क्ल कर्य ही परमार्थ है, सल्यार्थ है। उपनारका उपनारक है कि सहल, मकान मेरे हैं। यह भेद और उपनारका अर्थ अर्थ महल स्वार्थ है। सम्बार्थ है। त्रिक्य करता है। इस तरह निदयनमधे अर्जु एक अवश्वर है कि मुस्ति है। विश्वय करता है। इस तरह निदयनमधे अर्जु एक अवश्वर है कि मा ग्रुट वस्तु अवहारमयके विकल्पों उसी तरह आक्छादित है वि सुवेका विकल्प क्रिय होना है।

ऐसी स्थितिमें यह प्रस्त होता है कि फिर व्यवहार क्यो आवश्यक है ? असत् करनाश्रोक्षी तिवृत्तिके किए और रत्नप्रवकी विद्यिके लिए व्यवहार आवश्यक हैं । रत्नप्रवंते हो परायांकों विद्या होता है। प्रस्त हो सकता है कि परमार्थ तो स्वभावस्थित है रत्नप्रवंते उत्तक्षी विद्या की होती है ? यदि रत्नप्रस्ते पर-मार्थको सर्वेद्या मिन्न माना बाये तो निश्चयक सभाव हो जाये, और यदि सर्वेद्या अभिन्न माना बाये तो भेद व्यवहारका जमाव हो जाये। स्वित्यह कमान हो जाये, और यदि सर्वेद्या क्षित्र करें

इस तरह जब तक व्यवहार और निश्चयते तत्वको अनुसूधि है तब तक वह परोक्षानुसूधि है है, स्मोंकि नय श्रुतज्ञानके विकल्प है और श्रुतज्ञान परोज है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुसूधि नयपक्षातील है। इसपर पुनः प्रश्न होता है ये तब तो दोनों ही नय समान होनेसे दोनों ही पूज्य है ? किन्तु ऐसी बात नही है व्यवहास्त्रय यदि पूज्य है तो निरुवयन्य पूज्यतम है।

र्शका—प्रमाण तो व्यवहार और निश्चय दोनोंको ही सहण करता है अतः उसका विषय अधिक होनेसे वह पुज्यतम क्यो नही है ?

यदिए प्रमाण निरुव्यके भी विषयको प्रहण करता है किन्तु वह व्यवहारमध्के विषयका व्यवच्छेद नहीं करता और जब तक वह ऐसा नहीं करता तबतक व्यवहारमध्य क्रियाको रोक नहीं सकता। इसोलिए प्रमाण आरमाको ज्ञानानुभूति स्वारित करनेमें असमर्थ है। किन्तु निरुव्यनय एकरवको लाकर आरमाको तत्र वह निर्माण करके वीतराण बनाकर स्वयं चला जाता है और इस करह आरमाको नयरस्नातिकान्त कर देता है इसलिए यही पुक्रवन है। इसीलिए निरुव्यनय परमार्थका प्रतिपादक होनेते भूतार्थ है। उसीका अवकम्यन करनेसे आरमा सम्बन्ध होता है।

प्रवचनमार गा० १८९ को टीकामें अमृतचन्द्रशीने कहा है-

रापपरिणाम हो आत्माका कर्म है वहां पूष्ण-पापकप है। रामपरिणामका हो आत्मा कठी हैं
उत्तीका प्रहण करनेवाला और उत्तीका त्याप करनेवाला है यह चुड्डण्यका कथन करनेवाला निवस्तनय
है। वोर पुरानपरिणाम आत्माका कर्म है वहां पूष्ण-पापकप है। पुराकपरिणामका आत्मा कर्ती है
उत्तीका प्रहण करनेवाला और त्यागनेवाला है। यह जब्दू डब्यका निकरण करनेवाला अपक्षारत्य है। ये
योगो ही नय है क्योंकि गुड्डा और वयुड्डा रोमो कपने डब्यका प्रतीत होतो है। किन्तु यहाँ निवस्यमय
साधकतम होनेते निवस्यमय
साधकतम होनेते निवस्यमय
हो साधकतम है, अगुड्डाका प्रकार प्रकार क्यापक स्वस्थानय महावे है। क्योंक अपकास्य अवस्थानय वहा साधकतम कही नेते

## व्यवहार और निइचयरत्नत्रय

1

त्त्वार्यं मुत्र आदि आर्गमक विद्वान्त प्रत्योम मोलमार्ग रूपसे सम्यन्दर्गन, सम्यक्षान और सम्यक्त सारिक्का क्यन है एन्हें ही रत्त्रजय कहते हैं। किन्तु आधार्य कुनकुनसे केकर अध्यादन प्रयोगे व्यवहार मोलमार्ग और निश्चय मोलमार्गके साव व्यवहार रत्त्रजय और निश्चय रत्त्रजयका मो क्यन है। दूसरे सम्ये में व्यवहार सम्यन्धनं, व्यवहार सम्याजा और व्यवहार चारिज ये म्यवहार मोलमार्ग हैं और निश्चय-सम्यन्दर्गन, निश्चय सम्यक्तान और निश्चय सम्यक् चारिज ये निश्चय मोलमार्ग हैं। तथ्ताधंत्रज्ञ केवल सम्यन्दर्गन, सम्याजान और सम्यक् चारिकको मोलमार्ग कहा है। तब क्या सिद्धान्त्रमें मोलका एक मार्ग हैं और कम्यारममें भोलके से मार्ग हैं। ऐसा नहीं है सिद्धान्त हो या बम्यात्व सोनोंनें मोलका एक हो मार्ग है। आवार्य अमृतन्त्वजीने कहा है।

> एको मोक्षपयो व एव निवाते दग्ज्ञासिक्तासक-स्तत्रैव स्थितिमेति वस्तमनित्रं च्यायेण्य तं चेतिस । तस्मानेव निरम्तरं बिद्दति कृष्याम्तराच्यस्ट्यान् सोऽबद्दयं समयस्य साहमविशाम्बर्यादयं विन्दति ॥

> > —समयसार कलश, इलो० २४० **।**

'वर्षमञ्जान बारिजरूप मही एक मोलवार्ग है। वो पूरूप उसीमें स्थित रहता है उसीका निरन्तर स्थान करता है, उसीमें निरन्तर विद्वार करता है बन्ध द्रव्योंका स्पर्ध भी नहीं करता, वह जबस्य हो नित्य उदिव रहनेवाले समयसारको सोम्न हो मान करता है।' बन्धारमी बमुरबन्दरे विद्यानके ही बनुकर करन किया है उपने निक्ष नहीं किया। बनार कैस्क यह है कि सिद्यान स्वत्यवंत, सम्प्रधान और सम्पर् बारिको मोशामानं कहकर सान्त हो बादा है, यह अध्यास माने बहुत है। उपने किया ने बहुत है। उपने किया ने बहुत है। उपने किया ने प्रमुख्य के प्रमु

बबहारेणुबदिस्सइ णाणिस्स बरित्त दंसण णाणं । ण वि णाणं ण बरित्तं ण दंसणं आणगो सुद्धो ॥०॥

इसकी टीकामें अमृतचद्धाओं कहा है-

आत्मामें वर्धन ज्ञान चारित्र हो नहीं हैं। किन्तु बनन्त वर्धवाती एक वस्तुको न जाननेवाले शिव्यको वहका ज्ञान करानेके लिए जाचार्यणम्, यद्याप धर्म और वर्मीमें स्वभावसे अभेद हैं, फिर मी नामादि कचन-से भेद दरपन्न करके ध्यवहारके ही ऐवा कहते हैं कि शास के दर्धन ज्ञान चारित्र हैं। परमार्थदी तो जनन्त चर्मीको अभेद कपने पिये हुए एक हस्य हैं जत- उत्तमें मेद नहीं है। जत- जहाँ भेददृष्टि या ध्यवहार नयके सम्पर्यक्षन, सम्प्राजन और हम्मक्जावित्रको मोजनार्ग कहा है वहाँ परमार्थ या निश्चयदृष्टिते सम्मब्द्यांना-विस्य जात्माको मोजनार्ग कहा है। युवा

> सम्मर्सन गाणं वरणं मोक्तस्य कारणं जाणे । ववहारा गिच्छयदो तत्तियमईको गिओ कप्पा ॥६९॥ —हञ्चसंग्रह

हसलिए दर्शन जान और चारित्रको उपाधना बस्तुतः आत्माको ही उपासना है उस उपाधनाका लक्ष्य वहीं है अन्य श्रेच्य नहीं। यही आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है—

> दर्शनज्ञानचारित्रत्रवाध्मा तस्वमाध्मनः । एक एव सदा सेध्यो मोक्षमार्गो सुमुक्कुण ॥२३९॥

यत. आत्माका स्वरूप दर्शनज्ञान चारित्ररूप है अतः मुमुक्षुको उस एक मोक्षमार्गका हो सेवन करना चाहिए।

नतः स्परहार मोलमार्ग भेदरत्नत्रय स्वरूप है और निश्चयमोक्षमार्ग अमेर रत्नत्रय स्वरूप है। प्रथम सामत्र है दूसरा साम्य है किन्तु बस्तुतः साम्य और सामत वो नही है बस्कि एक ही साम्य और सामतके भेदसे वो रूप हो रहा है वही उपासनीय है वया—

> एष ज्ञानवनी नित्यमारमा सिद्धममीप्सुनि: । साध्यसाथक भेदेन द्विषेक. सभुपास्यताम् ॥१५॥ —सम० कछश ।

समयसार गा॰ १६ की टीकार्मे जमृतवन्द्रजीने कहा है-

जिस भावसे जात्मा साम्य बौर तायन है उसी भावसे उसकी नित्य उपासना करना बाहिए। व्यवहार से एस बहुत नित्र है कि सामुक्त नित्य वर्गाना नित्रकी उपासना करनी बाहिए। किन्तु तीनों ही परागंबी एक जात्मकर ही हैं, बन्न वस्तुकर नहीं हैं। भीने देववर गायक किसी व्यक्ति जान, जबान सीर जुनुष्प देवरा कर हो है है। वहां वे देववरा का कही करते हैं। वहां वे ज्या वस्तुक कर नहीं हैं उसी के देववराक स्वापन कही करते हैं। वहां वे जय वस्तुक कर नहीं हैं उसी तर हो जाता का जान, मुद्रान बीर जनुष्पण जात्माक स्वापन उस्त्रक न

प्रस्तावना ३५

करनेके कारण जात्मरूप ही हैं, अन्य नहीं हैं। अतः एकं आत्मा ही उपासनोय है यह स्वयं स्पष्ट हो आता है।

इसिंग निश्चयसे बात्याका विनिष्यम-प्रदान निश्चय सम्यावर्ग है। जात्याका ज्ञान निश्चय सम्यावान है और बात्यामें स्थिति निश्चय चारित है। यही बात पृश्यार्थ सिद्धपुगयमें अमृतचन्द्रओने तथा पद्मनन्दि पंचिषिक्में बाचार्य श्यानियने कही है—

> दर्शनमाध्यविनिश्चित सध्यपरिकानमिष्यते बोधः । स्यितिराक्षानि चारित्र कथमेतेत्र्यो मवति बन्धः ॥ —पुरुषार्य० २१६ ।

दर्भनं निश्वयः पुंसि बोधस्तद्बोब इव्यते । स्थितिस्तन्नैव चारित्रमिति बोगः शिवाश्रयः ॥

-पद्म वंच ४ ४११४ ।

तीनो आवार्योने यदापि सम्याद्यांन, सम्याद्यांन और सम्याद् वारिविक इन लालोको कहते हुए उनके साथ निक्वय यद नहीं लगाया है किर यो चूँकि स्वाधित-वारामिला कवनको निक्वय कहते हैं अता ये लगाया है किर यो चूँकि स्वाधित-वारामिला कवनको निक्वय कहते हैं अता ये लगाया निक्वय निक्वय कहते हैं अपना स्वोक्ति क्ष्याया शास्त्रोवों में के लगाया कहते हैं अपना करती हो ते हैं बाहित कम के केल लगाया के ही आदानापिको सम्याद्यांन लगाया कराया देव उपनी प्रति होनेवाले वेव शास्त्र पूर्व लगेर स्वाधित सम्याद्यांन आविक स्वाधित सम्याद्यांन आविक स्वाधित सम्याद्यांन आविक स्वाधित सम्याद्यां राम्य वार्ष होने स्वाधित सम्याद्यां स्वाधित सम्याद्यां स्वाधित सम्याद्यां स्वाधित सम्याद्यां ने स्वाधित सम्याद्यां है । स्वाधित सम्याद्यां स्वाधित स्वाधित सम्याद्यां स्वाधित स्वाधि

अनुत्वान्य को ने पंचारितकायकी टोकांक अन्तर्य कहा है कि जिन वोशीकी वृद्धि जनादि कालये मेद-मायनाकी वावनार्य हुवी हुई है ऐसे प्राथमिक वन ज्यवहारावये मिन्न वाध-साननाशका जवक्यत करते मुक्तपूर्वक प्रवसादारको पार करते हैं। वसने प्रस्य ने यह विशेक करते हैं कि छ श्रद्धा करनेके सोग्य है और यह अद्यान है। इसी उपलेक स्वाया है। इस अपलेक स्वाया है। इस अपलेक स्वाया है। इस अपलेक स्वाया है। इस अपलेक स्वया सह वाचरण करने योग्य है और यह आपल नहीं करने योग्य है, यह आपल करने योग्य है। अप जात को अपलेक अपलेक स्वया अपलेक स्वया अपलेक स्वया और अपलेक स्वया अपलेक स्वया और अपलेक स्वया स्वया अपलेक स्

पंचास्तिकायमें बाचार्य कुन्दकुन्वने व्यवहाररतन्त्रयका स्वब्ध इस प्रकार कहा है---सम्माचं सहरणं भावाणं तेसिमध्यायो णाणं । चारिचं सममाचो विसंयेत विच्वसम्माणं ११३००॥

बाबार्य बमुत्यस्प्रत्योते, इसकी स्थास्था करते हुए जिला है—कालद्रव्य तहित पाच अस्तिकाय सौर् तो पदार्थ माल है। मिन्यादर्शनके उदयके इनका सो अवदान है उत्यक्ते समान्युर्वक जो अद्भातकर भाव है बहु सम्बन्धर्यन होते है। यह उपयम्प्रत्येन होता है। उद्ये नायम् यूर्व वेत्यस क्ये जात्यत्वको निश्चयका सोव है अर्थात् रक्षी स्थानहार क्याव्यत्यत्वेति गृद वैत्यस क्ये जात्यत्वको निश्चयका महुर प्रस्कृतित होता है। वेत्र नायमें आपा करतेपुर वृद्धार्थ करते हुए प्रतीत होते हैं । मिन्यात्वका उदय हट जानेपर उत्तर प्रयाणिका स्थार्थ सोव होना सम्पन्धान है। यह सम्पन्धान कुछ अत्रोमें जात्येत्वता प्रयान क्राव्यत्वको उपलब्धिका श्रेष है। सम्पन्धर्यान है। यह सम्पन्धान कुछ अत्रोमें जात्येत्वता प्रयान क्षाप्तत्वको उपलब्धिका श्रेष्ठ है। सम्पन्धर्यान है। स्वत्यत्वके कारण समस्त अमानीर्थ कृत्यक लोका प्रस्त समानीर्थ कृत्यक स्वत्यव्यत्वे विचयक्त समस्त अमानीर्थ कृत्यक्त कारण समस्त अमानीर्थ कृत्यक लोका स्वत्यक्ते प्रविचयन होते स्वत्यक्ते साम्यक्षारित क्रिताल समस्त होनेसे जो निविकार जानस्वमान वसमान होता है वह सम्बन्धारित है, यह सम्बन्ध्यारित क्रिताल सामस्त होनेसे जो निविकार जानस्वमान वसमान स्वत्यान सहान सुन्धका बीज है अपति हार्योक्त स्वत्यान स्वत्यान होते क्षेत्र स्वत्यक्त स्वत्य होनेसे सोव्यवस्थ प्रयान होता है। स्वत्यन स्वत्यक्त स्वत्

कैन कच्यात्मके मूर्वन्यसिन बाचार्य अमृत कर्यक्षीके वचनोते सण्ये व्यवहारकी उपयोगिता तथा निश्चय और यादहारमें साध्य-साधनमात्र स्टर हो जाता है। जाचार्यक्षीने निरुचय और अवस्तुर में साध्य-साधनभाव मिटत करते हुए दो वृद्धान्त दिये हैं। जैसे बोबी मिलन स्टर्का रायर प्रत्य प्रवाहर तिमंत्र जलसे घोकर उजला करता है या जैसे स्वर्णपामाण ज्ञानिक सेवीशके स्वर्णक्य परिणत होता है वैसे हा व्यवहारी भी तपस्या ज्ञादिक द्वारा आत्माको सुद्धि करता है। इसमें व्यवहार मे ती यही कहा जाता है कि साबुन जलके मौगवे वस्त्र जजला हुना या ज्ञानिक योगले स्वर्णायाण स्वर्ण हुना किन्तु यवार्यम उजलात्ना वस्त्रमें हो बा पद्योगित प्रस्ट हुना । स्वर्ण पाणाणयेत स्वर्ण हो स्वर्णस्य परिणत हुना पाषाण नही है फिर भी स्वर्णनायाण-को स्वर्णका साध्यन कहा जाता है उसी तरह सम्मद्धानीतिक अत्याको तरफ जीवका जो उपयोग है बही उसकी प्रतिस हेतु है। इसे आते स्टु किया बाता है—

#### क्यवहार सम्यग्वशंन और निश्चय सम्यग्बर्शन

विद्वान्त वन्योगें सम्बन्धानं के यो मेद मिलते हैं—सराग सम्बन्धानं और योतराग सम्बन्धानं । तथा सम्बास वन्योगे स्थादार सम्पन्धानं और निक्का सम्बन्धानं मेद मिलते हैं। इनकी संयति यह बैठायो गयो है कि बिन्ने सिद्धान्तमें सराग सम्बन्धानं कहा है वही सम्बादमं स्यवहार सम्बन्धानं है और विद्वे विद्वान्यमें बीतरामसम्बन्धानं कहा है वही अन्यासमें निश्चन सम्बन्धानं है। बुससमे रामका ही सम व्यवहार है और योतरामका नाम निक्चन हैं।

सराग या ध्यवहार सम्याद्शंन पाँच कांव्यपुर्वक क्षिणाल आहि सात कमे महतियों के उदसताहि-से होता है। वस्तेनजीने कहा है—'याउथ जोव आममभाषया काळाहिकविष्ठस्था प्राममाण्या प्रद्रामाशिमुम्बर्गामाक्य रहारेवेदनजानं कमते तहा प्रधमतरुवाद मानावाद स्वराकृतीनाशुवसीन स्वीपदिक्षेन च तरामसम्यादिक्ष्या 'चरतेविक्षस्थाहिक्ष्या वर्शाक्षित्रस्य पात्रीका स्वर्णप्यान स्वीपतिक्षम्याहिक्षा सम्याद्शानिहरूकस्थोऽहमित्याहि सावनास्वरूपमाणाक्षित्र वर्श्यप्यानं प्राप्य वारासक्षर्यक्रक्षेत्रस्थास्यक्षर सम्याद्शानिहरूक्ष्यानिक्षरम्यके क्षांव गुणस्थाने द्रणनमाहिक्षयेण आधिकसम्यस्था कृत्या तदम्यस्य सम्यादिक्षराद्याद्यान्यसम्बद्धिकसम्यादिकसम्यादिकसम्यादिकसम्यादिकसम्यादिकसम्बद्धियान्यानिकसोहिद्यान्यानिकसिक्षरम्यानिकसम्यादिकसम्यादिकसम्यादिकसम्बद्धियान्यानिकसम्बद्धियान्यानिकसम्बद्धियान्यानिकसम्बद्धिकसम्यादिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकसम्बद्धिकस्य प्रस्तावना ३७

'जब यह जीव सावमकी माथार्थ कालांबिलियक्य बीर अध्यासकी नामामे युद्धासाके अभिमृत्य परियानस्य स्वयंबरहानको मास करता है तब प्रयम ही मिध्यास बादि लात प्रकृतियोके उपध्या बीर सावायमध्य हि होकर प्रव्यस्थिति है निकास की स्वाय स्वयं परियानस्य हि होकर प्रवास्थ से होते हैं कि स्वयं परियानस्य हि होतर है ति रह बागमर्थ करावायमध्य कराव्यस्थानको करता है और तब बागमर्थ कहे हुए कमके बनुवार वर्षयं उपस्थानि है वर्षय स्वयं प्रवास करें के सुरक्ष कराव्यस्थानको करता है और तब बागमर्थ करें हुए कमके बनुवार वर्षयं उपस्थान है वर्षय प्रवास करावे हो अपने स्वयं प्रवास करावे हो अपने स्वयं प्रवास करते है। उपस्थानमंत्र स्वयं प्रवास करते हैं। उपस्थानमंत्र स्वयं प्रवास करते हैं। उपस्थानमंत्र प्रवास करते हैं।

उक्त कथनके अनुसार जिन्हें आयममें पीच लब्जि कहा है अध्यात्ममें उसे स्वसंवेदन शान कहते हैं जो शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप है। इसीसे इस स्वसंवेदन जानको बीतरान भी कहा है।

यही मुद्रात्माके अभिमुक्त परिणामका स्वसंवेदन आसे बढ़नेपर युद्धात्मानुमृतिका स्वसंवेदन हो जाता है। अतः सरागसम्बर्द्ध या व्यवहार सम्बर्द्धका परिणाम युद्धात्यामिनुत्व होता है तभी तो वह निक्क्य सम्बन्धक रूपमें परिणत होता है और हवीसे कही-कही सरागसम्बन्धकों भी निश्चय सम्बन्धक कहा है।

परमात्मप्रकाश (२।१७) को टोकामे टोकाकार बहादेवजीने जो प्रश्न समाधान किया है उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाता है—प्रभाकर मट्ट प्रश्न करता है—

प्रश्न—निज गुढारमा ही ज्यादेय है हत प्रकारकी शिवस्य निश्चय सम्बन्ध्य होता है ऐसा ब्रापने पहले जनेक बार व्यास्थान किया है। यहाँ निश्चय सम्बन्धको बोतरागचारिकका अधिनामाची कहा तो यह पूर्वापर विरोध क्यों  $^{7}$ 

ज्यर—निज पुदात्मा हो ज्याचेय है हस प्रकारको स्विक्त जिन्नय अध्यक्त पृहस्य अवस्थाने तीर्थकरदेव, मरत, समर, राम, पाथव आदिके वर्जमान था, किन्तु उनके वीरापाणादिन नहीं सा यह प्रस्तर विरोध है। यदि उनके बीरापाणादिन होता तो वे असंवयी क्यों होते ? यह पूर्वत्र ही । हसका परिदार हर क्यार है—जनके बुदारमा ज्यादेव है हम क्यार माण्याक्त तिव्दा सम्प्रकृत तो है, किन्तु वारित्र हर क्यार है । युद्ध आरमावनाचे विरावत परत आदि निर्दोध रमानाच आहेल विद्योक पुणस्तवरूप या वस्तुत्तवरूप स्तावनादि करते हैं उनके वार्यक्र स्तावनादि करते हैं उनके स्ताव प्रकृति विद्योक प्रमाणा आदि सुतर्वे हैं अवके आरापक आयार्थ ज्याप्याय प्राप्ताय विद्याप विद्याप स्तावनादि करते हैं हम स्वावनाद स्तावनादि करते विद्यापक प्रमाण क्यार ज्याप्य क्यार प्रमाण क्यार व्यवस्थ ही है ।

इस तरह दृष्टिभेदसे व्यवहार सम्यक्तको भी निश्चय सम्यक्त कहा गया है।

चतुर्यं गुणस्वानवर्ती सराग सम्यक्त्यमं युद्धात्य भावना होती है तभी तो वह निश्वय सम्यक्त्यकं रूपमें प्रकट होती है। उसके बिना तो सम्यक्त्य होता हो नहीं है। 'बृहदृद्ध्य संग्रह गाया ४५ को टोकामे ब्रह्मदेवने लिखा है—

'मिष्णात्वादि नद्यत्रकृश्युरसम्बन्धीयसम्बन्धे सन्ति, बण्यात्यमायमा निजञ्जदात्यासिम्युरुपरिणामे सितं श्रुद्धात्ममायमोत्यवनिर्विकारवास्त्वसुरुमुगर्वेचं कृत्या-संसारवारीसमोगेषु बोऽसी द्देषषुद्धिः सम्बन्दर्शन-श्रुद्धः स बतुर्थगुणस्थानवर्ती जन्तदिवो दर्शनिको सण्यते ।'

मिन्यात्व लावि सात प्रकृतियोंके उपस्थम, सबीपसम वा लाव होनेपर नवसा अध्यास्म भाषाके अनुसार मित्र सुद्ध जात्माके अभिमुख परिणाम होनेपर, शुद्ध जात्ममावनासे उत्पन्न निविकार येपार्थ सुकरूपी नमृतको

नयचक्र उपादेय मानकर संसार शरोरमोगोंमें जो हेयबृद्धि है वह सम्यन्दर्शनसे शुद्ध वतरहित चतुर्थ गुणस्थानवर्ती वर्शनिक है।

समयसार गा० १३०-१३१ की टीकार्षे जयसेनाचार्यने भी ऐसा ही कहा है-

'चतुर्थगुजस्थानयोग्यां शुद्धारममावनामपरित्यज्ञश्चिरन्तरं धर्मध्यानेन देवछोके कालं गमयित्या—'

चतुर्ष गुणस्थानके योग्य सुद्धात्मभावनाको न त्यागते हुए निरन्तर सर्मध्यानपूर्वक देवलोकमें काल विताकर""आदि । गोम्मटसार जोवकाण्डमे असंगत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्घगुणस्थातका स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि जो न तो इन्द्रियोसे विरत है और न त्रसं और स्थावर जीवोकी हिंसासे विरत है, केवल जिनेन्द्रके द्वारा कहे हुए तत्त्वोका श्रद्धान करता है वह असंयत सम्यग्यदृष्टि है । इसको कुछ विद्वान् भी बहुत हरूके रूपमें छेते हैं। किन्तु जिनोक्त तत्त्वोके श्रद्धानमें हो सम्यवत्वका सार समाया हुआ है जैसा कि उपर षतुर्थगुणस्यानका स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है।

परमात्मप्रकाशमें धर्मकी स्युत्पत्ति करते हुए कहा है-

माउ विसुद्ध अप्पण अध्य भणेविणु छेहु । चउगइ दुक्खहं जो बरह जीव पहतह एह ॥६८॥

इसमें कहा है कि चतुर्गतिरूप संसारके दुबोमें पडे हुए जीवको जो मोक्षपदमें घारण करता है वह वर्म है। बिह है आत्मा का विशुद्ध परिणाम। विशुद्धका मतलब है मिथ्यात्व रागादिसे रहित । टीकाकारने इसकी व्याख्या करते हए कहा है कि इस धर्म में नयविभागने सभी धर्मके लक्षणोका अन्तर्भाव हो जाता है। जैसे बहिसाको धर्म कहा है वह भी जीवके शुद्ध भावोंके बिना सम्भव नहीं है। सागार-अनगार रूप धर्म या उत्तम क्षमादि रूप दस धर्म भी जीवके शद्धभावकी ही अपेक्षा करते हैं । स्वामी समन्तभद्रने जो रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यक्चरित्रको धर्म कहा है वह शुद्धभावको छेकर ही है। कुन्दकुन्द स्वामीने प्रवचनसारमें जो राग-द्वेष-मोह रहित परिणामको धर्म कहा है वह भी जीवका शुद्ध स्वभाव ही है। स्वामिकार्तिकेयानुत्रेलामें जो वस्तुस्वभावको धर्म कहा है वह भी वही है। अत. शुद्ध परिणाम ही कर्तव्य हैं ऐसी जिसकी अन्तरग श्रद्धा है वही बास्तवमे जिनोक्त तत्त्वका श्रद्धानी है। और वही सम्पग्दृष्टि है।

मिध्यास्य और अनन्तानुबन्धी कथायजन्य रागके हुटे बिना आत्माके परिणामोंने विश्वद्वताका सुत्रपात नहीं होता। और उसके बिना बत, तप, संयम व्ययं होता है। ऐसा सभी शास्त्रोमे कहा है। किन्तु आजके समयमें लोकने बढते हुए असँयमको देखकर संयमके प्रेमी संयमपर जोर देते है जो उचित है किन्तु उसके सायमें जैनवर्मका मुल जो सम्यक्त है उसे भुलाना नहीं चाहिये न उसका महत्त्व कम करना चाहिये। सम्यक्त्यके माहात्म्यसे जैन-साहित्य भरा हुवा है। उत्तरकालके विद्वान् भी उसे मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते थे। पं • जयवन्दजीने समयसार टीकाके मावार्यमे लिखा है-

'सिद्धान्तमे मिध्यात्वको ही पाप कहा है। जहाँ तक मिध्यात्व रहता वहाँ तक शुभ-अशुभ सभी क्रियाओको अध्यात्ममे परमार्थसे, पाप ही कहा है और व्यवहारनयको प्रधानतामे व्यवहारी जोबोको अधुमसे खुइकर शुममें लगानेको किसी तरह पुण्य मी कहा है। स्वाद्वाद मतमे कोई विरोध नहीं है।

शंका-परद्रव्यसे अब तक राग रहे तब तक मिध्यादृष्टि कहा है। इसको हम नहीं समझे क्योंकि व्यविरत सम्यन्द्रि बादिके चारित्रमोहके उदयसे रागादिमाव होते हैं । उसके सम्यक्त कैसे कहा है ?

समाधान-पहाँ मिध्यात्वसहित अनन्तानुबन्धोका राग प्रधान करके कहा है क्योंकि अपने और परके ज्ञान श्रद्धानके विना परद्रव्यमें तथा उसके निमित्तसे हुए भावोंमें आत्मबृद्धि हो तथा प्रीति-अप्रीति हो तो समझना कि इसके भेद-ज्ञान नही हुआ। मुनिपद लेकर वृत समिति भी पालता है वहाँ जीवोंको रक्षा तथा शरीर सम्बन्धो यत्नसे प्रवर्तना, अपने सुजमाव होन। इत्यादि परद्रव्य सम्बन्धो भावोंसे अपना मोक्ष होना माने और परजीवोका वात होना, जयरनाचार उप प्रवर्तना, जपना अशुम भाव होना आदि परद्रव्योंकी प्रस्तावना ३९

कियाचे ही अपनेमं बन्य याने-तो जानना कि इसके जपना और परका ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बन्य मोक्ष तो अपने मार्वोसे या, परक्र्य तो जिस्सिमात्र या उत्तसे विपरीत माना, इस तरह जब तक परक्र्याचे ही महा-चुरा मान रागर्डेय करता है तब तक सन्तय्यृष्टि नही है। आगे गा० २०१-२०२ के भाषार्थमें किसा है—

'यहाँ अज्ञानमय कहतेते मिय्याल जननानुकमीते हुए रागादि समझना । मिय्यालके बिना चारित्र-मोहके उदयका राम नहीं केना क्योंकि जबिरत सम्बन्धि जाविके चारित्रमोह सम्बन्धी राग है किन्तु वह ज्ञानवहित है। उसको रोगके समान जानता है। उस रागके तथा राग नहीं है, कर्मोदयके जो राग है उसे मेटना चाहता है। शुभराग होता है परन्तु उस चुक्तपत्रको जरूका समझ केप्रमान भी उस रागते राग राग कर दो सर्वेशास्त्र भी पढ़ किये हो, मूनि भी हो, व्यवहारचारित भी पाले तो भी ऐसा समझना कि उसने अपनी जात्याका परमार्थस्वकर नही जाना, क्योंदरजीन प्रावको ही जब्जा समझा है उसीसे अपना मोक्स मानता है। ऐसा माननेसे जजानी है। जपने और परके परमार्थक्यको हो बाना तो जीव-जनीव पर्यार्थका भी परमार्थकर नही जाना। जीर जब जीव अवीकको हो नही जाना तब सम्बन्धर्कि के हुना।

जिनोक्त तरह के श्रद्धानसे यही जिस्ताव है। जत यह सब तरावसम्बद्धदीकी बात है उसकी मंत्रियाय हरहा है स्पीकि मियाप्टियों अदिशा उत्तर अर्था उन्नि प्रेत्र कि स्वाद्धिक स्वाद्ध स्वाद्ध हरा है स्वादि को अर्था उन्नि भेट की स्वाद्ध हरा है। अर्थ वह आर्थ प्रमाणकप जन्य होता है कि यो वह संदारको हिन्दीक्वा छेक्क है स्विच्य को अर्थिक हहा है। जय वह आर्थ प्रमाणकप्यास और पठ्युणस्थानवर्धी होता है तब तो बण्यमे और मी अधिक हाति होती है। साथ हो आगममें ऐसे दब स्थान बतलाये हैं जिनमें उत्तरोत्तर करस्थात्तृत्वीतिर्वर होती है। होता है उस स्वाय स्वत्याय अर्थाच्या सम्बद्ध होती है। होती है उस स्वाय स्वत्याय स्वाय स्वाय स्वाय हाया हम्प्यप्टीका है उसके प्रतिसमय वर्षस्थात गुणोणिर्वर दरावर होती है। ह्यों कि पुण्यापित्य प्राप्त में कहा है—

तन्नादौ सम्बन्ध्वं समुपायश्रणीयमलिख्यरनेन । हस्मिन् सत्येव यहो भवति ज्ञानं श्रारित्र च ॥

उस रत्नत्रयमेंसे सर्वत्रयम सब प्रकारके प्रयत्नोंके द्वारा सम्यग्दर्शनको सम्यक्उपासना करना चाहिए क्योंकि उसके होगेपर हो सम्यन्तान और सम्यक्षरित्र होता है ॥

#### चारित्र

अब हम चारित्रकी ओर आते हैं। जैसे सम्यग्दर्शनके दो प्रकार हैं बैसे ही चारित्रके भी दो प्रकार हैं। प्रन्यकारने दोनोका स्वरूप बसकार्ते हुए लिखा है—

असुद्देण रायर(हजो वयाइरागेण जोहु संजुत्तो । सो इह मणिय सराजो भुक्को दोण्हं पि लसु इयरो ॥३३१॥

जो अधुमके रागसे रहित है और जत वादिके रागसे संयुक्त है उसे यहाँ सराग कहा है और जो सुम तथा अञ्चम दोनों ही रायोंसे मुक्त है वह बोतराग है।।

 ४० नगचक

किन्तु उनका संदार परिभ्रमण नहीं खूटता। हाँ, यो बुद्धानुमूर्शिक्य निश्चयमोध्यार्गको मानते हैं किन्तु निश्चयमोध्यमार्गके बनुष्धानको प्रक्ति न होनेचे निश्चयके साथक द्यागनुष्टानको करते हैं वे सराससम्बद्धान्ते परम्परादे मोशको प्राप्त करते हैं। बोर जो केवक निश्चयनवका बवकम्बन किस मो रागाविकिकस्पेत राह्य परस्तसमाधिक्य जुद आत्माको प्राप्त करनेचें बसमर्थ होने हुए मी मुनियोके पदावस्यक झादिक्य आपरणको सीर शावकोठे सामगुष्टा बादिक्य वाचरणको निन्दा करते हैं वे दोनो प्रकारके चारितासे अध्य होकर पापका हो बन्ध करते हैं।

गुभीपयोगमे भी वर्मका अंश रहता है। आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारमे कहा है—

धम्मेण परिणद्प्या अप्या जिंद सुद्धम्पयोगञ्जदो । पावदि णिम्बाणसुह सुहोवजुत्तो व सम्मसुह ॥१९॥

धर्मसं परिणत बात्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त होता है तो मोक्ष सुलको पाता है कीर यदि शमोपयोगसे युक्त होता है तो स्वर्गसृष्यको पाता है।

> 'रागद्वेषौ प्रवृत्ति स्यान्निवृत्तिस्तिन्नवेशनस्' तौ च वाद्यार्थसंबद्दौ तस्मात्तान् सुपरित्यजेन् ॥२३०॥

> > —बात्मान् ०

राग और हेप प्रवृत्ति है और रागडेवका नियेष निवृत्ति है। वे रागडेव बाह्ययदार्थोंसे सम्बद्ध हैं अत. बाह्ययदार्थोंको छोडना चाहिए।

प्रवृत्तिका मतल्ब हो रामदेण है। वो व्यक्ति जितना हो रागी देषी होता है उतना हो प्रवृत्तिकील है। राग और देषका जाधार बाह्यपदार्थ होते हैं अतः रागदेणको कम करनेके लिए बाह्यपदायोंका स्थाप आवश्यक है। आवकके जाचारये इतीते बाह्य पदायोंके स्थापको मुक्यता है। खमस्त ब्रतावरण स्थापकप ही होता है।

यह सप्त है कि चारिज नाम स्वरूपों चरण ( छोनता ) का है और वही बस्तुतः वर्स है। उसी स्वरूपों चरणक्य चारिक्के लिए ही बतावरण नी किया जाना है। यह भी कह सकते हैं कि बाह्य बस्तुओं के स्वापके साथ बितने अवार्ध आत्मतःशीनता है उसने हो अंवर्ष वर्स है और बहि वह नहीं है तो कोरे बाह्यसामने वर्स नहीं है।

स्रावककी जो ग्यारह प्रतिमाएँ बतलायो गयो है उनके ज्ञान्तरिक और बाह्यरूपका वित्रण करते हुए पं० बाह्यस्थानेने कहा है—

> रागादिक्षयतारतम्यविकसप्युद्धास्य संविरक्षस-स्वादात्मस्वयहिषेहिस्त्रसवधार्थहोज्ययोहास्यसु । सद्दक् दुर्गनिकादिदेशियरतिस्थानेषु चैकादश-स्वेकं यः अथते यतिवतरतस्तं अद्वे खावकं ॥

जर्यात् इन म्यारह प्रविमान्नोके बम्यन्तरमें रागाविके क्षयकी होगायिकताने प्रकट हुए तृद्ध आत्माके संवेदनजन्य मुजका स्वाद उद्धता है जौर बाहरमें वद्यहिंद्या आदिका त्याग रहता है। यदि बाहा आपरण तो हो और जम्यन्तरमें आदिक सुकका जामांच भी न हो तो ऐसे बत क्रतुत. प्रत नहीं हैं। अत निश्वयके साम व्यवहार अपरिद्धार्थ है। जनतस्त्रकर्में मावना होनेपर बाह्य व्यवहारमें वह जवतित हुए विना नहीं रह सकती। अस्तु,

प्रग्यकार माइल्ड्यवलने सराग्यारियका वर्णन करते हुए आवार्थ कुन्दकुन्दके प्रवचनतारके पारिता-धिकारका अनुसरण किया है और केवल भूनि सम्बन्धी ही सराग्यारियका वर्णन किया है। उन्होंने गाया ३९९ में लिल भी दिया है कि दोक्षायहणके अनुकससे सराग्यारियके कथनका विस्तार प्रयचनसारमें देखना चाहिए। यही उत्तीका लेखमांत्र कथन किया है।

आगे उन्होंने कहा है कि गुमीपयोगने दुवका प्रतिकार तो होता है किन्तु सुलको प्राप्ति नहीं होती। किन्तु सिच्या रत्नवयको छोडकर जो सम्यक् रत्नवयको धारण करके शुभकमं करता है उसका परम्परासे मीक्ष होता है।।३४०-४१॥

आगे पुन कहा है कि व्यवहारके बन्ध होता है और स्वभावमे लीन होनेसे मोस होता है अतः स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करना चाहिए।

जाजार्य कुन्दकृत्वते प्रवचनवार गाचा ८ में कहा है जिस समय हव्य जिस रूपने परिणत होता है उस समय हत होता है। बत वर्षक्र विश्व प्रह्म साथ हत उसी स्वावस्थ होता है। बत वर्षक्र निक्ष्य प्राचित प्रत्य स्वावस्थ है जोर पंचपरमेन्द्री बादिको मिकल्य परिचाम व्यवहारक्षेत्र है। हत तरह हत रोगो समीते परिचल बत्या हो वर्ष है। उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। पर्वेत उपादान कारण बात्मा ही है क्योंकि वही सर्मक्ष्य परिचल होता है। वह उपादान कारण न्यू और बस्युक्त मेन्द्रेत रो प्रकार है। उपादिक कारण हैं है क्योंकि वही सर्मक्ष्य परिचल होता है। वह उपादान कारण न्यू और बस्युक्त स्वावस्थ रोगों है। उपादिक कारण है। उपादिक कारण है। उपादिक व्यवस्थ हो। उपादिक विश्व प्रदेश स्वावस्थ हो। उपादिक विश्व प्रदेश स्वावस्थ हो। उपादिक विश्व प्रदेश हो। इपादिक विश्व प्रदेश हो। उपादिक विश्व प्रदेश हो। उपादिक विश्व प्रदेश हो। उपादिक विश्व प्रदेश हो। इपादिक विश्व प्रदेश हो। इपादिक विश्व प्रदेश हो। उपादिक विश्व प्रदेश हो। इपादिक 
चारिके सम्बन्धमें जब विचार किया जाता है तो बतोका प्रसंस बनासास जा जाता है। पीच सहायत प्रसिद्ध है। तत्त्वार्यद्वपके सात्रवे कथ्यायके प्रारम्भ ही हिंदा, सूठ, सीरी, जबहा और तरिस्द्वके त्यायको वत कहा है। उस सूचकी कर्योपिक्षित नामक टीकामें पूज्याद स्वामीने यह प्रस्त उठाया है कि वत्तको आवलका हेंदु क्यो कहा, क्योकि उठका अन्यत्वार्थ तो मृति, समिति आदि तंदरके हेदु कोमें किया गया है। दस समीनेसे संयमधर्ममें वत जा जाते हैं। इसका समाधान करते हुए कहा है कि सबर तो निवृत्तिक्य है किन्तु वत प्रवृत्तिक्य है—हिंसा, सूठ, चोरी आदिको त्यायकर व्यद्धिता में, सत्यवचनमे तथा सी हुई वस्तुक एएगमे प्रशृत्ति होती है। इसीजिए इथ्यमंत्रह गाचा ५७ की टीकामें बहादेवजीने उन्हें एकदेशवत कहा है। और पूज्यपाद स्वामीने बद्धतोत्रोत तरह मुसुबुको बतोको भी त्याज्य वतलाया है। समाधितन्त्रमें उन्होंने लिला है—

#### अपुण्यमवतैः पुण्यं व्रतैर्मोक्षस्तयोध्ययः । अवतानीय मोक्षार्थी वतान्यपि परित्यजेत् ॥८३॥

बबत—हिंता, झूठ, चोरी, बबहा और परिब्रह्मे बपुष्पका (पापका) बग्ध होता है और बतोसे पुष्पका बग्ध होता है। किन्तु मोख तो पुष्प और पाप दोनोंके ही नायका नाम है। अत. मोसके इच्छुकको अवतोकी तरह बतोको त्री छोड़ना चाहिए। आगे उनके त्यागका क्रम भी बतलाया है-

अवतानि परित्यक्य वतेषु परिनिष्टितः । त्वजेशाम्यपि संप्राप्य परमं पदमारमनः ॥८४॥

अप्रतीको छोडकर वर्तोमें निष्ठावान् रहे। पुन आस्माके परमपदको प्राप्त करके वर्तोको जी छोड़ देवे।

इसको चर्चा करते हुए ब्रह्मदेवजीने लिखा है कि व्यवहाररूप जो एकदेशवत है वही त्याज्य है। समस्त गुभाधुमसे निवृत्तिरूप निश्चयवत तो निर्विकल्प समाधिकालमें भी रहते ही है। वास्तवमें तो उस अवस्थामें प्रवृत्तिः निवृत्तिरूप विकल्पका स्वयं ही अवकाश नही रहता। इस तरह जहाँ उस अवस्था तक पहुँचनेके लिए वत बाह्य है वही उस अवस्थामे पहुँचनेपर स्वयं ही छूट जाते हैं उन्हें छोडना नही पडता । किन्तु पुण्यबन्धके भयसे वत बारण न करनेपर वह अवस्था प्राप्त नही हो सकतो । यही आचार्य अमृतचन्द्र-जीके द्वारा घोषित जैनोनोति है कि एक समय एक हायसे जिसे ग्रहण किया जाता है दूसरे समयमे दूसरे हायसे उसे छोड़ भी दिया जाता है। त्याग और ग्रहण, ग्रहण और त्यागकी इस मथानीके द्वारा आत्माका मयल करनेपर वह तस्व निष्पन्न होता है जिसे परमपद कहते हैं। वही कार्य समयसार है। गाया ३६६ में ग्रम्थकारने कहा है एक ही उपादान कार्य भी है, कारण भी है। कार्यको उत्पन्न करनेसे कारण है और स्वयं उत्पन्न होनेसे कार्य है । सिद्ध परमात्मा कार्यसमयसार है और शुद्धात्माके श्रद्धान ज्ञान आचरणसे विशिष्ट बात्मा कारणसमयसार है। जो बात्मा कारणसमयसाररूप है वही आत्मा उत्तरकालमे सिद्धपरमात्मा बनता है। अतः वह स्वय ही कार्य है और स्वय ही अपना कारण है मुमुश्रुको यह तस्य सदा लक्ष्यमें रखना चाहिए। द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयवक्रके रचयिताने इन सभी बातोपर पूर्वाचार्योका अनुसरण करते हुए सम्यक् प्रकाश ढाला है। उसका स्वाध्यायपूर्वक चिन्तन और मनन करना चाहिए। नयविवक्षाको सम्यक् रीतिसे हृदयगम करके शास्त्रीमे कहाँ कौन कवन किस दृष्टिसे किया गया है इस बातको समझ लेनेसे किसी तरहका विसंवाद नहीं हो सकता । शास्त्रकारोने विसंवादके लिए कुछ भी तो नहीं छोड़ा है । सब कथन एकदम स्पष्ट किया है। अस्तु,

अन्तर्मे ग्रन्थके सम्पादनमें प्रयुक्त प्रतियोका परिचय देकर इस प्रकरणको समाप्त करेंगे।

#### सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोंका परिचय

त्वत इन्यत्वभावप्रकाणक नयचककी हस्तिजिल्ल कुछ प्रतियों हमें सम्पादनार्थ जयपुर, कार्रजा तथा ऐकक प्रकाशक सरस्वतीयकर व्यावरते प्राप्त हुई थी। उन्होंके जायारपर प्रकृत प्रमक्ता सम्पादन तथा संशोधन किया गया है। इसी तरह उत्यक्ते जन्ममें परिशिष्टकर्य ये गयो जाशवरद्वतिका भी सम्पादन जयपुरक्षे प्राप्त प्रतियोक्ते जायारपर किया गया है। तीचे उन सकता गरिस्य दिया जाता है—

१ अ० प्रति । बामेर शास्त्र मण्डार जयपुर ( राजस्थान ) नं॰ ५५६, पत्र संस्था ३४, लिपि सुन्दर और शुद्ध । प्रत्येक पत्रमे ९ पॉक और प्रत्येक पत्रिमे ३४ वदार । सवत् १७९४ वासीज सास कृष्णपद्ध दशमी तिथि गुरुवारको लिखकर पूर्ण हुई । विचिकती है जिनदास विकाला वासी लवायणका ।

२ आ० प्रति । सामेर शास्त्रमण्डार कवपुर ( राजस्वाम ) मं० ५५४। वन सस्या ५३। प्रत्येक पत्रमै ९ पीक और प्रत्येक पीकरी ३३ या ३४ ककर । यत्र तन संस्कृतमें टिप्पण भी है। जक्षर सुन्यर है सिन्दु प्राचीन होनेसे सुनेज हो गये है। कुछ जीणें जी हो चले हैं। अस्यते प्रवाताकों प्रशिस्त हैं। सं० १५०२ वर्ष बसाब बढी २ श्रीमृत्यतें बस्तवीत्त्रण्डे जैनस्य से कारकाराम थे प्रधानस्थित. तस्य है भी सुनर्था-देवा. तस्यहें श्रीनित्रचंदरेवा: प्रधानिशिष्य सीमदनकीतिदेवा: तस्य श्रिष्टा महा वर्गस्य स्वरोदालाक्य व्रविद्या प्रस्तावना ४३

नोत्रे सं ॰ सीहमार्या नयलु तयो पुत्र ध्येवरध्या सीटात्मा कावहा बास्हा ग्यास्तानुत्री .....सम्बस्त सीठाभरण......। इदं नयकतं बहुः नरविह लिष्यापितं कर्मस्वयनिष्तितं । सानबान् जानदानेन निर्भयोऽस्य-वानतः । बन्नवानातु सुत्ती निर्यं निर्म्यांत्री भेववं मुवेतु ॥

कः प्रति । ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन व्यावर ।

पत्र संस्था २३ । प्रत्येक पत्रमें ९ पंकि, प्रत्येक पंकिसे ४५-४६ अक्षर । गायाओकी उत्यानिकाएँ ऊपर-नीचे हासियोमें लिखी है । प्रायः शद है । अन्तमें लेखक प्रशस्ति है—

इति नयचक्रं समाप्त । सवत् १८८६ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे दुवियाया मगलवासरे लिथतं महारमा राषाकृष्ण सवाई जयनगरमध्ये वाती कृष्णगढका । श्रीकत्याणरस्तु ।

सा∘ प्रति— ऐ० प० स० व्यावर । पत्र सं० ४६ प्रत्येक पत्रमें पंक्ति ६, प्रत्येक पक्तिमे अक्षर अधिक ४३,कम ३८ ।

इति नयचक्र समाप्त लिखापित बहादेवपठनायँ ।

ज्ञाठ प्रति । कारंजा अरु न० ३५९ । पत्र स० २५ ।

प्रत्येक पत्रमें पत्ति हैर या है । प्रत्येक पत्तिमें ३५ से ४० तक बसर । प्रति प्राय सुद्ध है । यन तत्र टिप्पण और पाठनेद भी अकित हैं । प्रन्य समाप्त होनेके बाद दो पत्र बौर है जिनमें नयवक्षकी कुछ गावाएँ लिखकर उनका भाषा वर्ष दिया हैं ।

नयक्कके बन्तमें परिशिष्टकपके आकापपद्वित भी दो गयो है। उसके सम्पादनके लिए हमें एक प्रति कारकासे, एक प्रति जैनसिद्धान्त भवन आरासे और ४ प्रतियाँ दि० जै० बति० श्रोमहाबोरजो जयपुरसे प्राप्त हुई थी उनका भी परिचय नोचे दिया जाता है।

क् ० प्रति । श्रो बामेर वास्त्रमण्डार जयपुर। नं० १०७। पत्र ८, प्रत्येकमें पैकि १२ । प्रत्येक पैकिमे ४० अक्षर । खिपि स्पष्ट और प्राय शुद्ध है। सबत् १७७२ मार्गजीर्य अबदो पडवाको पाटिलपुरमे स्पारामने लिखी है।

ख o प्रति । आमेर शास्त्रमण्यार जयपुर । पत्र २०, प्रत्येक में ५ पंक्ति, प्रत्येक पंक्तिमें ३४ अक्षर । क प्रतिखे इसका पत्र लम्बा और चौडा भी है किन्तु एक पक्तिले हुचरो पंक्तिके मध्यमें अन्तराल वियोग दिया है। अक्षर बड़े और सुन्दर हैं। प्राय क प्रतिके अनुकृत ही है। सं० १७७५ में लिखी गयी है।

आर प्रति । आमेर ला॰ जयपुर । नं॰ १०५ । पत्र १४, प्रत्येक पत्रमें ७ पीक और प्रत्येक पीकमें १२ के १७ तक अक्षर । प्रास्मके तीन पत्रोके हाश्यिपर टिप्पण भरे हुए हैं। शोपर्वे भी कही-कही हीनाधिक टिप्पण विरो हैं। शुद्ध और सुन्दर लेख हैं। लेखक प्रशस्ति—

इति श्रीमुखबोधार्यमालायपञ्जित श्रीदेवसेन पंडित विरक्तिता परिसमाप्ता । संवत्सरे लोकनय-मुनीन्द्रमिति १७९३ वैषमासे कृष्णपत्ने बतुष्याँ तिची इन्द्रमस्यवारं नगरे चित्रे श्री मूलसमे मृहारक श्री सुरेन्दकीतित्तल्योदयादिविषमाणितमस्य स्वपंडासरोतिरतायमाम्भोचेर्मद्रारकियरोरतस्य मृहारकश्री श्री श्री श्री १८८ श्रीमञ्जयस्कीतिर्विश्वस्यादिद्वन्मण्डकीयण्डितविष्द्वश्रीस्त्वाचित्रत्वस्थान्यस्य स्वपंकरणेनेरं विश्वदं स्वप्तजायम् ।

अरुप्रति आसेर॰ जयपुर। पत्र स॰ ११। प्रत्येक पत्रमें पींक ९, प्रत्येक पत्रमें अधर। इसके भी प्रारम्मके दो पत्रोपर चारों और हाशियों में टिप्पण भरे हैं। सं०१७९४ में बसवानगरमे पं० गोरवनने किसी है। ४४ नयचक्र

ग० प्रति । जैन तिद्वान्यमबन बारा । मैं० २८।३। यह स प्रतिके बंधकी प्रतीत होती है। 'जिसतें पूर्वरस बारा नगर थी। पास्वनायोजनमन्दिरसध्ये काम्रसंघे मासुरणको पुकरणणे लोहानायांनाये श्री १०८ महारकोत्तम महारक्की थी लिजकीति तत्त्वहें मार्थवरतायां श्री १०८ राजेन्द्रकीति तिष्ठाया महारक मुनीन्द्रकीति दिल्ली तिहासनायोचस्वरते किया सम्बन् १९४९ का मिती भारवदी ६ बार रिबकू पूरा किया। विस्तृतिया अंतरेस बहादुर राजके विका । सुनं भूमात् कल्याणमस्तु ।

# विषय-प्रची

| जिना और सिद्धाका नमस्कार                      | ₹.         | लक्षणीका परस्परम अविनाभाव                      | ₹८   |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|
| सब द्रव्योके सद्भावको कहनेकी प्रतिज्ञा        | ?          | उत्पाद, व्यय, झौब्यको निरपेक्ष माननेमें दोप    | २०   |
| स्वभाव और तत्संयुक्त द्रव्योको प्रमाण और ना   | <b>4</b> - | निश्चयनयसे उत्पाद विनाश नही                    | २१   |
| के द्वारा जाननेका निर्देश                     | २          | द्रव्य गुण पर्यायोमे अभेद                      | ₹१   |
| स्वभावके नामान्तर                             | ş          | इल्यका स्वरूप                                  | २१   |
| स्वभाव और स्वभाववान्मे व्याप्ति               | ₹          | सत्के विनाश और असत्की उत्पत्तिमे दोष           | २२   |
| सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होते हुए |            | बौद्धके शणिकवादमे दूषण                         | २२   |
| भी अन्यरूप नहीं होते                          | ٧          | नित्यपक्षमें दूपण                              | २३   |
| ग्रन्थके बारह अधिकारोका निर्देश               | ٩          | भेदपक्षमें दूषण                                | २४   |
| एकान्तके विनाशके लिए द्रव्य, गुण, पर्यायक     | t          | अभेदपक्षमे दूपण                                | २५   |
| जानना आवश्यक                                  | ٩          | शून्यवादमे दूषण                                | २६   |
| गुणकास्वरूप औरभेद                             | Ę          | सर्वगतबादमे दूषण                               | २६   |
| दस सामान्य गुणोंके नाम                        | Ę          | ब्रह्मवादमे दूषण                               | २७   |
| सोलह विशेषगुणोके नाम                          | ঙ          | यदि सभी पक्ष सदीय है तो वास्तविक क्या है       | ? २८ |
| ज्ञानादि विशेषगुणोके भेद                      | 6          | एकान्तपक्षमें दोष देकर जन्मान्धोके द्वारा हाथी |      |
| प्रत्येक द्रव्यके सामान्य-विशेषगुण            | ۷          | दर्शनके उदाहरणसे स्वमत समर्थन                  | २९   |
| चेतना आदि गुणोमे पुनरुक्त दोवका परिहार        | 8          | सामान्य स्वभावोके नाम                          | ₹ ₹  |
| पर्यायका लक्षण और भेद                         | 9          | विशेष स्वभावोके नाम                            | ₹ १  |
| जीवादि द्रव्योकी पर्याय                       | \$\$       | छह गावाओसे सामान्य स्वभावोका स्वरूप कवा        | न ३२ |
| पर्यायके चार भेद                              | \$\$       | स्वभाव सार्थक और निरर्थक कैसे                  | 38   |
| द्रव्य स्वभावपर्याय                           | 12         | गुण और पर्यायोंको स्वभावपना                    | 38   |
| गुण स्वभावपर्याय                              | <b>१</b> २ | प्रत्येक द्रव्यमें स्वभावकी सक्या              | ₹    |
| जीवद्रव्यकी विभावपर्याय                       | 85         | स्वभाव और स्वभाववान्का स्वरूप                  | 38   |
| जीवको विभाव गुणपर्याय                         | ₹ ₹        | स्यात् शब्दका प्रयोग न करनेमे दौष              | 35   |
| जीवद्रव्यकी स्वभावपर्याय                      | <b>१</b> ३ | कर्मजन्य, क्षायिक और स्वाभाविक भावोंकी         | r    |
| जीवको स्वभाव गुणपर्याय                        | <b>१</b> ३ | संस्था व स्त्ररूप                              | ४१   |
| पुद्गलोंके बन्वका कथन                         | १४         | स्वभावोमे हेय और उपादेयपना                     | ४३   |
| पुद्गलद्रभ्यकी स्वभावपर्याय                   | 24         | जीव और पुद्गलर्मे विभावपरिणतिका कारण           | 88   |
| पुद्गलद्रव्यके गुणोकी स्वभावपर्याय            | १६         | विभावका स्वरूप, कारण और फल                     | 88   |
| पुद्गलद्रव्यकी विभावपर्याय                    | १६         | जीवकी विभावपरिणति                              | ४५   |
| पुद्गलके गुणोकी विभावपर्याय                   | १७         | कर्म प्रकृतियोके भेद और वन्धके कारण            | ४६   |
| षमीदि द्रव्योकी स्वभावपर्याय                  | 20         | माव और द्रव्यमें कार्य-कारणपना                 | ४६   |
| व्युत्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन लक्षण          | 89         | मूछप्रकृतियोके नाम                             | ४७   |
|                                               |            |                                                |      |

४६ नयच

| उत्तर प्रकृतियोंकी संख्या                      | 86          | पंचास्तिकायका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८५  |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| गुभ-अशुभ प्रकृतियाँ सुख-दुलमें हेतु            | 42          | तत्त्वोके भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ८६  |
| बारो गतियोमे आयुका प्रमाण                      | <b>५</b> રૂ | वास्रवके भेदोका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ८७  |
| जीवोको पाँच अवस्थाएँ                           | 44          | बन्धके भेद और उनका कारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66  |
| विभाव और स्वभावका फल                           | 44          | संवरका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66  |
| अनेकान्त दृष्टिका फल                           | <b>લ્</b> છ | निर्जराका स्वरूप और भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90  |
| इब्योके विशेष कथनको प्रतिशा                    | 46          | मोक्षका स्वरूप और भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98  |
| आकाशद्रव्यका विशेष सक्षण और भेद                | 46          | नौ पदायोंके स्वामित्वका कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97  |
| लोक और अलोकका लक्षण                            | 49          | सात तत्त्वोके स्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९३  |
| लोकका स्वरूप और पुद्गलके साथ उसका सम्बन        | ष५९         | भगवान महावीरको नमस्कार करके प्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ण   |
| पूर्मलद्रव्यका स्वरूप और प्रयोजन               | Ęø          | और नयकाकथन करनेको प्रतिज्ञात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | षा  |
| पुद्रगलका जीवके साथ सम्बन्ध                    | Ę Į         | उसको आवश्यकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94  |
| जीवके भेद                                      | Ęą          | प्रमाणका स्वरूप, भेद और प्रयोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98  |
| जीवका स्वरूप                                   | <b>£ 3</b>  | पाँच ज्ञानोका कवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90  |
| प्रभुत्वगुणका समर्थन                           | Ęą          | त्रमाण, नय और निक्षेपमें अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96  |
| जीवके अभावका निषेत्र करनेके लिए जीव            |             | नयका स्वरूप और प्रयोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १०० |
| शब्दकी निरुक्ति                                | Ę¥          | एकान्तसे वस्तुकी सिद्धि नही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०१ |
| जीवमे भावाभावको बतलानेवाले प्रकारके चार        |             | स्वार्धसिद्धिका मार्ग और कुमार्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०२ |
| भेद                                            | ६८          | एकान्त और अनेकान्तका स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>पै</b> तन्यके भेद और उसके स्वामी            | ६९          | तवा दोनोंके सम्यक् और मिध्याभेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹03 |
| जीवके उपयोगका कवन                              | ७१          | नयदृष्टिसे रहित मनुष्य अन्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹0₹ |
| जीव कर्याचित् अमूर्तिक                         | ७१          | नयके मूलभेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 808 |
| जीव अमूर्त होते हुए भी कथन्तित् मूर्तिक        | ७२          | क्षात नय और तीन उपनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०५ |
| जीवका आकार बेह प्रमाण                          | ७२          | तीन उपनयोके नाम और भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4 |
| शरीरके भेद                                     | ७३          | नयोका विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5 |
| जीवके भोक्तृत्वका कथम                          | ७४          | कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्धद्रश्याधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०६ |
| कर्म कथचित् सादि है                            | ७५          | सत्तापाहक शुद्ध द्रव्याधिक नय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १०७ |
| बन्ध सान्त और अनन्त                            | ७६          | भेदविकल्पनिरपेक्ष ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 600 |
| पुद्गल स्कन्धोका कर्मरूप परिणमन                | હફ          | कर्मोपाधिसापेक्ष अगुद्ध द्रव्याधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०७ |
| बन्ध और मोक्षमे मुख्य और गौण निमित्त           | ৩৩          | उत्पाद व्ययसापेक्ष ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०७ |
| बीजाकुर न्यायसे कर्म और उसके फलका कदर          |             | भेदकल्पनासापेक्ष ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206 |
| घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और परमार्थ तथा व्यवहार | <u>-</u>    | अन्वय द्रव्याधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 |
| कालका कथन                                      | ७९          | स्वद्रव्यादिग्राहक और परद्रव्यादिग्राहक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| परमार्थकालका स्वरूप और प्रयोजन                 | 60          | द्रव्याचिकनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०८ |
| व्यवहारकालका स्वरूप                            | ८१          | परमभावग्राही द्रव्याधिकनय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०९ |
| समय और प्रदेशका स्वरूप                         | ८२          | अनादि नित्य पर्यामाधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 808 |
| स्रोक कार्य, द्रव्य कारण                       | ८२          | and the state of t | 550 |
| जीव और पुर्गलको पर्याये तथा उनव                | M           | अनित्य शुद्ध पर्यायाचिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹₹• |
| অঘিন্তান                                       | ८३          | de raidida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹₹• |
| वसनालीको ऊँबाई और लोकका स्वरूप                 | ८३          | कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य सुद्ध पर्यायाधिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 888 |

| कर्मोपाधि सापेक्ष वनित्य बशुद्ध पर्यायाधिक   | ***         | निसेपादिके जाननेका प्रयोजन                   | 225        |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------|
| भावि नैगमनय                                  | 555         | व्यवहार और परमार्चसे रत्नत्रय ही मोक्षमा     | र्ग,       |
| भूत नैगमनय                                   | <b>११</b> २ | গুন-কগুন মাৰ नही                             | \$80       |
| वर्तमान नगमनय                                | 222         | ब्यवहारमार्गमें विवाद करनेवालोका             |            |
| संब्रहनय                                     | <b>११</b> २ | निराकरण १                                    | X5-58R     |
| व्यवहारनयका लक्षण और भेद                     | 2 2 3       | व्यवहार निश्चयका साधक                        | 884        |
| तरुजुसूत्रनयका स्वरूप और भेद                 | \$ \$ \$    | युक्तिके द्वारा समर्थन                       | 686        |
| शब्दनयका लक्षण                               | 558         | व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे स     | कि-        |
| समभिरूदनयका सक्षण                            | \$ \$ \$    | की प्राप्ति कैसे <sup>?</sup> इस आशकाका परिह | गर १४७     |
| एवभूतनयका स्वरूप                             | ११५         | सुम बशुभ कमोंका तथा ससारका कारण              | 886        |
| नैगमादिनयोमें द्रव्याधिक और पर्यायाधिक       | तवा         | मोहनीयकर्मके भेद और उनका कार्य               | 686        |
| शब्दनय और अर्थनयका भेद                       | 198         | प्रत्यय और उनके भेद                          | १५०        |
| श्द्रसद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप               | 288         | मिध्यादृष्टि और अज्ञानका स्वरूप              | 242        |
| असद्भूत व्यवहारनयका उक्षण और भेद             | ११७         | अविरतिके भेद                                 | १५२        |
|                                              | १७-११९      | कवाय और योगके भेद                            | 248        |
| ध्यवहार और निश्चय <b>से बन्ध और मो</b> क्षके |             | शुभ-अधुम राग, मोहके कार्य                    | 293        |
|                                              | २१-१२३      | <b>सुमराग</b>                                | १५४        |
| उपचरितासद्भूत व्यवहारनयके भेदोका             |             | जुभ-अजुभ भावका हेतु तथा उनसे बन्ध            | १५४        |
| उदाहरणपूर्वक स्पष्टोकरण                      | 838         | कर्मके कारणोको हटानेका उपदेश                 | १५५        |
| वस्तुके स्वभावीमें अस्तित्वस्वभाव ही प्र     | धान,        | सम्यक्तको उत्पत्तिमे अभ्यन्तर हेतु           | 244        |
| वही प्रमाण और नयका विषय                      | १२५         | सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें बाह्य हेतु           | 840        |
| युक्तियुक्त अर्थ हो सम्यक्त्वका कारण         | १२६         | मोहका क्षय कौन करता है                       | १५७        |
| सापेक्ष सम्मक् निरपेक्ष मिथ्या               | १२६         | सम्यग्दर्शनके मेद और स्वक्ष्प                | 146        |
| सापेक्षता और निरपेक्षताका स्पष्टीकरण         | १२७         | नयदृष्टिसै सम्यक्तको तीन प्रकार              | १५८        |
| स्यादावका स्वरूप                             | १२७         | व्यवहार रत्नत्रय                             | 848        |
| प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी               | १२८         | व्यवहार रत्नत्रयके ग्रहणका उपाय              | १५९        |
| दुर्नयभंगी                                   | १३०         | निश्चय रत्नवयका स्वरूप                       | 149        |
| सप्तर्भगीमे भग रचनाका उपाय                   | १३०         | सम्यकानका स्वरूप                             | 147-843    |
| सापेक्षता साधक सम्बन्ध और युक्तिका स्व       | रूप १३१     | व्यवहारके द्वारा निश्चयरूप साध्यका साध       | नकम १६४    |
| तत्त्वमें हेय और उपादेसका विचार              | १३२         | चारित्रका स्वामी                             | १६४        |
| ग्यवहारनय और निश्चयनयका सामान्य स            | उसाण १३२    | सराग श्रमण और बीतराग श्रमण                   | १६५        |
| विपयीकी प्रधानतासे विषयको ध्येयपना           | 233         | श्रद्धानादि करते हुए भी मिथ्यादृष्टि         | १६६        |
| युक्ति और अनुभवका काल                        | १३४         | सराग चारित्रका स्वरूप और भेद                 | 950        |
| कर्षचित् एकान्तमें ही तस्वका निर्णय          | 234         | साधुके २८ मूलगुण                             | १६७        |
| निस्नेपकास्त्ररूप और भेद                     | 234         | साधुके उत्तरगुण                              | १६८        |
| नामनिक्षेपका उदाहरण                          | ₹\$9        | समान आबारवालेके साव हो सामावा                |            |
| स्थापना निक्षेपका उदाहरण                     | १३७         |                                              |            |
| द्रव्यनिक्षेप सेंद-प्रसेद                    | <b>?</b> ३७ |                                              | १७१        |
| मावनिक्षेपका उदाहरण                          | <b>१</b> ३८ |                                              | <b>लकी</b> |
| निक्षेपोमें नययोजना                          | 252         |                                              | १७२        |
|                                              |             |                                              |            |

४८ नयचक

| व्यवहाररत्नत्रयसे परम्परा मोक्ष                   | १७२   | आत्मध्यानसे उत्पन्न हुई भेदभावना           | 190   |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| व्यवहारसे बन्ध, अतः उसकी गौणता                    | १७३   | कर्मजन्य ज्ञान ज्ञायकभाव नहीं है           | 866   |
| बीतरागचारित्रके बभावमें सरागचारित्रकी             |       | घ्यानप्रत्ययोमे सुखप्रत्ययका स्वरूप        | १९९   |
| गौणता कैसे ?                                      | १७४   | सुखके चार भेद                              | १९९   |
| शुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश                   | १७५   | आत्मस्वरूपके अवलोकनकी प्रेरणा              | २००   |
| समयसारमे प्रतिपादित बीतरागचारित्र बाले            |       | आत्मामे आचरण करनेका उपाय                   | २००   |
| साधुकी आलोचना आदि विषक्रम                         | १७६   | सरागवारित्र और वीतरागचारित्रमे कर्यचित्    |       |
| शुभ-अशुम कमोंके सवरके काण                         | १७६   | अविनाभाव                                   | २०१   |
| ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय                        | १७७   | चारित्रका फल और उसकी वृद्धिकी भावना        | २०३   |
| संबंदनके द्वारा आत्मध्यानका उपदेश                 | १७८   | विभावरूप स्वभावके अभावकी भावना             | २०३   |
| संवित्तिका स्वरूप स्वामी और भेद                   | \$198 | सामान्य गुणकी प्रधानतासे भावना             | २०३   |
| सर्वित्तिकी सामग्री                               | 860   | विपक्षी द्रव्यके स्वभावके अभाव रूपसे मावना | २०४   |
| ध्याता और ध्येयका सम्बन्ध तथा ध्येयके नाम         | 1 860 | विशेषगणोकी प्रधानतासे भावना                | २०४   |
| परम निज तस्व                                      | 861   | सामान्यमे विशेषोकी उत्पत्ति और विनाशके     |       |
| कार्यसमयसार और कारणसमयसार                         | १८२   | सम्बन्धमें दृष्टान्त                       | २०४   |
| कारणसमय व्यानक योग्य                              | १८३   | परमार्थज्ञानरूप परिणतिका फल                | २०५   |
| कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन              | १८३   | नमचक्रको रचनामें हेतु                      | २०५   |
| एक ही उपादान कार्य और कारण कैसे                   | 878   | प्रकृतनयत्रक ग्रन्थकी उपयोगिता             | २०६   |
| अगुद्ध सवेदनसे वन्ध, गुद्ध सवेदनमे मोक्ष          | 858   | उसकी रचना कैसे हुई                         | २०६   |
| स्वसवेदनज्ञान हो कारणसमयसारमप                     |       | नयचक्रके कर्ता देवसेनगुरुको नमस्कार        | २०७   |
| परिणमता है                                        | १८७   | दोहीमे निबद्ध द्रव्यस्वभावप्रकाशको माइल्ल- |       |
| औदिसिक आदि पाँच भावोके सद                         | १८७   | घवलने गाधाबद्ध किया                        | २०७   |
| औदयिक भावके इक्कीस और औपशमिकभावके                 | è     | -5-5                                       |       |
| दो भेद                                            | 338   | परिशिष्ट १                                 |       |
| क्षायोपशमिक भावके अटारह भद                        | 328   | आङापपद्तिकां विषयस्चां २०                  | ९-२२८ |
| क्षायिकभावके नौभेद                                | 366   | वीरभगवान्को नमस्कार करके गुण, स्वभाव       |       |
| निजयरमभावकेश्रद्धानादिके विना मूढ                 |       | तवा पर्यायोका कथन करनेकी प्रतिज्ञा         | २०९   |
| भन्नानी                                           | १८९   | वलापदिति शब्दका वर्ष                       | 709   |
| पारिणामिकभाव ही ब्यंय है                          | १९०   | उसकी रचनाका उद्देश्य                       | 909   |
| जीवका भाव ही संसार और मोक्षका हेतु                | १९१   | द्रव्यके भेद और द्रव्यका लक्षण             | २०९   |
| अभेद और अनुपर्वारत स्वरूप ही निश्वय               | १९१   | इव्योके दस सामान्यगुण                      | २१०   |
| निश्चय और व्यवहारसे ज्ञानका विषय                  | १९२   | द्रव्याके सोलह विशेषगुण                    | २१०   |
| निरुष्यदृष्टिसे माक्षकी प्राप्ति व्यवहारके अनुसरण | f-    | पर्यायका स्वरूप तथा भेद                    | 788   |
| से बन्ध                                           | १९३   | स्वभावपर्यायका स्वरूप                      | 788   |
| निश्चयका छेप व्यवहार                              | १९४   | छह वृद्धियाँ, छह हानियाँ                   | 788   |
| निरचयकी आराधनाका फल और सामग्रो                    | \$88  | विभावपर्यायके भेद                          | 717   |
| ज्ञानकी महत्ताका कथन                              | १९५   | विभावद्रव्यव्यजनपर्याय                     | 282   |
| योगीका स्वरूप                                     | १९६   | विभावगुण ब्यंजनपर्याय                      | 282   |
| आत्मध्यानकी ज्ञान्तरिक सामग्री                    | १९६   | स्वभावद्रव्य व्यंजनपर्याय                  | 282   |
| रुक्षणसे बात्माको ग्रहण करनेका उपाय               | १९७   | स्वभावगुण व्यंजनपर्याय                     | 585   |

|                                           | বিদ         | य-सूची                             | 84               |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| द्रव्योके ग्यारह सामान्यस्वभाव            | 723         | गुण और स्वभावमे अन्तर              | <b>२</b> २०      |
| द्रव्योके दस विशेष स्वभाव                 | २१३         |                                    | 771              |
| जीव और पुद्गलके इनकीस स्वभाव              | २१३         | दुर्नयका विषय मिथ्या क्यो ?        | 228              |
| कालके पन्द्रह स्वभाव                      | 213         | सर्वेषा शब्दके अर्थ                | 222              |
| शेष द्रव्योके सोलह स्वभाव                 | २१३         | सर्ववा एकान्तवादमें दोध            | 222              |
| प्रमाणका स्वरूप तथा भेद                   | २१३         | स्वभावोमे नययोजना                  | २२३ <b>-२</b> २४ |
| नयके भेद                                  | २१४         | प्रमाणका स्वरूप तथा भेद            | 774              |
| उपनयका स्वरूप तथा भेद                     | २१४         | नयका स्वरूप तथा व्युत्पत्ति        | 224              |
| द्रव्यार्थिकके दम भेद                     | २१४         | निक्षेपको ब्युत्पत्ति तथा भेद      | 224              |
| कर्मीपाधि निरपेक्ष शुद्धद्रव्याचिक        | २१४         | द्रव्याविकको ब्युत्पत्ति           | 775              |
| सत्ताप्राहक गुद्धद्रव्याधिक               | २१५         | पर्यायाधिककी ब्युट्पत्ति           | 278              |
| भेदकत्पना निरपेक्ष शुद्धब्रव्यायिक        | २१५         | नैगम आदिकी व्युत्पत्ति             | २२६              |
| कमॉपाधि सापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिक          | २१५         | निश्वय और व्यवहारकी व्युत्पत्ति    | २२७              |
| उत्पादन्यय सापेक्ष अशुद्धद्रन्याचिक       | 784         | सद्भृतव्यवहारका स्वस्रप            | २२७              |
| भेदकल्पना सापक्ष अशुद्धद्रव्यायिक         | 284         | उपचरितासद्भूतव्यवहारको ब्युत्पत्ति | २२७              |
| अन्वय द्रव्यायिक                          | २१५         | सद्भूतव्यवहारका अर्थ               | २२७              |
| स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याधिक            | 284         | असद्भूत व्यवहारके अर्थके नौ प्रकार | २२७              |
| परद्रव्यादि ग्राहुक द्रव्याचिक            | 214         | उपचारतासद्भूत व्यवहारनयका अर्थ     | २२७              |
| परमभाव ग्राहक द्रव्याधिक                  | २१५         | अध्यात्म भाषाके द्वारा नयोका कथन   | २२८              |
| पर्यायाधिक के छह भेद                      | 784         | निश्चयका स्वरूप और भेद             | २२८              |
| अनादि नित्य पर्यायाधिक                    | २१५         | व्यवहारके भेद और उनका स्वरूप       | २२८              |
| सादि नित्य पर्यायाधिक                     | २१५         | परिशिष्ट २                         |                  |
| उत्पादव्ययग्राहक                          | २१५         |                                    |                  |
| अनित्य शुद्धपर्याय।विक                    | २१५         | नयविवरणकी विषय सूची                | १२९-२६८          |
| सत्तासापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक     | २१५         | नयसे प्रमाण पूज्य क्यो ?           | 256              |
| कर्मोपाधिनरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायायिक  | 314         | नय अमाण नही, उदाहरण पूर्वक कथन     |                  |
| कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक | २१५         | तया उसमे शकाओं कापरिहार            | २३०-२३१          |
| नैगमनयके तीन भेद                          | २१६         | नय प्रमाणका एकदेश                  | २३१              |
| सम्रह्मयके दा भेद                         | २१६         | नय प्रमाणसे पूज्य क्यो नही, इस अ   |                  |
| व्यवहारनयके दो भेद                        | २१६         | र्पारहार                           | २३२              |
| काजुसूत्रनयके दो भंद                      | २१६         | नयकी प्रवृत्ति मतिज्ञान, अवधि और म |                  |
| शब्दनय, समिम्ब्दनय, एवभूतनय               | २१७         | ज्ञात पदार्थक एकदेश में नहीं होती  |                  |
| सद्भूतव्यवहारनयके दो भेद                  | २१७         | नयका मूल केवलज्ञान भी नही          | २३३              |
| <b>शुद्धस</b> द्भूतव्य <b>वह</b> ार       | २१७         | अतः नय श्रुतज्ञानके भंद है         | 233              |
| <b>अशुद्धसद्</b> भू तब्यवहार              | २१७         | सामान्य से नय एक, विशेषसे दो, वि   | <b>स्ता</b> रसं  |
| असद्भूतव्यवहारनयके तीन भेद                | २१८         | साव                                | २३४              |
| उपचरित असद्भूतव्यवहारनयके तान भेद         | २१८         | अत्यन्त विस्तारसे सस्यात           | २३५              |
|                                           | ८-२१९       | नयको व्युत्पत्ति                   | २३६              |
| पर्यायको ब्युत्पत्ति                      | २२०         | गुणाबिक नामका दीसरा नय नहीं है     | २३६              |
| स्वमावोकी व्युत्पत्ति                     | <b>२२</b> ० | दो ही मूछ नय                       | २३७              |
| प्रस्ता॰ -७                               |             |                                    |                  |

| नैनम नयका स्वरूप                          | २३८ | व्यवहारनयका कर्यन                     | 480    |
|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|
| नैगम नथके विषयमें आशका और उसका            |     | व्यवहाराभासका स्वरूप                  | 588    |
| परिहार                                    | २३९ | ऋजुसूत्रनयका स्वरूप                   | 388    |
| नैगमनय और प्रमाणमे अन्तर                  | 580 | ऋजुसूत्रनयाभासका स्वरूप               | 586    |
| नैयमनयका अन्तर्भाव सयह और व्यवहा          | रमे | शब्दनयका स्वरूप                       | २५०    |
| नही                                       | 580 | समभिरूदनयका स्वरूप                    | २५२    |
| <b>झः बुसूत्र आ</b> दिय भी नही            | २४१ | एवंभूतनयका स्वरूप                     | २४३    |
| अतः नय सात ही हैं                         | 388 | सापेक्षनय सम्यक्, निरपेक्ष मिथ्या     | २५४    |
| किन्ही आ चार्योंने नैगमके तीन भेद करक नौ  |     | सातनयोका अर्थनय और शब्दनयमे विभाजन    | न २५४  |
| नय भी कहे हैं                             | 588 | सातनयोमे अल्पनिषय और बहुनिषयवाले नय   | १ २५४  |
| पर्याय नैगमके तीन भेद, द्रश्य नगमके दो भे | ۱۲, | सम्रहनयसे नेगमका विषय बहुत है         | 348    |
| द्रव्यपर्याय नैगमके चार भेद               | २४१ | सग्रहनयसे व्यवहारका विषय अल्प         | 744    |
| अर्थपर्याय नैगमका स्वरूप                  | 588 | व्यवहारनयसे ऋजुमूत्रका विषय अल्प      | २५५    |
| अर्थपर्याय नैगमाभासका उदाहरण              | 484 | व्युजुमूत्रनयसे शब्दनयका विषय अल्प    | 241    |
| व्यजनपर्याय नैगमनयका स्वरूप               | २४२ | शब्दनयमे समिभिक्ष्डनयका विषय अल्प     | 244    |
| व्यजनपर्याय नैगमाभासका स्वरूप             | ₹8₹ | समभिरूद्वयसे एव यूत्तवयका विषय अल्प   | २५६    |
| अर्थव्यजनपर्याय नैगमका स्वरूप             | २४२ | नय वाक्यको प्रवृत्ति                  | २५६    |
| अर्थव्यजनपर्याय नैगनाभा <b>सका</b> स्वरूप | २४३ | प्रत्येक नयके भेदमे सप्तभगाका अवतरण   | २५७    |
| <b>षुब</b> द्रव्य नेगमका स्वरूप           | २४३ | सप्तभगीका कथन                         | 246    |
| अशुद्धद्रव्य नैगमका स्वरूप                | २४३ | अनेकान्तमे अनेकान्त                   | 754    |
| अशुद्धद्रव्य नेगमाभासका स्वरूप            | २४३ | वक्कस्पभंगकी सिद्धि                   | २६६    |
| षुद्धदृष्यार्थपयिय नैगमका उदाहरण          | २४४ | नयोके तीन भेद-शब्दनय, अर्थनय और ज्ञान |        |
| शुद्धद्रव्यार्थपर्याय नैगमाभासका स्वरूप   | 588 | वस्तुमे नयोको प्रवृत्तिका प्रकार      | २६७    |
| अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय नेगमका स्वरूप      | 588 | नयचर्चाका उपसहार                      | 256    |
| अशुद्धद्रव्यार्थपर्याय नेनमाभासका स्वरूप  | 588 |                                       | ,,,    |
| शुद्धद्रव्यव्यजनपर्वाय नैगमनयका उदाहरण    | 588 | परिशिष्ट ३                            |        |
| अशुद्धद्रव्यव्यजनगय।य नेगमनयका स्वरूप     | 284 | द्र० स्व० नयचकमे उद्धृत पद्यानुकमणी   | २६९    |
| सग्रहनयका स्वरूप                          | २४५ | परिशिष्ट ४                            |        |
| संग्रहनयके दो भेद                         | २४६ |                                       |        |
| परसग्रह नयाभासका स्वरूप                   | २४६ |                                       | २७०-७४ |
| बपर सग्रहनयका स्वरूप                      | २४७ | परिशिष्ट ५                            |        |
| संग्रह। मासका स्वरूप                      | २४७ | 7mfr-7meria                           | २७५-७६ |

### श्री-माइल्लघवल-कृत

#### इच्यस्वभावप्रकाशक

### नयचक्र

श्रीकृरदुक्र्याचार्यकृतशास्त्रीत् सारार्यं परिगृद्ध स्वपरीपकाराय द्रम्यस्वमावप्रकाशक नयचकं सोक्षमाग कृतंत्र साधाकर्ता निर्वित्वर्ते शास्त्रपरिसमाण्यादिक शिष्टाचारमित्रावन्ते पुण्याबासिनौस्तिकतापरिहार फक्राभिकपत्र राह्यादी इष्ट्रवेवनवित्रोपं नमस्कर्वकाह 'दण्या' इति ।

> दव्या विस्ससहावा छोयागासे सुसंठिया जेहि। दिद्रा तियाछविसया वंदेहं ते जिणे सिद्धे ॥१॥

भी हुन्दमु-राचार्यकृत ताम्बसे सारमृत अर्थको यहण करके, अपने और दूसरोके उपकारके लिए, रुआरमात्रकतालक नगरफ सामक यनको, जो कि मोलका मार्ग है, रचयिना वाहनको निविधनन्त्रमे समाप्ति, तिष्टांत आयारका पालन, पुथको प्रति और नाम्निकताला पिहार कप फलको इच्छाचे चाहनके प्रारममें इष्ट एवगा विशेषको नमस्त्रार करते हुए गाया कहते हैं—

लोकाकाशमं सम्यक् रूपसे स्थित विश्वस्वरूप त्रिकालवर्ती द्रव्योको जिन्होने देखा उन जिनो और सिद्धोको मै नसस्कार करता है ॥१॥

विशेषार्थ — इस सम्बका नाम इत्यावकाशक है बयोकि इसमें इस्मोके स्वभावपर प्रकारा हाला गर्य है । और इस्योके स्वभावपर प्रकारा हाला रानों है। अगे रुपयोके स्वभावपर प्रकारा हाला रितान हुए विना नहीं हो तस्ता । इस्ते अगे स्वध्यक स्वावध्यक है। कि सेत्रे मंद्रीत नतुव सुत्ता है। सस्ता मनुष्य पानीके विना प्यास बुताना चाइता है वैने ही भूड मनुष्य नयोके ज्ञानके दिना उत्योक ज्ञान करना चाहता है। अन अते सम्बक्त के विना चाहता है वैने ही भूड मनुष्य नयोके ज्ञानके दिना उत्योक ज्ञानके विना प्रवास नयोक ज्ञानक है। अन अते अपने के विना का सम्वाद है। अगे है। स्वत्यक प्रवास ज्ञान हुए विना सम्पर्दाह नहीं हो सकता । इनीने सन्यकारणे इन यन्यको भी ज्ञानक है। स्वास्थिक स्वत्यक विना सम्पर्दाह नहीं और वस्तु स्वत्यको उपलब्धि कीना सम्पर्दाह नहीं और वस्तु स्वत्यको उपलब्धि कीना सम्पर्दाह नहीं और वस्तु स्वत्यको उपलब्धि के स्वत्यक स्वत्यक विना सम्पर्दाह नहीं और वस्तु स्वत्यका उपलब्धि के स्वत्यक के स्वत्यक उपलब्धि नहीं। इनीनिक एक प्रवास के स्वत्यक विना सम्वत्यक विना सम्वत्यक स्वत्यक विना सम्वत्यक विना सम्वत्यक स्वत्यक त स्वत्यक स्वत्

१. मास्त्राणा मु०।२ ग्रन्यकर्ता अ० स० ज० मु०।३, तया स० मु० ज०।४ –एन अ० क० स०। ५ नारिकनापरिहार अ० क० स०। धिष्टाचारपारिणालनार्यम्, नारिकनतपरिहार प्रथम्, निर्दिणतः गास्त्रपरिमापरयम् च परमेष्टिनुपस्तोत्राम्ययम् । —आ० ५० ४० ११। त० स्क्री० वा० ६० १, २। भास्त्रपरिमापरयम् च परमेष्टिनुपस्तोत्रम् । पृष्पायापित्य निर्देणचे धास्त्रप्तते ने संस्तुति । प्रचासितः असमेत रीका ५० ५० । भास्त्रप्तास्त्रप्तास्त्रप्तास्त्रप्तारम् । प्रचासितः अस्तित १० ५० । । । प्रचासितः अस्तित रीका ५० ५० । भास्त्रप्तायासम्बर्गन्याः । अन्याप्रधानः री०, ५० १।

इष्टरेबनाविजोपं नमम्कृत्य ज्यान्येयपनिजानिर्देशायमातः 'ख जार' हिन-जं जारः 'जिणेहि विट्ठं जारे विट्ठं सख्यद्व्यसम्भावं । पुख्यावरअविष्ठं तं तरः संखेबदो बोच्छं ॥ २ ॥ स्वभावस्वमाविजोरेकप् निर्णाग्यापं <sup>चे</sup>चारः 'जीव' हिन-जोवा पुग्यककालो यस्मायस्मा तरेख आयासं । चित्रमित्यसहावजना दृद्ध्या वायसमाणवायमेहि ॥३॥

शिक्षाचारका परिपालन, पृष्यको प्राप्ति और नास्तिकताका परिहार । आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्वार्थ-इलोकवार्तिक तथा आसपरीक्षाके पारम्भमं मगल करनेके इन उद्देश्योपर गम्भीरनामे प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि शिष्टाचार परिपालन, नास्तिकनाका परिहार और निविध्नरूपमे शास्त्रकी समाप्ति आदि तो तपुरुवरण आदि अन्य कर्मीम भी हो मकती है। अत इन्हीके उद्देश्यमे युन्यके प्रारम्भमे मगलस्तव करना आवश्यक नहीं है। किन्तु जिनके दारा शास्त्रकी परस्परा प्रवाहित हुई है तथा जिनके दारा शास्त्रीमें वर्णित अर्थका सीघ हमें प्राप्त हुआ है उन परमेष्टियोका स्तवन करना हमारा कर्तक्य है क्योर्क सउजन किये हुए उपकारको नहीं भुलने । यदि ग्रन्थकारका गन्परम्पराम ज्ञान प्राप्त न हुआ होता तो वह कैसे शास्त्रको रचना कर सकते थे। इसीसे इस बन्धके रचयिनान भी अपने बन्धक आदिमें उन जिनों और सिद्धोंको नमस्कार किया है जिन्होंने जिकालवर्ती सब दुख्योंक स्वरूपको युवावस्थित रूपमे जाना है । इसमे जहाँ उनके प्रति अपनी कतजनाका ज्ञापन होता है यहाँ ग्रन्थका प्रामाणिकताका भी समर्थन होता है कि इस ग्रन्थमें जो द्रव्योके स्वरूपका वर्णन है वह मैंने अपनी बढ़िने कन्पित नहीं किया है किन्तु त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती सम्म दश्योंके स्वरूपको जिनेन्द्रदेव और सिद्धपरमेशीने देखा है। उन्होंको शिष्यपरस्परासे सझे भी प्राप्त है। इसीमें गैं उन्हें नमस्तार करना है। जिनोसे गिद्ध बट होते हे क्योंकि जिन अरहन्त ना बार कमेंमें सक्त होने पर भी अभी पण मक्त नहीं हुए हैं और सिद्ध ता एक दम निष्कलक हैं। किन्तु हमें ता बानकी प्राप्ति अन्दरनों के द्वारा ही होती है। उन्हींका दिव्यध्वतिको स्मानमे रखकर गणधर अवशासकी रचना करते है और फिर जिब्बनरम्परासे वही ज्ञान हमे प्राप्त होता है। अन: उपकारी होनेंगे अरहस्तका प्रथम स्मरण किया त्राता है जैसा णमोकार मत्रमं भी देशा जाता ह। उसीका अनुसरण इस ग्रन्थ के रचियताने भी किया है।

इष्ट देवना विद्यायको नमस्कार करने पृत्रमें जो कथन करनेकी प्रतिज्ञा की है उसके निर्देशके लिए ग्रन्थवार 'ज जह' आदि गाथा करन है—

जिनेन्द्रदेवने जो सब द्रव्योका सद्भाव जैसा देखा और पूर्वापर्रावरोध रहित **जैमा** क**हा वह** वैसा ही मैं सक्षेपसे कहेंगा । २॥

आगे स्वभाव और स्वभाववान्म गक्तवको तथा उसके निर्णय करनेके उपायको बतलाते हैं— अपने-अपने स्वभावसे युक्त जीव पुद्गल, काल, धर्मद्रव्य, अयमेंद्रव्य तथा आकाशको नय और प्रमाणक्यो आखोब देखना चाहिए॥३॥

१ जंजजि—मु०।२ सहस्र०।३ -त्यपायान्तर ज०।

स्वमाबस्य नामान्तरं त्रृते 'तक्षं' इत्यादि— तच्चं तह परमट्टं दब्बसहावं तहेव परमपरं ।

धेयं सुद्धं परमं एयट्टा हुंति अभिहाणा ॥४॥ स्त्रमायस्यमाविनोर्ध्याप्ति

बभारनाज्यात द्रावान— ऐदेहि तिविहलोगं णिप्पण्णं खलु णहेण तमलोगं । तेषे वपमहा भणिया सक्याववरसीहि ॥५॥ तेषे वुण कारणभूदा लोगं कड्जं विवाण णिच्छपदो । अण्णो को वि ण भणियो तेसि इह कारणं कड्जं ॥६॥

स्वभाव-स्वभाववान्में मर्थया अभेद हो नो 'स्वप्राय-स्वगाववान्'का भेद स्वयद्वार भी बही बन मकता। किन्तु स्वभाव और स्वभाववान्में अपके स्वभावको स्वर्ण स्वभाव और स्वभाववान्में स्वर्ण स्वभावको स्वर्ण स्वभावको स्वर्ण स्वभावको स्वर्ण स्वभावको स्वर्ण 
#### आगे स्वभावके नामान्तर कहते है—

तस्य, परमार्थ, द्रव्यस्वभाव, पर अशर घ्येष, जृड, परम, ये सब एकार्थवाची है।। ४।। विद्रोपार्थ—प्यथ्वारने स्वाधक प्रयोग उक्त ज्यस्की उत्यस्तायका बाचक कहा है। इनमें सं तस्त्र और परमार्थ ने स्पष्ट ही है। प्रयाद स्वाधित अपने समार्थित रूप रफोड 30 से 'तस्त्र परमात्मा' कहा है। यहा तत्वका अर्थ स्वष्ट ही है। इसी तरह परमार्थक अर्थ भी यथार्थ स्वस्त्र होता है। ध्यान भी उमीका किया जाता है इमिल्य उमें भे अर्थ के भेदसे दो प्रकारका होता है। बसीक ध्याप परमात्माका भी किया जाता है और स्वय अर्थिंग भी तत्वय कुछ वा वाचक कहा होता है। बसीक ध्याप परमात्माका भी किया जाता है और स्वय अर्थिंग भी तत्वय कुछ वा बावक कहा है। त्या इध्यस्याव तो पूर्व होता ही है उपलिए उमे शुद्ध प्रवस्त्रों भी कहा है। इस तरह उक्त सब सबद इध्यस्वभावके वाचक है।

आगे स्वभाव और स्वभाववानुकी व्याप्ति दिखलाने हे-

इन्हीं छहों द्रव्योंने तीनों लोक बने हुए है। तथा आकाश द्रव्यसे अलाक बना हुआ है। इसीसे सर्वदर्शी जिनेन्द्रदेवने इन्हें परम अर्थ कहा है। वे सब द्रव्य कारणरूप है और लोक उनका कार्य है। निद्वय नयसे न तो उनका कोई अन्य कारण हो है और न कार्य ही है।। ५–६।।

बिहोषार्थ— विकोकसारके प्रारम्भने जिला है कि यह आकाश सब ओरसे अनल है। उस अनल आकाशके मध्यमें कीन है। यह कोक ककुतिय है उसे किसीने हिना समय बनाया नहीं है। उसीक्या न उसकी आदि ह और न अनत है। वह अनार्थ-अनत है। स्वास में हो बना हुआ है। दिनारे आकाशस्य समंद्र्य, अध्यमंद्र्य, आकाशस्य, कालद्र्य तथा बीचों और पुरस्तांका अवसायम होता है उतना लेका काल है। इसी स्वास होता है उतना लेका काल है। इसी स्वास होता है उसना लेका काल है। इसी स्वास होता है उसना लेका है। इसी हो हो। इसी हो हो स्वास के काल और लोकको उनका कार्य कहा है।

 <sup>&#</sup>x27;समबाओ प्रचल्ह समजित जिण्नमेहि पण्णतं । सो चेव हर्बाद कोओ तत्तो अमिओ अकोओ स् ॥३॥' -पद्मास्ति०। 'णिप्पण जेहि तडकुम्क'—पद्मास्ति०, गा० ५।

## एकक्षेत्रनिवासिःवेन सकरादिदोषपरिहारमाह---

### 'अवरोप्परं विभिस्सा तह अष्णोष्णावगासदा णिच्चं । संता वि एयक्षेत्रे ण परसहावे हि गच्छंति ।।७।।

#### इति पीठिकानिर्देश ।

किन्तु बाह्मवस्ते म वे किसी के कारण है और न कोर्ड उनका कार्य है। तो किनीको उन्यक्ष करना है यह उसका कारण होना है और ओ उन्यक्ष होना है वह उसका कार्य होना है। किन्तु न तो यह लोक उन स्थामेका कार्य है और न ये इस्य उसके कारण है। यह तो अनार्यकरण्ये ग्याहो बच्छा जाता है किए भी चूँक सब इस्योक्ष समावाय में ओक बना हुआ है उनीज्य कार्य-वारण्यका ग्याहतर कर किया जाता है। यैंने नत्वार्यमूत्रिय सब इस्योक्ष क्षवाह लोकाकाम्य बन्तुलवा है। किन्तु यह करका से ज्यवहार दृष्टिग ही निया यह नियम यह दिस्स विकास कारण कारण कारण कारण है। किन्तु यह करका से ज्यवहार दृष्टिग ही कार्यकारण मार्क नियम वृद्धिन तो कोर्ड किनीक आनार नहीं है। सब उप्य अपने हो आधार इस्ति वार्यक्ष

आगे कहते है कि एक क्षेत्रमे पहले हुए भी वे द्रव्य अपन-अपने स्वभावको नहीं छोटले---

वे सब द्रव्य परस्पर में मिले-जुले हुए हे आर एक-डूमरका अवकाय दिये हुए है। तथा सदा एक क्षेत्रमें रहते हैं, फिर भी अपने-अपने स्वभावका छोडकर अन्य स्वभावकन नहीं होते॥७॥

विशेषार्थ-ज्या कहा ह कि उन्हीं सब द्रव्योम तीना लोक बने ह । अर्थात ये छहा द्रव्य लोकमे रहते हैं। या यह भी कह सकत है कि जितने आकाशमें सब द्रव्य पाये जाये उसे लोकाबाश कहते हैं। आकाश तो मर्बव्यापक है। लोकाकाशम तो मर्बत्र हैं ही उसमे बाहर भी मर्बत्र है। किन्तु शेष पाँच द्रश्य लाकाकाशमें ही है, बाहर नहीं है। जनमे-स भी धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य समस्त लोकमें व्याप्त है। अर्थात लोकमे जहाँ आकाश है वही ये दोनो द्रव्य भी है। काल्द्रव्य भी लाकाकाश के प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाणुके रूपम स्थित है। उस तरहमें वह भी समस्त लाकने आप्त है। जीव तो अपने-अपने शरीरके प्रमाण होनेसे यद्यपि दारीरच्यापी है फिर भी एक ऐसी भी स्थित आती है जब कुछ क्षणक छिए वह भी फैलकर समस्त लोकमे व्यास हो जाता है। और पदवन परमाण ना इन लोकमे सर्वत्र भरे हुए है। इस तरह लाकमे छहो द्रव्य यद्यपि परस्परमे रिलेमिले-से रहते हे, फिर भी अपने-अपने स्वभावको छाडकर अन्य द्रव्यक्षप नही हो जात । न धर्मद्रव्य अधर्म आदि अन्य द्रव्य रूप होता ह और न अन्य कोई द्रव्य धर्मादि द्रव्यक्ष्प होता . है। जीव और पद्मलद्रव्य तो ससारी जीव और कर्मके रूपमे अनादिकालसे द्रथ-पानी की तरह मिले हुए है फिर भी न जीवद्रव्य परगलद्रव्यस्प परिणमन करता है और न पटगलद्रव्य जीवद्रव्यस्प परिणमन करता है। जो चेतन हैं वह चेतन ही स्हताहै जो अचेतन हैं वह अधनत ही रहनाहै। अचेतनोमें भी जामृतिक द्रश्य है वह मृतिक ही रहना है जो अमृतिक हे वह अमृतिक ही ज्वता है। इस तज्व जिस-जिस द्रव्यका जो स्वभाव है, अन्य द्रव्यके संयोगस उस स्वभावमे अन्य द्रव्यहप पश्चित्त सही होता । सब द्रव्य अपने-अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं।

#### पीठिका समाप्त

१. 'अण्णोष्णं पविसंता दिता ओगासमण्यस्य । मंजंता विय णिच्च मगंसभावं ण विज्ञहति ॥— पक्षास्तिः गा॰ ७ ।

भध तस्वापि विशेषस्याक्यानाभ्रमीककारास्मः—
गुणपञ्जाया दिवयं काया पंचत्य सत्त तञ्चाणि ।
अण्णे वि णव पयस्या पमाण क्या तह् य णिक्केबं ॥८॥
दंसणणाण्चरित्तं कमसो उत्तयारभेदद्वरीहि ।
दक्षसहाय्ययासे "बहियारा बारसवियय्या ॥९॥
स्वर्शनरेषः । नश्चाभिकारवयणां प्रयोजनं निर्वेशांत्र - जावस्वरं

स्त्रनिर्देशः । नत्राधिकात्रयाणां प्रयोजनं निर्देशति नै'णायब्बं' इति — णायब्बं दवियाणं लक्ष्वणसंसिद्धिहेउगुणणियरं । तह पञ्जायसहावं एयंतविणासणट्ठा वि ॥१०॥

आये उक्त पीटिका निरंशका विशेष ब्यास्थान करनेके किए अधिकारका निरंश करने है— इध्यस्वभावप्रकाश नामक इस प्रायम बारह अधिकार है—गुण, पर्याय, इध्य, पञ्चास्ति-काय, सान नत्त्व, नी परार्थ, प्रमाण, नय, निक्षेत और उपचार तथा निश्चयके भेदसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक्चारित्र ॥ ८—९ ॥

विशेषार्थ-इम द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक प्रत्यमे प्रत्यकारने उक्त बारह अधिकारोके द्वारा वर्णन करनेका निर्देश किया है । जमा-जैसा अधिकारका नाम है उसीके अनुरूप उसमें कथन किया गया है । इन बारह अधिकारोम एक तरहस द्रव्यानुयोगकी पूरी कथनी समाविष्ट हो जाती है । बांत्क यह कहना चाहिए कि जेन तत्त्वज्ञानकी प्राय सभी आवश्यक जानकारी आ जाती है। जैन सिद्धान्तमे छह द्रव्य, पाँच अस्ति-काय, मान तन्त्र, और ना पदार्थ है। गुण और पर्यायोक आधारको द्रव्य कहते है। इस तरह गुण, पर्याय, द्रव्य, पाच अस्तिकाय, नी पदार्थ, सान तत्त्व इनमें सब ज्ञेय समाविष्ट हो जाता है। प्रमाण, नय और निक्षेप ये ज्ञेय की सम्यक रीतिये समझनेके-जाननेके मध्य साधन है । इसीसे कहा है- प्रमाण, नय और निक्षेपके हारा जो पदार्थाको सम्यक रीतिमे नही जानता, उमे यक्त बात अयक्त प्रतीत होती है और अयक्त बात युक्त प्रतीत होती है। अन जिनागममे इनका बड़ा महत्त्व है। इनको समझे बिना द्रव्यके स्वभावको भी सम्यक् रीतिस नही समझा जा सकता है। और सम्यस्दर्शन, सम्यक्तान तथा सम्यक् चारित्र तो मोक्षका मार्ग है। इनका कथन भी जिनागमभे दो दृष्टियोसे किया गया है उनमे-से एक दृष्टिका नाम व्यवहार दृष्टि है उसके लिए ही ग्रन्थकारने उपचार शब्दका प्रयोग किया है। दूसरी दृष्टि निय्चयदृष्टि है उसे परमार्थ भी कहते हैं । प्रमाण नय निक्षेपके हारा द्रव्यादिका स्वभाव जानकर भी यदि सम्यग्दर्गन आदिके स्वरूपको सम्यक् रीतिमे नहीं समझा तो उस जाननेका कोई यथार्थ लाभ नहीं हुआ। क्योंकि द्रव्यस्वभावको जानकर यदि उस स्वभावमं आयी हुई विकृतिको दूर करनेका प्रयत्न नही किया अर्थात् अपने स्वभावको जानकर भी यदि विभावमें ही मन्त रहा तो स्वभावको जाननेसे क्या लाभ हुआ। अन आत्मस्यरूपकी श्रद्धा उसका सम्यक्तान और उसमें सम्यक आचरण भी तो होना चाहिए इमीलिए इस द्रव्यस्वभावप्रकाश नामक ग्रन्थमे उनका भी कथन करनेका निर्देश उन बारह अधिकारोमे किया है जो सर्वथा उचित है।

उक्त अधिकारोका क्रममें कथन करनेसे पूर्व ग्रन्थकार आदिके तीन अधिकारोका प्रयोजन बतलाते हैं—

एकान्तका विनाश करनेके लिए द्रथ्योका लक्षण, उनको सम्यक् सिद्धिम कारणभूत गुणोका समुदाय तथा पर्यायका स्वभाव भी जानना चाहिए॥ १०॥

विद्योपार्थ—बारह अधिकारोमे प्रत्यकारने सबसे प्रथम गुण पर्याय और द्रव्य अधिकारको रखा है। इनको प्रथम रखनेका प्रयोजन बतलाते हुण ग्रन्थकार कहने हैं कि जब तक द्रव्यके छक्षणका और जिन गुणीके समुदायमे बह द्रव्य बना हुआ है उन गुणोका और पर्यायोके स्वरूपका बोघ नही होगा तब तक गुजस्य स्टब्स्यं भेद्र च निरूपयति---ब्रुट्याणं सहभूदा सामण्यविसेसदो गुणा १ णेया । सन्बेसि सामण्या दह भणिया सोछस विसेसा ॥११॥

द्वासामान्यगृणानां नामानि बाह—

अत्थित बत्युत्तं बब्बत्त पमेयत अगुरुलहुगत्तं । देसत चेदणिदरं मुत्तममुत्तं विदाणेह<sup>ै</sup> ॥१२॥

एकान्नवाहका भी विनाश नहीं हो। मकना । इव्यक्त यथार्थ स्वरूप न जाननेके कारण ही। कोई जसे नित्य ही कहना है तो कई उसे अंत्रिय ही। कहना है। कोई सर्वथा एक ही मानना है। तो कोई मर्वया अनेक ही मानना है। कोई उप्यंस गणकी मत्ता मवया भिन्न ही मानना है। ता कोई मर्वया अभिन्न हो। मानना है। इन तम्ह उद्यक्त स्वरूप विययमें नाता एकान्नवाद फैंटे हुए हैं। त्रव तक उद्यक्त। यथार्थ स्वरूप नहीं जाना जाता तन तक एकान्तवाद तम्ब नहीं हो। सकेत। और एकान्यवादोंक नष्ट हुए विना दुग्यहोंसे मुक्ति नहीं मन्त्र नहीं और दुग्यहोंसे छुटे बिना मम्बस्वकी प्राप्ति नहीं हो मकर्ता। इस्तिला स्वसं प्रथम इच्छा, गुण और पर्यायका स्वरूप जानना आवश्यक है।

मबसे प्रथम गणका स्वरूप और भेद बतलाने हैं-

जो द्रव्यके संहभावी हो उन्हें गुण कहते हैं। वे गुण दो प्रकारके होने हे---एक गामान्य गुण और एक विरोध गुण। जो सब द्रव्योमे पाये जाये ऐसे मामान्य गुण दम कहे हैं और विशेष गुण सोलह कहे हैं।। ११।।

विदेशियाँ — एक द्रव्यमे भिन्न नहीं है क्योंकि व मुक्से उच्चका अस्तित्व निन्न है और न उच्चमें मुन्नक अस्तित्व है। जन दोनों में पृष्ठक्रव्यक्ता हैं। इसी तरह इच्च और क्षण प्रदेश भिन्न नहीं हैं क्या के प्रति है। जो स्वाद है उस्तिया देशों का एक स्वया हो में देशों का एक स्वया होने देशों का एक स्वया होने देशों का एक स्वया होने देशों का प्रवाद कि समावी होते हैं और वर्षाच कमावी होती है। एक इत्यंक स्व प्रवाद का साथ पहते हैं किन्तु पर्यास प्रकृत काद क्या कमावी होती है। कहा देशों में प्रवाद क्या कमावी होती है। वहीं वालों के अस्ति हो वे प्रवाद क्या कमावी होती है। वहीं वालों के अस्ति होते हैं वे देश है। वहीं वालों के अस्ति होते हैं वे देश है।

प्रथम, दम मामान्य गुणोके नाम बतलाते हैं---

अस्तित्व, बन्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेषत्व, अगुरुषपुत्व, प्रदेशयस्व, चेतनत्व, अचेननत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व ये दम सामान्य गुण जानो ॥ १२ ॥

विशेषार्थ — अकल्कदेवने अपनं तस्वार्धवानिकमं (२१३) पारिणामिक भावीका करन करते हुए अस्तित्व, अन्यत्व, कर्नृत्व, भोकृत्व, पर्याववस्व, अमवंशनत्व, अवादिमत्वतिवत्यनयद्वन्त, प्रदावस्त्व, अस्यस्व, नित्यत्व आदिको पारिणामिक भाव बनलाया है और यह भी लिया है कि ये जीवके पिवाय अन्य हत्योमें भी पाये जाते हैं। अत्य ये साधारण या सामान्य हैं। जैसे अस्तित्व सभी द्रव्योपे पाया जाता है। एक हब्य

#### षोदशविशेषगुणानां नामान्याह--

### णीणं वंसण मुह सत्ति रूबरस गंध फास गमणिट्यी। बट्टणगाहणहेउमुत्तममुत्तं खु चेबणिवरं च ॥१३॥

दूसरे द्रव्यमे भिन्न है अत अन्यत्व भी सब द्रव्योंमे पाया जाता है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी क्रियाको करने में स्वतन्त्र है अत कर्नृत्व भी साधारण है। एक विशिष्ट शक्तिवाले द्रव्यके द्वारा दूसरे द्रव्यकी सामर्थ्यको ग्रहण करना भोक्त्य है। जैसे आत्मा आहारादि द्रव्यकी शक्तिको स्त्रीचनेके कारण भोक्ता कहा जाता है। भोक्त्य भी साधारण है विषद्रव्य अपनी शक्तिले सबको विषरूप कर देता है, नमकके ढेरमे जो गिर जाता है सब नमक हो जाना है। पर्यायवस्य भी साधारण है क्योंकि सभी द्रव्य पर्यायवाले है। आकाशके सिवाय सभी द्रव्योमे अमर्वगतन्त्र पाया जाता है अत वह भी साधारण है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी अनादि सन्तानमे बद्ध है अत वह भी नाधारण है। सभी द्रव्य अपने नियत प्रदेशवाले है अत प्रदेशवस्त्र भी साधा-रण है। अरूपन्व भी पुदगलके मित्राय शेष सब इब्योमे पाया जाता है। इब्यद्रष्टिमे सभी नित्य है इसलिए नित्यन्व भी गाधारण है। इस प्रकार अकलकदेवने ये साधारण पारिणामिक भाव बतलाये है। सगर गुणमे और स्वभावमें अन्तर है। गण तो स्वभावरूप होते हैं किन्तु सभी स्वभाव गणरूप नहीं होते हैं। इसलिए सामान्य गुणीकी गणनामं सबका ग्रहण नहीं किया है। आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाया २।३ की व्यास्थामे गामान्य गुण उम प्रकार बतलाये है-अस्तित्व, नास्तित्व, एकस्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायस्व, मर्वगतत्त्र, अमर्वगतन्त्र, गप्रदेशत्त्र, अप्रदशत्त्र, मूर्तत्व, अमुर्तत्व, सिक्कयत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, सोक्तत्व, अभोक्तत्व और अगुरूलयुव्य । इनमें भी गुण और स्वभावका भेद नहीं किया गया है। आलापपद्धतिके कर्ता देवसनने गुणो और स्वभावोको अलग-अलग गिनाया है। द्रव्यस्वभावप्रकाणके रचियताने भी उन्हीका अनुसरण किया है। उक्त दम गुणोमे अन्तके चार गुणोको विशेष गुणोमे भी गिनाया है। और ऐसा करनेका कारण भी ग्रन्थकारने आगे स्वयं स्पष्ट किया है। अमृतचन्द्रजीने भी मृतन्त्र, अमृतन्त्र और चेतनत्व, अवेतनत्वको साधारण गुणोमे गिनाया है। इनमे-से अमूर्तत्व तथा अचेतनत्व तो साधारण है ही किन्तु चेतनस्य और मुर्तस्य तो विशेष गुण है। बस्तुत्व और प्रमेयन्वका अमृतचन्द्रजीने नामोन्लेख नही किया है। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य कायम है और उसका कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कहते है। जिस शक्तिक निमित्तन। द्रव्यमे अर्थिकया होती है उसे बस्तुत्वगुण कहने है। जिस शक्तिक निमित्तने द्रव्यमे सदा उत्पाद-व्यय होना रहता है उसे द्रव्यत्व कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तमे द्रव्य विसी-न-किसीके ज्ञानका विषय होता है उसे प्रमेयत्वगुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यहप परिणमन नहीं करता और न एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन करता है तथा एक द्रव्यके गुण जुदे-जुदे नहीं होते उसे अगुरुलघुत्वगुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तमे द्रव्यका कुछ-न-कुछ आकार होता है उसे प्रदेशवस्य गुण कहते हैं। जिस शक्तिक निमित्तसे जानना-देखनापना हो उसे चेतनत्वगुण और जिम शक्तिके निमित्तसे जडपना हो उसे अचेतनस्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके निमित्तमें रूपादिने युक्त हो उसे मूर्तस्वगुण और न हो उसे अमूर्तत्व गुण कहते हैं।

आगे सीलह निजेप गुणोके नाम बतलाते है-

ज्ञान, दर्शन, सुख, वोर्यं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्धं, गमनहेतुत्व, स्थितिहेतृत्व, वर्तनाहेतृत्व, अवगाहनहेतुत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चैतनत्व, अचेतनत्व ये द्रव्योंके विशेष गुण है ॥ १३।।

१ 'बण्ण रस गंध फामा बिज्जंते पोग्गलस्य सुहुमादो । पुढवीपरियंतस्य य सहो मो पोग्गलोचित्ते आगा

ज्ञानादिविद्येपगुणानां संसवदसेदानाह— अद्व चतु णाणवंत्रणसेया सत्तिसुहस्स इह वो दो । वण्ण रस पच गंधा दो फासा अद्व णायव्या ॥१४॥

षड्इम्येषु प्रत्येक समयन्यामान्यविशेषगुणान्त्ररूपयति— एक्तेक्के अट्टद्वा सामण्या हु ति सञ्बदञ्चाणं । छुज्जीवपोमगुलाणं इयराणं वि सेस तितिमेया । ॥१५॥

आगे इन विशेष गणाके अवान्तर भेद बतलाते हैं-

ज्ञानगुणके आठ भेद है. दर्शनगुणके चार भेद है। वीर्य और सुखके दो-रो भेद है। रूप या वर्ण-के पाँच भेद है, रसके भी पांच भेद है, गरबके दो भेद है और स्पर्शके आठ भेद जा- ने चाहिए।।१४॥

विदेश्यार्थ — जान मुणके आठ सेर हैं — मानतान, धनतान, अवधिकान, मन पर्ययक्षान और केवलकान । तो जान पाय इंटिय और मनसे उत्पन्न होना है वह विद्यान हा। मोनानांस नाने हुए पहार्थका
अवल्यन किर जो विद्यान के मनसे उत्पन्न होना है वह प्रावक्षान है। मोनानांस नाने हुए पहार्थका
अवल्यन किर जो विद्यान प्रावक्षित जान होना है वह प्रयुक्त हो। अर्थ। तिमास्या होनेवाधी मनसी पर्यापिके
प्रयुक्त जानको मन पर्यय जान कहते हैं। और इंटिय, प्रकाम, मन आदियो गहायनांके विचा मन इत्योधी
प्रयुक्त जानको मन पर्यय जान कहते हैं। और इंटिय, प्रकाम, मन आदियो गहायनांके विचा मन इत्योधी
प्रयुक्त जानको मन पर्यय जान कहते हैं। और इंटिय, प्रकाम, मन आदियो गहायनांके विचा मन इत्योधी
प्रवाद जानको मन पर्यय जान कहते हैं। और इंटिय, प्रकाम, मन अदियोग निर्मात कर उत्योधी
प्रवाद जानको मन पर्यय जानको किर है। वहाँ है। अवधिक पर्यान कर क्षेत्र के अवधिकानों परित्र है। वहाँ है
मिनाय अत्य इंटियोग होनेवार्थ जानको करने होनेवार्थ इर्थानको अवधिकानों के विचार करने हैं। वहाँ है
मिनाय संबंधिक हो विचार के प्रवाद वीर्य जो माने करने हैं। वहाँ के प्रवाद के प्यान के प्रवाद के प्रव

आमें छहो द्रव्यांभे पाये जानेवाले मामान्य और विशेष गुणोको बन रात है-

सब इच्योम-से प्रत्येक इच्यमे आठ-आठ सामान्य गुण होते है तथा विशेष गणोमे-से जीव और पुद्गाल इच्यमे छह-छह और शप इच्योमे तीन-तीन विशेष गुण हाते हैं ॥ १५॥

चेतनादिगुणानां दुनरुक्तदोषपरिहासमाह---

चेदणसचेदणा तह मुलसमुत्तावि चरिस के भणिया। वसामण्या सजाईणं ते वि विसेसा विजाईणं ॥१६॥

इति गुणाधिकारः ।

अध पर्यायस्य <sup>3</sup>रूक्षणं भेदं च दर्शयति— सामण्णविसेसा वि य जे यक्का 'एयववियमासेज्ज । परिणाम अह वियारं ताणं तं<sup>र</sup> पञ्जयं दुविहं ॥१७॥

मूर्तन्त और अचेतनन्त ये छह् विशेष गुण है। धर्मद्रष्यमे गतिहेतुन्त, अमूर्तन्त और अचेतनन्त ये तीन विशेष गुण है। अपर्यद्रव्यमे स्थितिहेतुन्त, असूर्तन्त और अचेतनन्त ये तीन विशेष गुण है। आकाश द्रव्यमें अवगाह-हेतुन्त, अमूर्तन्त, अचेतन्त ये तीन विशेष गुण है। कालद्रव्यमें वर्तनाहेतुन्त, अमूर्तन्त, अचेतनन्त ये तीन विशेष गुण है।

चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इन गुणोको सामान्य गुणोमे भी गिनाया है और विशेष गुणोमे भी गिनाया है। इसका कारण आगे प्रत्यकार स्वय बतलाते हैं—

अन्तमे जो चेतन, अचेतन, मूर्तत्व और अमूर्तत्व गुण कहे है वे सजातिकी अपेक्षा सामान्य गुण हैं और विजातिकी अपेक्षा विशेष गुण हैं ॥ १६ ॥

अर्थान् बेतनत्व गुण जीवमें ही पाया जाता है किन्तु जीवहत्य तो अनन्त है और उन सभीमें बेतनत्व गुण पाया जाता है इस अरेकासे वह सामान्य मुण है किन्तु अवेतन हत्योंकी अरोबा वहीं विशेष गुण है। अवेतनत्व गुण पाँचो अवेतन हत्योंने पाया जाता है इसिक्टए वह सामान्य गुण है किन्तु बेतन जीवमें न पाया जानेने वहीं विशेष गुण हो जाता है। मुर्तेल गुण केवल पुरस्काव्योंने ही पाया जाता है और पूर्वन्त-प्रत्या तो जीवोसे भी अनन्तगृण है। इस अरोका वह सामान्य गुण है किन्तु अमृतं द्रव्योमें न पाया जानेसे वहीं विशेष गुण हो जाता है। अनूतंत्व गुण पुरस्ककं सिवास श्रेष सभी हत्योमें पाया जाता है अत वह सामान्य गुण हो जाता है। अनूतंत्व गुण पुरस्ककं सिवास श्रेष सभी हत्योमें पाया जाता है अत वह सामान्य जीर विशेष गणोने की गयी है।

#### गुणाधिकार समाप्त होता है।

आगे पर्यायके लक्षण और भेद बतलाते है-

प्रत्येक द्रव्यमे जो सामान्य और विशेष गुण वर्तमान है उनके परिणमन या विकारको पर्याय कहते हैं। वह पर्याय दो प्रकारको है।। १७॥

बिहोषार्थ — कुन्स्कृतस्वामीने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारको प्रारम्भ करते हुए वहा है कि जितने ज्ञेय पदार्थ है वे सब द्रव्यस्प है और द्रव्य गुणमय है तथा उनमें पर्याय होती है। द्रव्यके दो लक्षण जिनासम-में कहे हें —जो गुण पर्यायवाला है वह द्रव्य है और वो उत्साद-व्यव-प्रोव्यस्वस्प है वह द्रव्य है। इन दोनो

सामान्यपुणेतु विशेषपुणेतु च पाठात् पौनस्कत्यम् । २ 'अन्तस्थावचन्दारी पृथा स्वजात्यपेतया सामान्य-पृथा, विवासपेत्रसा त एव विशेषपुणाः । बाकायः । ३, कश्चणसेदौ अः कः । ४, दिवस एसमा—अः कः जल मः । ४, उक्तं च "दिव्यवियारो व पञ्चलो प्रणिदो,'—सर्वायसिः, भावेद। 'गुणविकारा पर्यायाः'—अकायः ।

लक्षणोमे केवल दृष्टिमेद है, अभिप्रायमे भेद नहीं है । गुण द्रव्यमें सदा विद्यमान रहते हैं अतः जब हम कहते है कि द्रव्य गुणमय है तो उसका अर्थ होता है कि वह धौव्यमय है। और पर्याय एक उत्पन्न होती है तो एक नष्ट होती है अत पर्याय उत्पादविनाधशील है। इसलिए जब हम कहते है कि द्रव्य पर्यायवाला है तो उसका मतलब होता है वह उत्पादिवनाशशील है। अत द्रव्यको चाहे गुणपर्यायवाला कहो बाहे उत्पाद-ब्यय-प्रौत्यमय कहो, दोनोका एक ही अभिपाय होता है। यह ऊपर कहा है कि द्रव्य गुणमय है। अत जब इब्य गुणमय है और इब्य तथा गुणकी पृथक् सत्ता नहीं है तो इब्य में परिणमन होनेसे गुणोमें भी परिणमन होना स्वामाविक है और गुणोमें परिणमन होनेसे द्रव्यमें भी परिणमन होना स्वामाविक है। इसीसे जिनागममें द्रव्यके विकारको भी पर्याय कहा है और गुणोके विकारको भी पर्याय कहा है। अत पर्यायकेभी दोभेदहो गयेहैं—द्रव्यपर्याय और गुणपर्याय। अनेक द्रव्योमे ऐक्यका दोध करानेवालो पर्यायको द्रव्यपर्याय कहते हैं। उसके भी दो प्रकार है—सजातीय और विजातीय। जैसे अनेक पुद्गलोके मेलसे जो घट पट आदि स्कन्ध बनते है वह समानजातीय द्रव्यपर्याय है और जीव तथा पुद्गलके मेलमे जो मनुष्य पगु आदि पर्याय बनती है वह असमानजातीय द्रव्यपर्याय है। गुण-पर्यायके भी दो भेद है-स्वभावपर्याय और विभावपर्याय। इनका कथन आगे स्वय ग्रन्थकारने किया है। यहाँ समझनेकी बात यह है कि एक इब्यसे दूसरा इब्य नहीं बनना । सभी इब्य स्वभाव मिद्ध है क्योंकि वे अनादि अनन्त है। जो सादि सान्त होता है उसे अपनी उत्पत्तिके लिए अन्य साधनोकी अपेक्षा करना पडती है। किन्तु द्रव्यका मूल साधन गुणपर्यायात्मक अपना स्वभाव है और वह स्वत सिद्ध है उसे बनानेके लिए किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है। द्रव्योसे जो कुछ बनता है वह अन्य द्रव्य नहीं है किन्तु पर्याय है। जैसे घट-पट या मनुष्य आदि । वह सब अनित्य होती है द्रव्य तो त्रिकालवर्ती होता है उसका कभी विनाश नहीं होता । वह सदा अपने स्वभावमें स्थित रहता है । उसका स्वभाव है उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकता रूप परिणाम । उत्पाद, व्यय और धौव्यका परस्परमे अविनाभाव है । उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद, व्यम झौव्यके बिना नहीं होते और झौव्य उत्पाद-व्ययके बिना नहीं होता अत जो उत्पत्ति है वही विनाश है, जो विनाश है वही उत्पत्ति है, जो उत्पत्ति-विनाश है वही ध्रौव्य है और जो ध्रौव्य है वही उत्पत्ति विनाश है। जैसे—जो घटको उत्पत्ति है वही मिट्टीके पिण्डका विनाश है, जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है । और जो घटकी उत्पत्ति तथा मिट्टीके पिण्डका विनाश है वहीं मिट्टीका धौव्य है। और जो मिट्टीका धौव्य है वहीं घटका उत्पाद और पिण्डाकारका विनाश है। यदि ऐसा नहीं मानेगे तो उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य सब अलग-अलग हो जायेगे । और ऐसा होने पर यदि हम पिण्डाकारका विनाग हुए बिना केवल घटको उत्पन्न करना चाहेगे तो घट पैदा नहीं हो सकेगा, या फिर असत्को उत्पत्ति माननी पडेगी । और जैसे घट उत्पन्न नही होगा वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नही होगे । यदि असतकी उत्पत्ति मानोगे तो गधेके सीग जैसी असम्भव वस्तुएँ भी पैदा हो जायेंगी । इसी तरह केवल विनाश मानने पर मिट्टीके पिण्डाकारका विनाश नहीं होगा यदि विनाश होगा तो सत्का सर्वथा विनाश हो जायेगा । क्योंकि घटके बननेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश होता है और मिट्टीके पिण्डका विनाश होनेसे घट बनता है तथा मिट्टी दोनो अवस्थाओम वर्तमान रहती है। इस तरह तीनो परस्परमे अविनाभावी है किन्तू आप तो ऐसा न मानकर तीनोमे-से केवल एकको मानते हैं। मगर शेष दोके बिना एक भी नही बनता अत. जैनदर्शनमं द्रव्यको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप माना है। ये जन्पाद-व्यय-ध्रौव्य पर्यायके होते है और पर्याय इभ्यकी होती है अत उन्हें इव्यका कहा जाता है। यदि द्रव्यका ही उत्पाद, द्रव्यका ही व्यय और द्रव्यका ही धील्य माना जाये तो सब गडबडा जायेगा । मिट्टी ही उत्पन्न हो, मिट्टी ही नष्ट हो और मिट्टी ही ध्रुव रहे यह तो असम्भव है। हाँ, मिट्टीकी पिण्डपर्याय नष्ट होती है, घटपर्याय उत्पन्न होती है, मिट्टीपना स्थिर रहता है। अत उत्पाद, अयय, धौज्य पर्यायमें होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती हैं इसल्लिए ये तीनो मिलकर एक द्रव्य . कहे जाते है। इस तरह द्रव्य पर्यायवाला है। जैसे द्रव्यके बिना पर्याय नही वैसे ही पर्यायके बिना द्रव्य नही । वर्षाबद्वैविष्यं निद्दर्यं श्रीवादिद्रस्थेषु कस्कः वर्षायो सवदीत्याद्व— ंसक्सावं सु विहावं वस्त्राणं वस्त्रयं निजृदिद्व । सत्योदां स्व सहावं विक्सावं जीवविष्यागणाणं स्व ॥१८॥ द्रव्यगुणयोः स्वतावविसावादेश्व । वर्षायाणां चार्तियं ने वस्त्रयवि— वस्त्रगुणाणा सहावं वस्त्रायं तह विहाववो लेयं । "जीवे जे वि सहावा ते वि विहाव ह कम्मक्त ॥१९॥

अगे पर्यायके दो भेदोको बतलाकर जोबादि इच्योमें कौन-कौन पर्याय होती है—यह कहते हैं— जिनेन्द्रदेवने इच्योंकी पर्याय स्वभाव और विभाव रूप कही है। सब इच्योमे स्वभाव पर्याय होती है। केवल जोव और पुद्गल इच्यमे विभाव पर्याय होती है।। १८।।

विशोषार्थ— बस्तुमे होनेवाले परिणमन या परिवर्तनको पर्याप कहते हैं। जहाँ वस्तु नित्य है वहाँ वह परिवर्तनशील मी है यह अगर कला आये हैं। बत, न तो हम्बक्त बिना पर्याप होती है और न पर्यापके विना प्रयाप होता है। वह पर्याप दो प्रकारको होती है— स्वमावपर्याय और विभावपर्याप हुन्त हुन्त स्वमाने मी पर्यापके दो मेद किये है—एक स्व-परक्षापेक और एक निर्पेक्ष । स्व-पर सापेक पर्यापका हुन्त हुन्त नाम विभाव पर्याप होता नित्येक्ष पर्यापका हुन्तरा नाम विभाव पर्याप होता है। स्व दो प्रकारकी पर्यापका हुन्त नाम विभाव पर्याप होता है। हिन्त विभाव पर्याप बीब और पुर्गलब्ध्यम हो होता है। हन दोनो ब्याप्य हो नित्य होता है। हिन्त होता ब्याप्य होता है। इसके कारण हुन्तर ब्याप्य सम्बन्ध होने पर हन दोनो व्यापका कार्यापका होने पर दोनोकी विभाव परिणति होती है। जैसे—जीवका पुर्वाण क्षत्रीक साम सम्बन्ध होने पर दोनोकी विभाव परिणति होती है। उत्तर कोता विभाव पर्याप की स्वाप्य होने एक दोनोकी विभाव परिणति होती है। इस हम सम्बन्ध होने पर दोनोकी विभाव परिणति होती है। इस हम्बन्ध होने एक स्वप्य कोति क्षाप्य पर्याप की स्वाप्य पर्याप होती है। होता हमी हमाव पर्याप होते हमी हमाव पर्याप होती है। होता हमी हमाव पर्याप ही हमाव पर्याप होता है। हमें इस हम्बन्ध होती है। हम इस्तेम नहीं।

आगे द्रव्य और गुणोमे स्वमाव और विभावकी अपेक्षासे पर्यायोके चार भेद बतलाते है-

द्रव्य और गुणोमे स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय जाननी चाहिए। जीवमें जो स्वभाव है कर्मकृत होने से वे भी विभाव हो जाते हैं ॥ १९ ॥

विद्रावार्थ—प्रन्थ गुणात्मक है ऐसा कुन्दकुन्दावार्यने प्रवचनसार (गा० ९३) मे कहा है। वयांत् जन गुणांका आतासा ही प्रन्य है प्रन्था गुणांकी तता जुर्दी नहीं है। स्ववहार से एंस कहा जाता है कि प्रध्य- में गुण रहते हैं। किन्तु यसायंभी प्रण्या गुणांके तत्त्र युग्ते हैं। अवन्ता मा प्रस्यते गुणांकी सत्ता पृषक् नहीं है। अत्र गुणात्मक प्रत्यो होनेवाली पर्योग प्रस्य प्रण्यांक और तृणप्रयांक मेस्ते दो प्रकारकी होती है। तथा प्रव्यायक स्वयायं और विभावपर्याय और विभावपर्याय और विभावपर्याय और विभावपर्याय और विभावपर्याय के मेस्ते होती है। ते विभावपर्याय के किन्त भी त्याद स्वयर साथेक होती है जे विभावपर्याय कहते हैं और विभावपर्याय केवल और प्रदानक प्रव्यक्ति स्वभावपर्याय है। इती होती है। केवि प्रभावपर्याय किन्त साथेक प्रयान पुत्रक प्रव्यकी रवभावपर्याय है। इती तथा तथा तथा है। साथे स्वयाय प्रयान प्रवान प्रस्ति है। तथा होने स्वयाय स्वयाय है। इती तथा हम्मतावस्याय की विभावपर्याय है। इती तथा हम्मतावस्याय जीवकी विभावपर्याय है। इसी तथा मुलावपर्याय जीवकी विभावपर्याय है। इसी तथा मुलावपर्याय की स्वयानकप्रयाम की स्वयाययाय है। इसी तथा केविक केविमावपर्याय की स्वयानकप्रयान की स्वयानकप्रयान हमें स्वयान क्षादि प्रयान अवनत्व स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयान स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयानकप्रयान की स्वयानकप्रयाम हमें स्वयान की स्वयानकप्रयाम हमें स्वयान केविक स्वयानकप्रयान केविक स्वयानकप्रत्यान क्षाद प्रयानकप्रयान स्वयान गुणवप्रयान स्वयान प्रयानकप्रयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयानकप्रयान हमें स्वयान केविक सानवप्रयान हमें स्वयान की प्रयानकप्रयान हमें स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयानकप्रयान हमें स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयानकप्रयान स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयानकप्रयान हमें स्वयानकप्रयान स्वयान स्वयान गुणवप्रयान स्वयान स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयान स्वयान गुणवप्रयान हमें स्वयानकप्रयान स्वयान स्वयान स्वयान स्वयान गुणवप्रयान स्वयान स्

१. 'पञ्जाओ दुवियप्पो सपरावेक्को य णिरवेक्को,'—निवमश्या० १४। २. जीवे जीवस—मश्यु० ६० स० ज०। 'जरणारपतिरिक्षपुरा पञ्जाला ते विहार्वाभित्र भणिदा॥ कम्मोपाधि विविज्य पञ्जाला ते सहाविभित्र भणिदा॥ निवमश्याः १५।

उक्तं च---योगालवरवे जो पुण विक्साओ कालपेरियो होबि । सो णिडलुक्ससहिदो बंधो सलु होइ तस्सेव ॥

द्रव्यस्य मावपर्यायान्सद्शयति-

बस्याणं खु पएसा जे जे ससहावसंठिया छोए । ते ते पुण पज्जाया जाण तुमं बविणसब्भावं ॥२०॥

गुणस्वमावपर्यायानसद्शयति-

अगुरुगलहुगाणंता समयं समयं समुब्भवा जे वि । बच्चाणं ते भणिया 'सहावगुणपज्जया जाण ॥२१॥

अह विग्गहगइजीवे तं दव्वविहावपञ्जायं ॥२२॥

जीवद्रव्यविभावपर्यामाभिर्देशति— जं चदुगदिदेहीण देहायारं पदेसपरिणामं ।

परिणमन करते है वह विभाव गुणगर्वाय है। जैसे जीवडल्यमे ज्ञानगुणको केवल ज्ञानगर्याय स्वभाव पर्याय है किन्तु सतारदणामे उन ज्ञानगुणका जो मनिजानीदि रूप परिणमन कर्मोके संयोगवश हो रहा है वह विभाव-पर्याय है। अन्न जीवके जो स्वभाव है कमीके संयोगवश वे विभाव रूप हो जाते हैं। कहा भी है—

पुर्वाल प्रथमं कालके द्वारा प्रेरित जो विभावरूप परिणमन होता है वह स्निष्य और रूझ गुण महित होता है। उसीसे उसका बन्ध होता है। वर्षीत् पुर्वाल प्रथके स्निष्य और रूझ गुणमे परिणमन होनेसे एक परमाणुका हुनरे परमाणुके साथ बन्ध होता है। यही उसका विभाव परिणमन है।

आगे द्रव्य स्वभाव पर्याय को कहते है-

लाकमे द्रव्योके जो जो प्रदेश स्वस्वभाव रूपसे स्थित है उन्हे द्रव्योकी स्वभाव पर्याय जानो।।२०।।

बिरोपार्थ — धर्म त्रव्य, अधर्म त्रव्य, आकाश त्रव्य और काल त्रव्य निष्क्रिय है। धर्म त्रव्य और अपूर्म त्रव्य के प्रदेश नमस्त लोकाकामन व्यास है। आकाश समस्त लोक-अलोक्नो व्यास है। काल त्रव्यके अणु लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक स्थित है। धर्मत्रव्य, अधर्मत्रव्य और एक जीवके असस्यात असस्यात प्रदेश हैं। अनकाशक अनत्य प्रदेश है। कालका प्रत्येक अलु एकप्रदेशी है। पुर्चण त्रव्यका परमाणु मी एक-प्रदेश हैं। अत त्रव्योको सह स्थिति उनको स्वासात त्रव्याचार्य है क्योंकि वह एपनिएरोल है।

गुण स्त्रभाव पर्यायोको बतलाते है—

द्रव्योके अनन्त अगुरुष्यु गुण जो प्रति समय हानि-वृद्धि रूप परिणमन करते हैं उसे स्वभाव गुणपर्याय जानो ॥ २१ ॥

विशेषार्थ — आगमने द्रव्योमे अनन्त अगुरु लघु गुण माने गये है। वे अगुरु लघु गुणके प्रति समय छह हानिवृद्धियों रूप परिणमन करते रहते हैं। यही स्वभाव गुणपर्याय है। स्थोकि यह परिनरपेक्ष है।

जीव द्रव्यकी विभाव पर्यायी को बतलाते हैं-

चारो गतिके प्राणियोके तथा विग्रह गतिवाले जीवके आत्मप्रदेशोका परिणाम जो शरीराकार है वह जीव द्रव्यको विभावपर्याय है ॥ २२॥

विशेषार्थ —पर्रानिमतने होनेवाली पर्यायको विमालपर्याप कहते हैं । सतारी जीवके आत्मप्रदेशोका वहीं आकार होता है जो उसके शरीरका आकार होता है और शरीर कमेंके निमित्तले प्राप्त होता है । अर

१. 'तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीवायुक्तवयुग्वद्वारेण प्रतिसमयसम्बरीयमात्मयद्स्थानपरि-ततृबिहानिनानात्वानुभृति. ।'—प्रवचनसार टीका असृतकन्त्र, गा॰ ९३ । २. परिमाणं सु॰ ।

जीवगुणविभावपर्यायात्रिदशयति---

महिसुदओहीमणपञ्जयं च अञ्जाण तिन्जि जे अणिया। एवं जीवस्स इमे विहाबगूजपञ्जया सब्वे॥२३॥

जीवद्वव्यस्यमावपर्यायान्त्रदर्शयति-

बेहायारपएसा जे थक्का उहयकस्मणिस्मुक्का । जीवस्स णिक्वला खलु ते सुद्धा बब्वपज्जाया ॥२४॥

जीवगुणस्य भावपूर्यायासिदश्यति-

ेणाणं दंसण सुह वीरियं च जं उहयकम्मपरिहीणं । तं सुद्धं जाण तुम जीवे गुणपञ्जयं सब्वं ॥२५॥

जीवकं प्रदेशोका शरीर परिमाण होना विभाव इच्यायशिय है। किन्तु जब जीव पूर्व शरीरको छोडकर नया शरीर पारण करनेके लिए मोडे पूर्वक गमन करता है तब यद्यपि उसके खरीर नहीं होता फिर भी उसकी आत्माके प्रदेशोका नहीं आकार बना रहता है जिस शरीरको छोडकर वह बाया है। जत. उसकी यह परि-णति भी विभाव इच्य पर्याय हैं।

जीवकी विभाव गुणपर्यायोको बतलाते हैं-

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अबधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और तीन अज्ञान—कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअवधिज्ञान ये सब जीवकी विभाव गुणपर्याय हैं ॥ २३ ॥

बिहोपार्थ — जीवका स्वाभाविक गुण जात है जो मुकाबस्थामे केवलज्ञानके रूपमे प्रकट होकर सब द्रव्योको सब प्यायोको जातता है। किन्तु वहो ज्ञानगुण ससार बदस्यामे विकृत होकर मरिजानादि रूपसे परिपामन करता है बत ज्ञानगुणको यह विकारयुक्त पर्याय विभावपर्याय कहलाती है और केवलज्ञानस्य अवस्था उसकी स्वभाव पर्याय है।

जीव द्रव्यकी स्वभाव पर्यायोको कहते है-

जीवके द्रव्य भावकमाँसे मुक्त हुए जो प्रदेश शरीराकार रूपसे स्थित होकर निश्चल है वे शुद्ध द्रव्यपर्याय हैं ॥ २४॥

बिरोपार्थ—हम्यकी तृद्ध पर्यापको ही स्वभाव पर्याय कहते हैं। बीवहस्थके प्रदेश वारीराकार होते हैं। मुक्त हो जानेपर भी वे प्रदेश किचन, जून शरीराकार ही रहते हैं। फिर उनमें कोई हनन-चनन नहीं होता और न अन्याकार रूपसे परिणमन होता है। वस, उनकी यह अवस्था ही जीव हम्यकी रवभाव पर्याय है क्योंकि उसके होनेमें अब कोई परिनिध्त नहीं है। यदापि जिस शरीरकों छोड़कर जीव मुक्त होता है वह सारीर कर्मोंके निमित्तकों होता है जार उस शरीर कर्मोंके निमित्तकों होता है जार अर्थाय कर्मा कर्मा करामप्रदेश तराकार रहते हैं किन्तु मुक्त होनेपर बो उनके प्रदेशीकी पूर्व शरीराकार स्थित रहती है उसमें अब किमी कर्मका चिमित्त छोष मही है अल वही उसकी स्वाभाविक अवस्था मानी बाती है।

आगे जीवकी स्वभाव गुणपर्यायोको कहते है-

जीवमे जो द्रव्यकर्म और भावकर्मसे रहित ज्ञान दशैंन सुख और वीर्यगुण होते है उन्हे तुम जीवकी शुद्ध गुणपर्याय जानो ॥ २५ ॥

 संप्रति स्वमावविमावपर्याप्यकरणे क्षिचित्रौद्गाजिकगरिणामं सिन्धकस्वावादिकण्यमाह— ेमुत्ते परिवामादो परिवामो विद्वसम्बगुणकवो । एउत्तरमेगादी वड्ववि अवरादु उक्कस्सं ॥२६॥

पुरुग लानां परस्परं बन्धकस्वरूपमाह--

<sup>3</sup>णिद्वादो णिद्धेण तहेब रुक्खेण सरिस विसमे वा। बजन्नदि दोगुणअहिओ परमाणु जहण्णगुणरहिओ ॥२७॥

बिद्रीपार्थ — गुणोकी गुद्ध अवस्था को स्वभाव गुणपर्याय कहते हैं क्योंकि वह परिनिम्तिक विवा स्वतः होती है। विवे मुक्त कीवक ज्ञान, दर्शन, सुख और बीर्यगृण उसकी स्वभाव गुणपर्याय है। नियमसार (गा० १५) की टीकामे पर्याप्रभवजारि देवन स्वभाव पर्याप्त दे गेर किये हैं— कारण गुद्धपर्याय भी स्वत्यं प्रभाव प्रमुख्य प्रभाव कार्य गुद्धपर्याय शाह वह पह तियमसे कार्य गुद्धपर्याय । बहुत पह तियमसे कार्यि कार्याप्त कार्या सहवर्यान, स्वत्य गुप्त कारणाय केवल्जान, केवल प्रयान, केवल होत्य होत्य है। अर्थान सहवर्यान, सह

क्षागे स्वभाव विभाव पर्यायके इस प्रकरणमे पृष्गलमे स्विग्धता कक्षता आदिके द्वारा होनेवाले वन्ध-रूप परिणामका कथन करते हैं—

पुद्गलद्रव्यमे परिणमनके कारण एकसे लेकर एक-एक बढते हुए जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त स्निग्ध और रुक्ष गुण रूप परिणाम होता है ॥ २६ ॥

बिहोबार्थ — विभाव पर्यायका कवन करते हुए वन्यकार पूर्वण्डरच्यां विभाव रूप परिणमन किस प्रकार होता है यह बनजाते हुए कहते हैं कि परिणमन तो बस्नुका स्वरूप है अब पुर्वण्डरच्यां मो परिणमन होता है। उस परिणमन के कारण पुर्वाज परवाणुमं पाये जानेबाले तिनाव और कश्तुमके अविभागी प्रविच्छेत है। एक्स विकार एक-एक वर्धने-बढी अनन अविभागी प्रविच्छेद तक वृद्धि होती है। परमाणुमं अवस्थते लेकर उक्तर एक-एक वर्धने-बढी अवनायी प्रविच्छेद तथा पटले-बढते रहते हैं। वस्तु है परमाणुमं परमाणुमं वनेक गुण रहते हैं किन्तु बन्धमं कारण दिनाव और कक्षत्रण ही है। इन्हों दो गुणोक कारण एक परमाणुमं वनेक गुण रहते हैं किन्तु बन्धमं कारण दिनाव और कक्षत्रण ही है। इन्हों दो गुणोक कारण एक परमाणुका दूवरे परमाणुक तथा बन्ध होता है। वादि बोनो परमाणुको कुणोका अनुपात बन्धयोग्य होता है हो बन्ध होता है किन्तु अवन्या तही होता। किन्तु अवन्या तही होता। किन्तु अवन्या तही होता। किन्तु अवन्या उक्तर होता वृद्ध हो जानेगर वह परमाणु बन्ध योग्य हो जाता है। पुनाकों के परसरप सम्बन्ध स्वस्थ करका कहती हैं।

स्निम्बका स्निम्बके साथ तथा रूसके साथ बन्ध होता है किन्तु सम हो या विषम हो एकसे दूसरेमे दो गुण अधिक होनेपर ही बन्ध होता है। और जबन्य गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता॥२७॥

तथा सति-

ेसंखाऽसंखाऽणंता बाबरमुद्धमा य हु ति ते खंघा । परिणविदा बहुभेया पुढवीबाबीहि णायन्वा ॥२८॥ पुरुगळद्रम्यस्वभावपर्याचान् प्ररूपवित—

> जो सस्तु अणाइणिहणो कारणख्वो हु 'कज्जस्वो वा । परमाणुपोग्गलाणं सो बव्बसहावपज्जाओ ॥२९॥

ऐसा होने पर-

संख्यात प्रदेशो असंख्यात प्रदेशो और अनन्तप्रदेशो बादर और सूक्ष्म स्कन्ब बनते है। वे पृथिवा आदि रूपसे परिणत स्कन्ध अनेक प्रकारके जानने चाहिए।।२८॥

विदेशियर्थ — िलग्य और रुख गुजै निमित्तवे सख्यात-असस्यात और अनन्त परमाणुजोका बण्य होनिपर यस्यात प्रदेशी आस्वात प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी पुराव स्कन्य स्वादे हैं। उनमेसे बारदर-सूक मो होते हैं अरे सुरूप भी होते हैं। पृथ्वी, अक, आप जोर वापू ज़्ही पुराव स्कन्योके मेद है। कुछ वार्यिन हर वारोकों जुदै-जुई रुख मानकर उनके परमाणुजोकों भी मित्र-भिन्न आतिके मानते हैं। वनके मति पृथ्वियो वादिके परमाणु जुदे हैं, उनमें रूप, रूप, रूप, स्वर्ध बारों गुण होते हैं। अकके परमाणुजों गण्यकों छोरकर तीन हीं गुण होते हैं। आपके परमाणुजों स्वर्ध और स्वर्ध गुण होते हैं। अत्वर्क परमाणुजों से स्वर्ध मानता। उसके मतानुनार सभी परमाणुजों से वारो गुण होते हैं किन्तु परिणमनवंश किसीमें कोई गुण अक्त होता है और किसी से कोई गुण अक्त होता है और किसी से कोई गुण अक्त होता है। अत भी अक्दम रहेंग। तथा एक जाविके परमाणुजों से वारो गुण में परसर सहमाब है जहाँ एक होगा वहीं सेप भी अक्दम रहेंग। तथा एक जाविके परमाणुजों सुसरी जाविकों करते उत्तर होती हैं देखी जाती है। जर की वूँ सीप में पड़कर मोति होती हैं। अत जाविके परमाणुजों हमते पार्थिक सह अपकर साम जाविक होती हैं। अत की वूँ सीप में पड़कर मोति होती होती हैं। अत वार्यक की वूँ सीप में पड़कर मानता होती हैं। अत वार्यक किसी हैं। अत विविच किसी होती हैं। अत विविच किसी होती हैं। अत विविच साम वार्यक होती हैं। अत विविच स्वाद होती ही अत विविच साम प्रविच साम वार्यक स्वतर होती हैं। अत विविच साम वार्यक होती हैं। अत विविच साम वार्यक होती हैं। अत विविच साम वारोक होती हैं। अत विविच साम वारोक होती हैं। अत विवच साम वारोक होती हैं। अत विविच साम वारोक हैं। अत विविच साम वारोक हैं। अत विवच साम वारोक होती हैं। अत विवच साम वारोक ही मेर हैं।

आगे पुद्गल द्रव्यकी स्वभाव पर्यायोको कहते है-

जो अनादि निधन कारणरूप अथवा कार्यरूप परमाणु है वह पुद्गलोंकी स्वभावपर्याय है ॥२९॥

विहोपार्थ — पुरगलका एक शुद्ध परमाणु उसकी स्वभाव पर्याय है। क्योंकि परमाणु रूप अवस्था पर निरपेक्ष है। परमाणु तो बनादिनियन है। वह कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। परमाणुओंके

१ 'बादरसुद्धमनदार्ग संघाणं पूणको त्ति वबहारो । ते होति छप्पवारा तेलोक्कं जेहिं णिप्पणां ॥७६॥ प्रकास्ति∘ । २. 'बाउचउक्कस्स पूणो ज हेऊ कारण ति तं णेओ । खपाणं अवसाणो णादब्बो कञ्जपरमाणु ॥२५॥—निवससा॰ ।

युद्गक्रगुणस्वमावपर्यावान् निदर्शयति---

रूवरसगंधफासा जे बक्का तेसु अणुयदब्बेसु । ते चेव पोग्गलाणं सहावगुणपज्जया णेया ॥३०॥

पुर्गसङ्गस्यविमावपर्यायास्त्रस्पयति-

ेपुढवी जलं च छाया चर्जारदियविसयकम्मपरमाण् । अङ्ग्यूलयूलयुका सुहमं सुहमं च अङ्गुहमं ॥३१॥

सम्बन्धसे हो स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है अत परमाणुकारण है। तथास्कन्धोके टूटनेसे परमाणु अपने परमाणुरूपको प्राप्त करता है अत परमाणुकार्यभी है।

पुद्गलद्रव्यके गुणोकी स्वभाव पर्याय बतलाते है-

उन अणुरूप पुर्वलद्धव्योमें जो रूप रस गन्य और स्पर्ध गृण पाये जाते है वे ही पुर्वलक्ट इच्योक्तां स्वभाव गृणपर्याय है। अर्थात् परमाण् पुर्वलद्धव्यकी स्वभावपर्याय है और परमाणुमे पाये जानेवाले गुणोकी अवस्या पुर्वल इच्यक गृणोकी स्वभाव पर्याय है।।३०।।

पुद्गल द्रव्यकी विभाव पर्यायोको कहते है-

पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुके सिवाय शेष चार इन्द्रियोका विषय, कर्मवर्गणाके योग्य स्कन्ध और कर्मवर्गणाके अयोग्य स्कन्ध, ये पुद्गलको विभाव पर्याये है। इन्हें क्रमसे अतिस्यूल, स्यूल, स्यूलसूक्ष्म, सूदम और अतिसुक्ष्म कहते है।।३१॥

१ 'त्रस्कृत्वमृत्वकृतं चूत्वतुत्व च सुद्वम पूत्र च। सुद्वम व्यस्तुद्वय इति घरादिव होति छत्वये ॥२१॥ पूरव्यस्तायीया भीचरा व्यस्कृत्वितिद सचा। यूना इति विष्यास स्पीचकतेत्रमादीया ॥२२॥ छायातव-मादीया पृत्वेदरस्वमीर्मद विवाणादि । सुद्वमपूर्वेदि भीचया संया चटरस्वविसया य ॥२२॥ सुद्वमा हृत्वति स्वा राशीमा कम्मवम्मणस्य पृत्वो । तन्त्रिवरीया स्वत्य वर्षमुद्वमा इति पम्बेदि ॥२४॥'—विवससार । 'पुद्वी कच च छाचा वर्जारीद्वविसयकम्परसाष् ॥ छन्तिहसेयं सविष्य पोमान्वव्यं विषयदीह ॥६०१॥'—पी स्वीवस्थाय ।

जे संखाई खंधा परिणमिया दुअणुआदिखंधेहि । ते चिय दखविहावा जाण तुमं पोग्गलाणं च ॥३२॥ पुरगळगुणविमावपर्यायान्संदर्शयति—

रूबाइया य उत्ता जे दिट्टा दुवणुवाइखंधिम्म । ते पुग्गलाण भणिया विहावगुणपञ्जया सब्वे ॥३३॥

ते पुग्गलाण भाषाया विहावगुणपञ्जया सब्वे ॥३३ धर्माधर्माकाशकालानां स्वभावद्वन्यगुणपययानाह—

गविठिदिगाहणवट्टण धम्माधम्मेसु गमणकालेसु । गुणसम्भावो पञ्जय दवियसहावो दु पुळ्युत्तो ॥२४॥ अथ स्युत्पत्तिपूर्वकरवेन लक्षणत्रय दृज्यस्याह—

देबदि दिवस्सिदि दिवदं जं सब्भावेहि विविह्यज्जाए। तं गह जीवो पोग्गल घम्माघम्मं च कालं च ॥३५॥

जो संख्यात प्रदेशों आदि स्कन्य द्वयणुक आदि स्कन्य रूपसे परिणमित होते हैं उन्हें भी तुम पदगल द्रव्योको विभाव पर्याय जानो ॥२२॥

पुरमल द्रव्योके गणोकी विभावपर्यायों को कहते हैं-

इधणुक आदि स्कन्धो मे जो रूपादि गुण देखे जाते है वे सब पुद्गलो को विभावगुणपर्णय जानना चाहिए ॥३३॥

विद्रोपाध — जैसे परमाण पृष्ट्गन्दृत्यको शुद्ध पर्याय है और परमाणुमे पाये जानेवाले गुण जसकी स्वभाव गृणपर्याय है। वैसे हो दो आदि परमाणुकोंक मेल्ली जो स्कन्य बनते हैं वे पुर्पाणोकी विभाव दृष्ट्य पर्याय है और उनसे पाये जानेवाले गृण विभावण्यपर्याय है। जब दृष्ट्यक्र क्षेत्राविक परिणमन होगा तो जह दृष्ट्यक्र गुणोमे सो येभाविक परिणमन होगा हो। दृष्ट्यक्र तो विभावक्ष्य परिणमन हो और गृणोका न हो यह तो सम्भव नहीं है बर्गाल गुणोमे का न्यायक हो तो दृष्ट्यक्ष तो द्रष्ट्यक हो है।

आमे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यके स्वभावद्रव्य पर्याय क्रोर स्वभावगण-पर्यायोको कहते हैं—

धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यमे क्रमसे गतिरूप, स्थितिरूप, अवगाहत-रूप और वर्तनारूप जो गुण पाये जाते हैं वह उनकी स्वभावगुणपर्याय है। और इन द्रव्योका स्वभाव तो पूर्वोक्त है।।३॥।

विद्यापार्थ—ये चारो द्रव्य किसी अन्य द्रव्यके साथ मिलकर विभावस्य परिणमन नहीं करते। सर्वदा अपनी स्वाभाविक दणामें ही रहत हैं। अत इनमें स्वभावस्वयर्गाय ही होती हैं। इनका स्वभाव पहले कह आये हैं कि चर्माद्रव्य औत और दुरानगोंकी गतिमें निमित्त होता है और अपमंद्रव्य उनको स्वितिमें निमित्त होता है। आकाषाद्रव्य गव द्रव्योके अवगाहनमें निमित्त होता है और कालद्रव्य वर्तमामें निमित्त है। इन द्रव्योमें पाने आनोवाले इन गणोकी जो अवस्वा है वहीं उनकी स्वभाव गणार्थाय है।

इस प्रकार पर्यायाधिकार समाप्त हुआ।

आगे ब्युत्पत्तिपूर्वक द्रव्यके तीन लक्षण कहते हैं-

जो गुणो और पर्यायोके द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जायेगा और प्राप्त किया गया हे वह द्वय है। अथवा जो अपने गुणो और पर्यायोकी प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त कर जुका है वह द्वय है। वह द्वय छह प्रकारका है—आकाश, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल ॥३५॥

१. 'विवयदि गच्छदि ताइ ताइ सन्भावपन्त्रयाइ जं। दिवयं तं भण्णते अणण्यभूद तु सत्तादो ॥१॥
 पद्मास्ति०। 'यथास्य पर्यावेद्दंयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि।'—सर्वार्थक 'भार।

ैतिककाले जं सत्तं बट्टीव उप्पादवयपुवत्तेहि ।
गुणपञ्जायसहावं अवाहसिद्धं खु तं हवे बच्चं ॥३६॥
लक्षणानां परस्यमधिना बांचिय भेदाभेदं खहुः—
जम्हा एकसहावं तमहा तिह्यसहावं खु ।
जम्हा तिदयसहावं तमहा तीहणकराज्यां ॥३७॥
दोसकावं अम्हा तस्ता तिष्णेक होइ सत्भावं ।

दस्वत्यएण एक्कं भिण्णं ववहारदो तिदयं ॥३८॥

बिहोपार्थ—हर्ज जन्द 'हू' धातुमे बना है उत्तका अर्च जाना या प्राप्त करना है। जो गुणपर्याय को प्राप्त करना है। यह हर्ज्य अवदकी अपुरातिको केवर, इसका करना किया गया है। चुँकि हज्ज तो अवादि अवन्त हैं। यह हर्ज्य अवदकी अपुरातिको केवर, इसका करना किया गया है। चुँकि हज्ज तो अवादि अवन्त हैं। यह उत्तका की वादि हैं और न अन्त हैं। सदाते हैं और न साति हैं और न साति हैं और न साति हैं की प्राप्त की वादि हैं जो प्राप्त हों। वो पुणपर्याची को प्राप्त करें ना वो पुणपर्याची प्राप्त करना यह भविष्य की अपेसाते व्यव्यक्ति हैं। इस तमह की अपेसाते व्यव्यक्ति की स्वाप्त हैं। अरे जो गुणपर्याचाको प्राप्त करें ना वह साति हैं। इस तमह उच्च विकासकारित हैं। उसका प्रवाह सदा चनता है एक पर्याप्त अवाती है। उसन स्वाप्त अवाती है। उसन तमह सदा चनता है। इसन हों से तमह होती रहती है। किन्तु हब्ब न तो नष्ट होंगा हैं और न उप्तब होता है। यही बात अगे कहें।

द्रव्यके शेप दो लक्षणोको कहते हैं—

'तीनो कालोमे जो उत्पाद व्यय ओर घ्रौव्यरूपसे सत् रहता है अथवा जो गुणपर्याय-ग्वभाववाला है वह द्रव्य है वह द्रव्य अनादिसिद्ध है ॥३६॥'

अब लक्षणोका परस्परमे बनिनाभाव और भेदाभेद बनलाते है-

चूंकि द्रव्य एक स्वभाववाला है इसिलग् तीसरे और दूसरे स्वभाववाला है, यहा तीसरे स्वभाववाला है इसिलग् दो और एक स्दभाववाला है। यतः दा स्वभाववाला है इसिलग् तीन और एक स्वभाववाला है। द्रव्याधिक नयते द्रव्य एक रूप है, व्यवहारत्वसे भिन्न तीन स्प है।वेश्न्देशा

विज्ञोपार्थ—जनर तीन प्रकारते हव्यका तराज उन्हा है। बसासे अभिन्न होनेके कारण द्रयका तथा केवल 'सत्' ही हैं। किन्तु द्रय्य तो अनेकानात्मक हैं। अतः अनेकानात्मक द्रयका स्वरूप केवल सन्मान ही

१ 'दन्त्र सत्त्वनंत्रमय उत्पादव्यवयुवतसंज्ञत् । वृष्णपञ्चयासय वा च त भर्णातं सम्बन्धः ॥१०॥—पञ्चास्तिः। 'अपरित्त्वतः सहावेषुःपादव्ययुवतसज्जतः । गुणवं च सपञ्जाय कं त स्वति वृष्पति ॥१५॥'—प्रवचन०। 'सदुरुव्यक्तप्रण ॥१९॥ उत्पादव्ययप्रशेष्ययुक्तं सत् ॥३०॥ गुणपर्ययवद् स्वयम् ॥३८॥'—सत्वायसम्बन्धः वरु ५३ नहीं हो सकता। इसलिए उत्पाद व्यय घौज्यका लक्षण है। अनादि प्रवाहरूप बखण्ड द्रव्यकी परम्परामे पर्व-पर्यायका विनाश व्यय है, उत्तर पर्यायका प्रादुर्भाव उत्पाद है। और पूर्वपर्यायका विनाश तथा उत्तर पर्यायका उत्पाद होनेपर भी अपनी जातिको न छोडना धौन्य है। ये उत्पाद न्यय धौन्य सामान्य कथनकी अपेक्षा दन्यसे अभिन्न हैं और विशेष कथनकी अपेक्षा द्रव्यमें भिन्न है, तीनो एक साथ होते है और द्रव्यके स्वभावरूप होनेसे वे उसके लक्षण हैं, द्रव्यका तीसरा लक्षण गुण और पर्याय है । अनेकान्तात्मक वस्तुमे पाये जानेवाले अन्वयी विशेषोको गुण कहते है और व्यतिरेकी विशेषोको पर्याय कहते है। अन्वयका मतलब है एकरूपता या सद-शता। गणोमें सर्वदा एक रूपता रहती है परिवर्तन होनेपर भी अन्यरूपता नहीं होती इसलिए उन्हें अन्वयी कहते है। किन्तू पर्याय तो क्षण-क्षणमें अन्यरूप होती रहती है इसलिए व्यतिरेकी कहते है। इनमे-से गुण तो द्रव्यमे एक साथ रहते हैं और पर्याय क्रमसे रहती है। ये गुण पर्याय भी द्रव्यसे कथिवत भिन्न और कथिवत् अभिन्न होते है, ये भी द्रव्यके स्वभावभूत है इसिलए द्रव्यका लक्षण है। द्रव्यके इन तीन लक्षणोमे-से एकका कथन करनेपर बाकीके दो अनायास आ जाते हैं। यदि द्रव्य सत है तो वह उत्पाद व्यय ध्रीव्यवाला और गणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह उत्पाद व्यय भीव्यवाला है तो वह सत और गणपर्यायवाला होगा ही । यदि वह गुणपर्यायवाला है तो वह सत और उत्पाद व्यय ध्रौध्यवाला होगा । सत नित्यानित्य स्वभाववाला होनेसे श्रीव्य को और उत्पाद व्यवकृपताको प्रकट करता है। तया श्रीव्यात्मक गणोके साथ और उत्पाद व्यवाहमक पर्यायोक साथ एकताको बतलाता है। इसी तरह उत्पाद व्यय श्रीव्य नित्यानित्यस्वरूप पारमाधिक सतको बतलाते हैं और अपने स्वब्ध्वकी प्राप्ति के कारणभूत गुण पर्यायोको प्रकट करते है । क्यों कि गुणों के होनेसे ही द्रव्यमे श्रीव्य होता है। और पर्यायोके होनेसे उत्पाद व्यय होता है। यदि द्रव्यमे गणवर्याय न हो तो उत्पाद व्यय श्रीव्य भी नहीं हो सकते । अतः द्रव्य उत्पाद व्यय श्रीव्यवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य गुणपर्यायवाला भी मिद्ध हो जाता है । और द्रव्य गुणपर्यायवाला है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पादक्यय ध्रीव्यवाला है ऐसा सूचित होता है तथा नित्यानित्यस्वभाव परमार्थ सन् है यह भी मूचित होता है। इस तरह द्रव्यके तीनो छक्षण परस्वरमे अविनाभावी है जहाँ एक हो वहाँ शेष दोनो नियमसे होते है। इसी तरह द्रव्य और गुण पर्याय तथा उत्पाद व्यय ध्रोव्य भी परस्वरमे अविनाभावो है। जो गुग और पर्यायोको प्राप्त करता है उसे द्रव्य कहते है अत जो एक द्रव्य स्वभाव है वह गणपर्याय स्वभाव भी है और जो गुणपर्याय स्वभाव है वह द्रव्य स्वभाव भी है। बयोकि द्रव्यके बिना गणपर्याय नहीं हो सकते और गणपर्यायके बिना द्रव्य नहीं हो सकता। उसी तरह द्रव्य और गणके बिना पर्याय नहीं होती और पर्यायों के बिना द्रव्य और गुण नहीं होते । अत जो द्रव्य गण-स्वभाव है वह पर्याय स्वभाव भी है ओर जो पर्यायस्वभाव है वह द्रव्य गुणस्वभाव भी है। इसी तरह उत्पाद व्ययके बिना नहीं होता. व्यय उत्पादके बिना नहीं होता, उत्पाद और व्यय प्रौव्यके बिना नहीं होते और भीव्य उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता । तथा जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वहीं उत्पाद है, जो उत्पाद और व्यय है बही धीव्य है। ओर जो धीव्य है बही उत्पाद और व्यय है। इसका स्पष्ट इस प्रकार है - जो घड़ेका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका व्यय है। क्योंकि भाव अन्यमावके अभावरूप स्वभाववाला है। जो मिट्रोके पिण्डका व्यय है वही घडेका उत्पाद है क्योंकि अभाव भावान्तर भाव स्वभाव होता है। जो घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मिट्टीकी स्थित ( धीव्य ) है। और जो मिट्टीकी स्थिति है वही घडेका उत्पाद और पिण्डका व्यय है। यदि ऐसा न माना जाये और उत्पादको अन्य, व्ययको अन्य और ध्रौव्यको अन्य माना जाये तो अनेक दोप उपस्थित होगे जो इस प्रकार है – यदि व्यय और घाँव्य के बिना केवल घटका उत्पाद माना जायेगा, घटके उत्पत्ति कारणका अभाव होनेसे या तो घट उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि मिट्टीकी स्थिति और उसकी विण्डपर्यायके नाशके बिना घट उत्पन्न नहीं हो सकता और ये दोनो बाते आप मानते नही । ऐसी स्थितिमें भी यदि घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो असतकी हो उत्पत्ति होगी । यदि असतकी भी उत्पत्ति मानी जायेगी तो आकाशपुष्प, गधेके सीग जैसी असम्भव वस्तुओकी भी उत्पत्ति माननी होगी। तथा उत्पाद और धौन्यके विना केवल न्ययको माननेपर न्ययके कारणका अभाव

### निरपेक्षे फानकञ्चणं निराकृत्य तस्यैवं दोषं दर्भयति— ेजत्य ण अविणाभावो तिष्हं वोसाण संभवो तत्य । अह उवयारा तं हुह कह उवयारा हवे णियमो ॥३९॥

होनेम मिट्टीके पिण्डका व्यथ (विनाश ) ही नहीं होगा या फिर सतका ही मुलीच्छेद हो जायेगा । नयोकि मिटीके स्थिर रहते हुए उसकी पिण्ड पर्यायका व्यय होनंपर घटकी उत्पत्ति होनी है सो न तो मिटीकी स्थिरता को माना जाता है और न घटकी उत्पत्ति मानी जाती है तो पिण्ड पर्यायका नाश होगा कैसे ? फिर भी यदि पिण्ड पर्यायका विनाश माना जाता है तो मिट्टीका सर्वया लोप हो जायेगा, कुछ भी शेप नही बचेगा। इसी तरह केवल विनाशको माननेपर या तो किमी भी पदार्थका विनाश ही नहीं होगा या फिर सबका उच्छेद ही हो जायेगा, कुछ भी शेप नही रहेगा। तथा उत्पाद व्ययक विना केवल मिडीको धीव्य माननेपर भी नहीं बनता क्योंकि औच्य उत्पाद व्यव सहित ही होता है, उत्पाद व्ययके बिना नहीं । अत पूर्व-पर्व पर्यायके त्रिनाराके साथ. उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद और दोनाम अनुस्यत, अन्दयका ध्रौव्य इस प्रकार अधिनाभावको लिये हुए जिलक्षणात्मक दृश्यको मानना चाहिए । ये उत्पाद अयय और प्रौत्य दास्तवम पर्याय-में होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती हैं इनलिए य तीनों एक ही द्रत्य हैं, द्रव्यान्तर नहीं हैं। जैसे स्कत्य, मल, शाला ये सब वृक्षके आर्थित है वृद्धसे भिन्न पदार्थकव नहीं है उसी प्रकार पर्याने भी हन्याजित ही है हब्यमें भिन्न पदार्थ रूप नहीं हैं। किन्तु जैसे वृक्षमें फठ-फठ और पत्ते पृक्षा-पत्रक् होते हें तैसे ही उच्य का किसी एक अगके उत्तर उत्ताद, किसी एक अगके उत्त । ज्याय और किसी एक अगके उत्तर और यही, ऐसी बात नहीं है। किसा इब्ब ही उत्पादक्य है, इब्ब ही ब्यवस्प हैं और इब्ब ही प्रीप्यस्म है। न तो केंबर अशोका ही उत्पाद व्यय और धौत्य होता है, न केवल अशीका ही उत्पाद व्यय औरय होता है, किन्तु अशी-का अगरुप सं उत्पाद व्यय प्रोव्य होता है। जैसे तरगोग व्यास समूह एक हो हा। स्योकि समूह स्वय ही तरगम्पसे परिणमन करता है। इसी तरह द्रव्य स्वय ही उत्पाद है, स्वग हो व्यय ह और स्वय ही धीव्य हैं। इब्यमें भिन्न न उत्पाद है, न व्यय है और न ध्रौब्य है। किन्तु द्रव्यार्थिक नयसे न उत्पाद है, न व्यय है. न श्रीव्य है. न गुण है, न पर्धाय है किन्तु केवल एक द्रश्य है। पर्धायाधिक नयसे उत्पाद भी हे व्यय भी है और धौब्य भी है। सारास यह है कि जब भेददृष्टि होती है नव ना उत्पाद व्यय धौन्य तीनो प्रतीत हाते है और जब अभददृष्टि होती है तो ये तीनो ही प्रनीत नहीं होते ।

आगं निरपेश एकान्त लक्षणका निराकरण करके उसके दीप बताउात ह-

''जहाँ इन तोनोमे अविनाभाव नहीं है वहाँ अनेक दाप आते है। यदि कहोंगे कि उपचारमे ऐसा है ता उपचारसे नियम कैमे हो सकता ॥३९॥''

विद्योपार्थ—यदि उत्पाद अब बीर प्रीव्यमं अविनामा नहीं माना जायेवा तो अनेक दौर बारेवे । यह पहुँ राष्ट्र कर नार्थ है कि केवन उत्पाद, केवन क्याय वा बेबन प्रीव्यक्ति माननेने या तीनमं दो को माननेने स्वा चा दोर अने हैं कि केवन उत्पाद, केवन क्याय वा बेबन प्रीव्यक्ति माननेने या तीनमं दो को माननेने क्या बचा दोर अने हो है विद्या पर पर प्राप्त केवा क्या बचा दोर दो नहीं है विद्या क्या करें । इसी तरह रन तीनोमंन्से किन्ती दोने कि विद्या एक की नारी होता है तहा दसका राष्ट्र दे प्रत्यक्ति है वह स्वा व्यक्ति है वह स्वा विद्या है वह स्वा विद्या है तीना स्वी होता है विद्या है तीना स्वी प्रत्यक्ति क्या की उत्पादकी विद्या नहीं होना क्योंकि क्या है तीन क्योंकि क्या है विद्या है व्यक्ति वा स्वी है विद्या है विद

१ निरप्टेशेव व्यवहारनिरचर्यकान्त —आ०। २. 'व भवो भवविद्दीचो भगो वा चरित सभवविद्दीचो। उपादो वि व भगो च विचा झोल्बेच अत्वेच ॥ उपादाईहिस्भवा विज्ञाते वन्त्रपमु वस्त्रावा। दण्डं हि सिर्त जिवद तम्हा दन्त्र हबदि सन्त्र ॥'—प्रवचन० ॥¦००−1०३॥ निश्रयेन न कस्यचितुत्पादो विनाशो वेति दर्शयति-

ेण समुद्रमेवइ ण णस्सइ दृख्वं सत्तं विद्याण जिच्छयदो । उप्पादवयधुवेहि तस्स य ते हुंति चन्नाया ॥४०॥

त्रवयुणपर्यायाणामभेदमाह --

<sup>3</sup>गुणपज्जयतो दख्तं स्ट्वाबो ण गुणपज्जया भिण्णा । जम्हा तम्हा भणियं स्ट्वं गुणपज्जयमणण्णं ।।४१।। द्रष्यस्वरूपं निरूपपति---

ण विणासियं ण णिच्चं ण हु भेयं णो अभेयणाभावं ।

ण विसत्तं सब्यगयं दव्वं णो इक्कसब्भावं ॥४२॥

रहता । अत यदि इनमे-से एकको भी नहीं माना जायेगा तो शेषका मानना भी शक्य नहीं होगा । ये तीनों भेवळ उपचार मात्रसे नहीं है किन्तु वास्तविक है ।

आगे बतलाते है कि निश्चयनयसे न किसीका उत्पाद है और न व्यय-

परमार्थसे द्रव्य न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। उसे सत्स्वरूप जानो। उत्पाद व्यय और घोठयके द्वारा द्रव्यका उत्पाद व्यय होता है और वे पर्यायरूप है।॥४०॥

विद्योषार्थ—यही दोनो नयोके द्वारा द्रव्यका स्वरूप कहा है। द्रव्य तो त्रिकाल अवस्थायों अनादि अनन्त है। उपका उत्पाद और विनाध उचित नहीं है। परन्तु पर्यायोके द्वारा उत्पाद विनाध पटित होते है। वत द्रव्यार्थिकत्यको दृष्टि उच्यको उत्पाद रहित, विनाध रहित, उत्पादिकत्यको हो जानना चाहिए और पर्यायायक हो जानना चाहिए और पर्यायायक होते उत्पादकाल विनाधवाल जानना चाहिए। इस प्रकारके कथनमे कोई दोर नहीं है क्योंक द्रव्य और पर्यायोग अनेतर है।

आगे द्रव्यगुण पर्यायोके अभेदको बतलाते है-

चूँ कि गुण और पर्यायसे द्रव्य भिन्न नहीं है और द्रव्यसे गुण और पर्याय भिन्न नहीं है इसलिए द्रव्यको गुण और पर्यायोसे अभिन्न कहा है।।४१॥

सिन्नोपार्थ — असे मस्त्रन थी दूच दहीसे रहिन गोरस नही होता उसी प्रकार पर्यायोसे रहित द्रव्य मही होता। और जैसे गोरसरे रहित दूच दही थी मस्त्रन वर्गरह नहीं होते उसी प्रकार कपने रहित पर्याम नहीं होता। और जैसे गोरसरे रहित दूच दही थी मस्त्रन वर्गरह नहीं होते उसी प्रकार कपने रहि हिता पर्याम नहीं होता। इसित्र वर्ग नहीं है वे एक दूसरेको छोकर नहीं रह सकते, इसित्र वर्ग कपने प्रनेप करेन हैं। उसी तरह जैसे पूद्मालय मिन्न स्पर्य रस गन्य वर्ण मही होते उसी प्रकार पृणीके बिना द्रव्य नहीं होता। और जिस क्यार स्पर्य रस गन्य वर्ण मिन्न पूर्तक नहीं होता उसी प्रकार पृणीके बिना द्रव्य नहीं होता। और उसित्र क्यार स्पर्य रस गन्य वर्ण सम्त्र होता। उसी प्रकार पृणीके बिना द्रव्य नहीं होता। और उसित्र क्यार स्पर्य रस गन्य वर्ण सम्त्र होता। अरेर विस्त प्रकार स्पर्य रस गन्य वर्ण स्वी राम प्रकार पृणीके बिना द्रव्य स्वी होता। इसित्र स्वित्य स्वापित्र 
द्रव्यका स्वरूप कहते है-

द्रव्य न विनाशीक है, न नित्य है, न मेदरूप है, न अमेद रूप है, न असत् है, न व्यापक है और न एक स्वभाव है।। ४२॥

विज्ञेषार्थ — द्रव्यका स्वरूप बतलाते हुए उसे विनाशीक ( क्षणिक ) भी नही माना और नित्य भी नहीं माना । इसी तरह उसे भेद रूप भी नहीं माना और अभेदरूप भी नहीं माना । इसका मतलब यह

१. 'जणतीव विणासी दब्बरस्य य पत्थि अतिव सम्मानो । विवमुणादपुत्रत करोति तस्त्रेव पण्डाया ॥११॥ —पश्चास्त्रिणः । २. पुर्वदि स्त्राणः । ३ 'एण्डस त्रिनुद दब्बं दश्वितुत्ता य पण्डमा ण त्वि । दौष्ट्रं अणणणमूद मात्र सम्माप पन्नेति ॥१२॥ दब्बंग विणा पृत्रा गुणिहि दश्वं विणा ण समवदि । अव्वदिरित्तो भावो दश्वपूणाणं हृत्वदि तस्त्रु ॥१३॥'—पश्चास्ति ।

सतो विनासेऽसत्रभाग्यती दृषणमाह— संतं इह जद णसद किह तस्स पुणो वि सोयमिदि णाणं। अह व असंतं होति हु दुस्परित्यं कि ण फलफुरूले शारदेश। नयु वामनात सोऽयमित जार्नामांत चेदुचर पठनि— अहवा वास्तवारों यं पिडअहिलाणे विद्यप्यविष्णाणं। 'ता सा पेयह निष्णा खेवाणं वासणा णिच्चं शारका।

है कि इब्स न तो एकान्त रूपने क्षणिक हो और न नित्व हो है, न सर्वया भेद रूप ही है और न सर्वया अनेद रूप ही है। न सर्वया सन् स्थापक और एक रूप हो है। आगे प्रन्यकार स्वय इन एकान्त पक्षीमें दूपण दे रहे है अन यहाँ उनके सम्बन्धमें विद्योग स्ष्रोकरणकी आवस्यकता नहीं है।

सबसे प्रथम सन्का विनाश और असत्की उत्पत्तिमे दूपण देते है-

यदि संसारमें सत्का विनाश होता तो पुनः उसीमें 'यह वही हैं' ऐसा ज्ञान केंसे होता । तथा यदि असत् की भी उत्पन्ति होती तो विना वृक्षके भी फळ फळ क्यो न होते ॥४२॥

बिडोबार्थ - बस्तको सर्वेदा क्षणिक माननेपर सनके विनाशका तदा अस्तको उत्पत्तिका दूपण आता है दर्शनशास्त्रका यह एक सर्वमान्य नियम है कि न तो सनका विनाश होता है और न असतुकी उत्पत्ति होती है। किन्तु वस्तुको सर्वया क्षणिक माननेपर जो सन् है उसका सर्वया बिनाम मानना होगा और जब उसका सर्वया विनाश हो जायेगा तो पुन जो वस्तु उत्पन्न होगी उसकी उत्पत्ति असत्मे ही माननी पटेगी। जैसे मिट्रीके पिण्डका सर्वया विनाश माननेपर उत्पन्न होनेवाला घट असत्गे ही उत्पन्न हुआ कहलायेगा, क्योंकि मिट्टी तो मवया विनष्ट हो गयी । सर्वया विनाशने मतलब यह है कि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायके साथ मिट्टीका भी सर्वया अभाव हो जाये और तब घट उत्पन्न हो तो अमतमे हो घटकी उत्पत्ति कही जायेगी । पिण्ड पर्याय नष्ट होनेपर मिट्टीके घट पर्याय रूपमे परिणत हो जानेसे तो न सतुका विनाश होता है और न असतुर्की उत्पत्ति होती है। जैनदर्शन ऐसा ही मानता है इसीसे वह प्रत्येक वस्तुको द्रव्यरूपमे नित्य और पर्याय रूपमे अनिस्य मानता है। किन्तु बौद्ध इर्शन 'सर्व श णिक' सिद्धान्तका अनुयायो है। उसका मत है कि ससारकी प्रत्येक वस्तु प्रतिधाण नष्ट हो रहो है। जैनदर्शन भी वस्तुको प्रतिधाण परिवर्शनकाल मानता है किन्तु परिवर्तनके होते हुए भी इञ्यका विनाश नही मानता, केवल उसकी पर्यायका यिवाश मानता है। किन्तु पाक पर्याय द्रव्यसे अभिन्न होती है अत ऐसा कहा जाता है कि द्रव्यमे प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होता है। किन्तू यथार्थमें द्रव्यका तो न विनास होता है और न उत्पाद होता है। उसका द्रव्यत्वकृष तो छीव्य है। यह घीव्यरूप बीद नहीं मानता । केवल उत्पाद और विनाश ही मानता है । और विना ध्रीव्याशके उत्पाद व्यय माननेसे सत्का विनाश और असन्की उत्पत्तिका प्रस्ता आता ह । तथा यदि वस्तु सर्वेद्या धाणिक ह तो हमें उस वस्तुमें 'यह वही है जिसे हमने पहले देखा था' ऐसा प्रत्यिभज्ञान क्यों होना है। बरत के नष्ट हो जानेपर तो 'यह बही हैं' ऐसा बोध नही होना चाहिए। तथा गर्दि असत् की भी उत्पत्ति होती है तो वक्षक बिना भी फल फूल पैदा हो जाने चाहिए। विना मिट्टीके भी घडा वन जाना चाहिए।

इसपर बीटका कहना है कि बस्तुके दानिक होते हुए भी जो उबसे 'यह वही हैं। ऐसी बुद्धि होता है इसका कारण बासना है। बामनाके कारण ऐसा अस होना है कि यह वही बस्तु ह। किन्तु स्थार्थने वह बस्तु बही नहीं है।

दसका उत्तर आगं ग्रन्थकार देत है-

यदि वासनासे प्रत्यभिज्ञान रूप विकल्प ज्ञान होता है तो वह वासना पांचो स्कन्योसे भिन्न नित्य हुई॥४४॥

१. 'क्षणिकै सन्तपरोऽपि प्रेन्यभावाद्यसभव । प्रत्यभिज्ञाद्यभावात्र कार्योरम्भ कुत. फलम् ॥'४१॥ आ०मी० । २. सा भिष्णाभिष्णा वा आ० । नित्यपक्षे दूषणमाह-

ें जो णिच्चमेव मण्णदि तस्स ण किरिया हु अत्यकारिलं । ण हु तं वत्थू भणियं जं रहियं अत्यकिरियाहि ॥४५॥

अधिकं चोक्तं दृषणम्—

"प्रत्यभिज्ञा पुनर्दान भोगोपाजितैनसाम् । बन्धमोक्षादिकं सर्वे क्षणभज्जाद विरुध्यते ॥"

विज्ञेपार्थ — जैन बीढोसे पुछते हैं कि जिस वामनाके कारण शिषक वस्तुमें 'यह वही हैं' इस प्रकारका ज्ञान होता है वह बासना क्या है? क्या बौढोके माने हुए रूप बेदना विज्ञान सज्ञा और सस्कार इन पीच रूस्लामें वह जिस हैं ? यदि मिन्न और नित्य हैं तो 'चर्च क्षणिक हैं इस आपके मतमे वासनासे ही दोष आता है मयोकि वह नित्र हैं । और यदि वासना भी शिषक हैं तो शिषक वासनासे 'यह वही हैं 'इस प्रकार प्रश्नामनास्य विकल्पजान कैने हो सकना है ' अत 'यह बही हैं इस प्रकार प्रश्नामनास्य विकल्पजान कैने हो सकना है ' अत 'यह बही हैं इस प्रकारका प्रत्यीवज्ञान वामनाजन्य नहीं हैं किन यसार्थ हैं और इसलिय उससे शिषकन्य वाधित हैं।

कहाभी है---

"प्रयमितान, दानका फल, सचित पाणेका भोग और बन्य मोध बर्गेन्ह सब शाणभंगते विरुद्ध है।"
अर्थात् शिष्वधाद मानेवर 'यह नहीं हैं हिस प्रकारका प्रत्योगनान नहीं हो सकता, दानादिका रक्त और
मधित पाणेका संग नहीं यनता, वसीकि जिसने दान दिया या विमने गण किया वह तो नह हो स्या तव
दानका एळ किसे मिलेगा और सिवन पाणेके फलको कीन भोगेगा। इसी तरह जिसने कमेका बन्य दिवाय
वह तो शिषक होनेनं नह हो गया तव मोल किसे होगा। किन्तु ये सब बाते होती है जो दान देता है जिसे
ही हम लोक सा परशोक्ष्में उत्तका एळ मिलता है। जो पाणकमं करता है बही उसके एक भी भोगता है,
जो सम्बन्धन वे देता है बही उसके एक्टम करता है।
जो सम्बन्धन है प्रया है बही उसके एक्टम एक्टम मोल भी प्रसा करता है। हम प्रतिवित्त यह अनुनन करते हैं
हें पुछ दिनोके याद उससे ही बसुल करते हैं। यदि सब सर्वया शिषक होते तो म देनेबाला केनेबालेको
पहचानता और न लेनेबाला देनेवालेको। ऐसी स्थितिमें साग ही लोक-स्थवहार नह हो जाता है। जत

अब नित्यपक्षमे दुषण देते है-

जो वस्तुको सर्वेषा नित्य मानता है उसके मतमें सर्वेषा नित्य वस्तुमे अर्थिक्रिया नही हो सकती । और जो अर्थिक्रियासे रहित है वह वस्तु नही है ॥४५॥

१ अर्थिकया न युज्येत नित्यक्षणिकपदायो । क्रमाक्रमान्या भावाना सा रुक्षणतया मता ॥८॥' —रुर्धीयस्त्रयः।

द्वणान्तरमाह--

णिच्चे दक्वे ण गमणट्टाणं पुण किह सुहासुहा किरिया । अह उवयारा किरिया कह उवयारो हवे णिच्चे ॥४६॥

भेदपक्षे दचणमाह-

णिच्चं 'गुणगुणिभेये दब्बाभावं अर्णतियं अहवा । अणवत्या समवाए किह एयत्तं पसाहेदि ॥४७॥

होनेसे उसके असत्यका प्रस्त आयेगा। तथा अनेक कार्योक करनेसे नित्यमें अनेक स्वभावोके होनेका भी प्रस्त आता है। तथोकि एक स्वभावसे अनेक कार्योका करना तो गुक्त नहीं हैं ऐसा होनेसे सब कार्य एक रूप ही हो जायेगे। यदि कहोंगे कि सहकारी कारणोक्षी विचित्रताके कारण कार्योमें वैचित्र पात्रा जाता है तो गंवा कहना भी गुक्त नहीं है। वशीकि जिल्हा सहकारीके होनेपर नित्यके स्वभाव परिवर्तन नहीं है। अति सह एहकारी ही नहीं कहा जा सकता। और परिवर्तन होनेपर सर्वयंग नित्यकार्य वाजी है। अति सर्वयं नित्य परांग कम और गुण्यन् कर्याक्रयोक्ष सम्भव न होनेसे उसका असल्य ही सिंद होती है।

नित्यपक्षमे अन्यदूषण भी बतलाते है-

नित्य द्रव्यमे गमन और स्थिति ही सम्भव नही है तव शुभ और अशुभ क्रियाका तो कहना ही क्या है ? यदि नित्य द्रव्यमे उपचारसे क्रिया मानते हैं तो नित्यमे उपचार कैस हो सकता है।।४६॥

व हिमापार्थ — जिन्य इव्याचे परि समन रूप किया मानी जानी है तो वह निरंप मही हो सकता, समीकि जब हमानी को छोड़ कर सिंप करता हो। सिंप कर हाजरीया स्थीकि पूर्वस्वमारको छोड़ कर उत्तर स्वभावको सारण कर नेवाला इत्या सर्वता निरंप कही कहा जा सकता । ऐसी स्थिति में स्वता है। यह दान जुना हिमा चौरी आदि किया मोनी प्रति हो। वह दान जुना हिमा चौरी आदि किया मोनी परि कही है। वकता है। यह दान जुना हिमा चौरी आदि किया मोनी परि कही है। वकता है। विकास स्वत्य मिन हमें हो। यद स्वता कर प्रति क्या मानी तो। यह उपचरित किया नाताविक है या अवस्तविक है। येथ बातविक है तो निरंप संवा स्वतिक हु स्वयं हो। विकास के हैं। वकता है। विकास तिक है। वकता विकास तिक स्वताविक है। वक्ता विकास कर स्वताविक है। वक्ता कर स्वताविक ही। वक्ता किया क्या स्वतिक ही। विकास के हैं। वक्ता है। है।

आगे भेदपक्षमे दूषण देते हैं--

गुण और गुणीमे सर्वया भेर माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायगा अथवा अनन्त द्रव्य हो जायेगे ! समवाय मध्वन्यसे गुण और गुणीमे अभेद माननेपर अनवस्था दोप आता हे ऐसी स्थिति-मे समवाय सम्बन्धसे केसे अभेद हो सकता है ॥४७॥

विज्ञेवार्थ — गुणोसे टब्बको और दब्बसे गुणोको निष्ठ माननेपर हब्बका बसाब और हब्बकी बनताताका दूराण आता है। इसका नृत्याता हर प्रकार है—गुण बास्तवमें क्लिकों काथस्वते रहते हैं और तासके वे बाधस्वते रहते हैं हो दब्ब है। यदि हब्ब गुणोकों भिक्त हो तो फिर भी गुण किसीके आध्यस्ते हो हिन्दे हो। यदि हब्ब गुणोकों भिक्त हो तो फिर मो गुण किसीके आध्यस्ते ही हाने बेही दब्ब है। वह भी यदि गुणोकों भिक्त हो तो फिर मो गुण किसीके आध्यत हो होने बेही दब्ब है। वह भी यदि गुणोके भिक्त हो तो फिर मो गुण किसी आध्यस्ते ही रहेगे और जिनक ने बाधित होने वही दब्ब है। वह भी यदि गुणोकों निक्त हो तो फिर मो गुण किसी आध्यस्ते ही रहेगे और जिनक ने बाधित होने वही दब्ब है। वह अभार हब्ब के अनन्तताका प्रसंग बाता है। इस्ते और जिनक ने बाधित होने वही दब्ब है। इस अकार हब्ब के अनन्तताका प्रसंग बाता है। इस ता गुणोको हब्ब मित्र माननेपर हब्ब का अमान होता है। प्रदेशोका जुरा-बुदा होना भिक्तताक क्ष्यण्य है। है दब्ब गमण कर आरू हुए हुदा होना भिक्तताक क्ष्यण्य है। है उद्योगी आरू का कर हुए। हुदा होना भिक्तताक क्ष्यण्य है।

है दखें गमण का आं का का मुंब। २ जबबारों आं का का का ला। ३. हवह णिक्तों का । ४. णिक्ते मुमगुणिमेय का का । 'बीट हविंद रब्यमणां गुजदों य गुणा य रमदों अण्ये। दश्वापंतियमधवा रब्बामाव पकुळविति ॥४४॥'—पञ्चासिक। अभेदपक्षे दूषणमाह—

जाणं दो वि य भिष्णं ताणं वि य जुलिवज्जियं सुत्तं । ण हु तं तक्वं यरमं जुलीदो जं ण इह सिद्धं ॥४८॥

किन्तु गुण और गुणीके प्रदेश मिक्रा कही होते । जैसे शुक्ल गुणके जो प्रदेश हैं वे हो प्रदेश गुणी वस्त्रके हैं इसलिए उन दोनोमे प्रदेश भेद नहीं है। इसी तरह एक परमाणु और उसमें रहनेवाले स्पर्श रस गन्ध वर्ण बादि गुणोके प्रदेश भिन्न-भिन्न नहीं हैं इसलिए उनमें अमेद है। परन्तु जैसे अत्यन्त दूरवर्ती सहा और विन्ध्यपर्वतमें प्रदेशभेद होनेसे भेद है तका अत्यन्त निकटवर्ती मिले हए दूध-पानीमे प्रदेशभेद होते हुए भी अभेद है, उस प्रकारका भेद और अभेद द्रव्य और गुणमे नहीं है क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। यहाँ वस्तुरूपमे भेद और वस्तुरूपसे अभेदके दो उदाहरण है-एक तो धनके योगमे धनी व्यवहार होता है यहाँ धनका अस्तित्व आदि, घनो पुरुषके अस्तित्व आदिमे भिन्न है। दूसरे, ज्ञानके योगसे ज्ञानी व्यवहार होता है। यहाँ ज्ञानका अस्तित्व और ज्ञानीका अस्तित्व आदि एक ही है अलग नही है। यदि ज्ञानी ज्ञानमें सर्वया भिन्न हो और ज्ञान ज्ञानीसे सर्वया भिन्न हो तो दोनोको ही अचेतनपना आता है। यदि ज्ञान और ज्ञानीको जुदा जुदा मानकर उनका सयोग माना जायेगा तो दिना गुणोके द्रव्यको शृग्यताका प्रसग आता है और बिना द्रव्यके निराधार होनेसे गुणोकी शुन्यताका प्रसग आता है। यदि ज्ञान और ज्ञानीका समवाय सम्बन्ध माना जाता है जैसा कि नैयायिक-वैशेषिक दर्शनवाले मान्ते है तो वह भी ठीक नही है। क्योंकि ऐसी अवस्थामे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्ञानके समबाय सम्बन्धसे पहले आत्मा जानी था या अज्ञानी ? यदि जानी या तो जानका समवाय मानना व्यर्थ है। यदि अज्ञानी है तो अज्ञानके समवायमे अज्ञानी है अथवा अज्ञानके साथ एकत्व होनेसे अज्ञानी है। अज्ञानके समवायसे तो अज्ञानी हो नहीं सकता क्योंकि जो स्वयं अजानी है उसमे अज्ञानका समवाय मानना निष्फल है। और ज्ञानका समवाय न होनेसे ज्ञानी तो वह है ही नहीं। अत 'अज्ञानी' यह शब्द अज्ञानके साथ एकत्वको अवस्य ही सिद्ध करता है और इस प्रकार अज्ञानके साथ एकत्व सिद्ध होनेपर ज्ञानके साथ भो एकत्व अवस्य सिद्ध होता है। अत द्रव्य और गुणका एक ही अस्तित्व होनेसे उन दोनोमें जो अनादि अनन्त सहबृत्तिपना है वही जैनोका समवाय सम्बन्ध है उससे भिन्न समवाय नामका कोई सम्बन्ध नहीं है। अत. जैनोके मतानुसार द्रव्य और गुणुमें सज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा भेद होनेपर भी वस्तुरूपमे भेद नहीं है इसलिए वे दोनो अभिन्न है। जिनका अस्तित्व भिन्न होता है वे ही वास्तवमें भिन्न होते हैं। न्याय-वैशेषिक दर्शनवाले युतसिद्धोका संयोग सम्बन्ध और अयुतसिद्धोंका समवाय सम्बन्ध मानते है। जैने दण्ड और परुष यतसिद्ध हैं, उनका अस्तित्व जुदा-जुदा है अत उन दोनोका सयोग सम्बन्ध नहें। और ज्ञान तथा आत्माका अस्तित्व भी यद्यपि जुदा है तथापि वे दोनो अयुत्तिसद्ध है अत उनका समवाय सम्बन्ध है ऐसा उनका मत है। किन्तू जैनोका कहना है कि ज्ञान और आत्मा या गुण गुणीका अस्तित्व जदा है ही नहीं, जो गुणके प्रदेश हैं वे ही गुणीके प्रदेश हैं और जो गुणीके प्रदेश है वे ही गुणके प्रदेश है। इस प्रकार उनमें प्रदेश भेद न होने से भेद नही है। किन्तु फिर भी गुण और गुणीमे नाम भेद पाया जाता है, लक्षणभेद पाया जाता है, संख्याभेद पाया जाता है इस दृष्टिसे वे भिन्न भी हैं किन्तू वस्तूरूपसे भिन्न नहीं है। गावा में ग्रन्थकारने समवाय सम्बन्धमें अनवस्था दोष दिया है वह इस प्रकार है-यदि गुण द्रव्यमे समवाय सम्बन्धसे रहता है तो समवाय सम्बन्ध भी गुण और गुणीमें किस सम्बन्धसे रहेगा । यदि बन्य समवाय सम्बन्धसे रहता है तो पुन. प्रश्न होता है कि वह समवाय सम्बन्ध किस सम्बन्धसे उनमे रहेगा । इस तरह अनवस्था दोष आता है । और यदि कहोगे कि समवाय सम्बन्ध बिना किसी अन्य सम्बन्धके गण और गणीमे रहता है तो जैसे समवाय सम्बन्ध विना अन्य सम्बन्धके गुण गुणीमे रहता है उस तरह गुण स्वयं ही बिना किसी अन्य सम्बन्धके द्रव्यमे क्यो नही रहेगा। अतः गुण द्रव्यसे भिन्न न होकर उसीके परिणाम विशेष हैं ऐसा मानना चाहिए।

नहि विचित्सदिति शून्यपक्षे दूषणमाह-

ैसंतं जो ण हु मण्णइ प<del>ञ्चवस्त्र</del>विरोहियं हि तस्स मयं। णो णेयं ण हि<sup>\*</sup>णाणं ण संसयं णिच्छयं जम्हा ।।४९॥

सर्वे सर्वत्र विद्यते इति सर्वगतस्वपक्षे दूषणमाह-

सब्बं जद्द सब्बत्यं बिन्जिब इह बत्यि कोइ ण बरिद्दी। सेवाबणिजजकजं ण कारणं कि पि कस्सेव ॥५०॥ णेयं णाणं उहयं तिरोहियं तं च जाणणसम्बकं। अहवाबिरभावनयं सब्बत्य वियाणए सर्वं ॥५१॥

अभेदपक्षमे दूषण देते हैं---

जो गुण गुणोको अभिन्न मानते हैं उनका कथन युक्ति रहित है। जो यहाँ युक्तिसे सिद्ध नहीं होता वह परमतस्व नहीं है।।४८।।

विदोपार्थ — गुण और गुणोमे सर्वेशा मेदकी तरह नर्वणा जमेद मी नहीं है। उनमे मर्वेशा अमेद माननेते पुण और गुणी जैसा मेद व्यवहार भी सम्भव नहीं हो सकता। और ऐसी दिश्तिमें या तो गुण ही रहेंगे या गुणो ही रहेगा। किन्तु गुणोके बिना गुणी नहीं रह सकता और गुणोके विस्ता गुण नहीं रह मनते। अत सर्वेशा मेदकी तरह सर्वेशा अमेदके भी मुख्यतका प्रस्त असता है। उस्तिण गुण गुणीमें वस्तुक्य से अमेद और सज्ञा स्थाण प्रयोजन आदिकी अपेका मेद मानना जाहिए।

कुछ भी सत् नही है इस प्रकारके शून्य पक्षमें दूषण देते हैं—

जो कुछ भी सत् नही मानता उसका मत प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्योकि उमका यह निश्चय है कि न ज्ञेय है, न ज्ञान है और न सध्य है।।४९॥

चियोपार्थ—सवारमें जेय भी है और जान भी है, इसीसे जब कभी महाय भी हो आहा है कि मह सार है या रास्ती। संवय भी बन्दुके बारितवकों है। विद्वा करता है न्यांकि वो भी में वर्षमान होती है उन्होंने लेकर समय होता है। यह गयेकी सीम है या घोटकी सीम है ऐसा सव्यय नहीं होता बयोकि न गयेकी होते होते हैं और न चांडके सीम होते हैं। हो, गया, पोश और सीप करूर है। वया जब जान और में हो नहीं है तब हम गूमबादकों ही कैते जान सकते हैं क्योंकि मिद इस बानते हैं कि गूमबाद है तो जान और मैसका शास्तत्व जिद हो बाता है क्योंकि जो जानता है बह जान है और जिसे जातता है नह मेंस है। जब गूमबाद ही जिस हो बाता है। और यहि गूमबाद जैन-जानका विदय नहीं होता तो 'शूमबाद हैं' यही चिद्ध करना सबस नहीं है। जब सबसे गूमबाद की निरायद नहीं है।

सब सर्वत्र विद्यमान है ऐसा माननेवाले सांख्योके सर्वगतत्व पक्षमे दूषण देते हैं-

यदि सब वस्तुएँ सब जगह विद्याना हैं तो संसारमे कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। तथा बन व्यापार आदि कार्य और किसीका भी कोई कारण नहीं होना चाहिए॥ ज्ञेय और ज्ञान यदि दोनों तिरोहित है तो उनको जानना शक्य नहीं है। और यदि उनका आदिर्भाव है तो सर्वत्र सबको जानना चाहिए॥५०-५१॥

विशेषार्थ—सास्य दर्भन उत्पत्ति और विनाशको नहीं मानता, आविर्माय और तिरोभावको मानता है नर्मांकि वह सत्कार्यवादी है। उसका मत है कि कार्य कारणसे विवयमन रहता है अत वह उत्पन्न नहीं होता प्रकट होता है। हुम्हार पिट्टीसे थडा उत्पन्न नहीं करता, पडा तो मिट्टीमें पहलेसे वर्तमान है कुम्हार

१. सत्तं अ० सु॰। २ ण हुकः अ०.।

# सर्वमेकमञ्चरकमावालकमिति पञ्चे वृषणमाह — ेजङ्ग सञ्चं बंभमयं तो फिह विविह्सहावगं बच्चं । एक्कविणासे णासङ्ग सुद्वासुई सम्बद्धीयाणं ॥५२॥

उसे स्थक करता है उसे ही बार्बिमांव कहते हैं। इसी तरह मुद्दुगरके घटके फूट जानेपर घटका विनास नहीं होता उसका तिरोभाव हो जाता है। इसीसे सब सर्वन विषयमान है ऐसा उसका विद्वारत है। उसके विरोधमें कैनोका कहना है कि ऐसा माननेपर तो कोई किसीका कार्य हों। उसके विरोधमें कैनोका कहना है कि ऐसा माननेपर तो कोई किसीका कार्य हो नहीं करोगा क्योंके स्था आवस्यकता है वह तो पहलेसे हो विद्यानन है। जतः जो सब कमसे सत् है वह किसीसे उत्पाद नहीं हो। इस अपन कोर आहम कार्य नहीं हो। इस कोर नहीं हो। उसके उत्पाद के कार्य नहीं हो। उसके उत्पाद के कार्य नहीं हो। उसके कार्य नहीं हो। उसके अपने कार्य नहीं हो। तथा अपन कोर आहम। साध्यमति विद्यान है तो उस अपने कार्य नहीं है। तथा उस दूस कार्य नहीं है। तथा उस दूस अपने अपने कार्य नहीं है। तथा अप दूस कार्य के अपने कार्य नहीं है। तथा उस दूस कार्य है। व्याप के अपने कार्य के अपना अपने दिश्ले के अपने हैं। विद्यान के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने हों हो तथा के अपने हैं। विद्यान के अपने हैं। विद्यान के अपने ही किया नहीं हो। किया जा सकता। तथा जाल कोर के अपने ही किया जा सकता। तथा जाल कोर के अपने हिंग सिक्त करने के अपने हैं हैं तो उसके साम के अपने हैं तो अपने हों तो अपने हों। तथा अपने नहीं हैं तो अपने ही तथा के अपने हैं। विद्यान के तथा के अपने हैं। विद्यान के तथा के अपने हों हो। विद्यान के अपने हैं हो। किया जा सकता। तथा जाल कोर के अपने होंगा किया जा सकता। तथा जाल कोर के अपने होंगा विद्यान के तथा करते हैं। विद्यान के तथा के अपने होंगा किया जा सकता। तथा जाल कोर के अपने विद्यान किया नहीं का बिद्यान हो। अपने साथकों कार्य कार्य के अपने 
'सब जड चेतन एक ब्रह्मस्वरूप ही है' इस मतमे दूपण देते हैं-

यदि सब श्रह्माय है तो नाना स्वभाववाले द्रव्य कैसे हैं ? तथा एकके नष्ट होनेपर सब लोको-का शुभाशुभ नष्ट हो जाना चाहिए ॥५२॥

विशेषार्थ — बहाबादियोका मत है कि यह वब जो कुछ संवार है यह यह बहा है हसमे भेर नहीं है। जड़ और चेतन बहाकी ही पर्याय है। जेते एक सुवर्षके करक केपूर हार आदि नाना परिपास होते हैं वे ही बहाके भी नाना परिणास होते हैं। येवार वह नाना परिपासों में देव-भेद, काल-भेद और लिक-में देव पाना जाता है फिर सी उनके एक होने के कोई विरोध नहीं है। जैसे मक्की स्वभावने ही जाल कुनती है कि जब बहा नित्य और एककव है तो उसमें परिपासन ही संघन नहीं है। यदि कहों में काल कहना है कि जब बहा नित्य और एककव है तो उसमें परिपासन ही संघन नहीं है। यदि कहोंगे कि सहकारी कारणोक बससे बहाने हैं होते हैं तो अरोक स्वायन देव होते हैं तथी जनके नाना परिपास के जाते हैं यदि वह कर्षण एक स्वमायवाला हो तो उसके नाना परिपास सभय नहीं हो सकते । किन्तु आप तो बहाओ एक स्वमाय मानते हैं उससे जर कोर चेतनके नाना परिपास सभय नहीं हो सकते । किन्तु आप तो बहाओ एक स्वमाय मानते हैं उससे जर कोर चेतनके नाना परिपास सभय नहीं हो सकते । किन्तु आप तो बहाओ एक स्वमाय मानते हैं उससे जर कोर चेतनके नाना परिपास सभय नहीं हो सकते । किन्तु आप तो बहाओ एक स्वमाय मानते हैं उससे जर कोर चेतनके नान परिपास सभय नहीं हो सकते । किन्तु आप तो बहाओ एक स्वमाय मानते हैं उससे नहीं है किन्तु कर्ता करणा स्वाय नाम नहीं हो सकते । किन्तु आप तो हो हो सकते । क्षेत्र क्षेत्र का करणा स्वया नाम आदि कर किना आप ता हो हो हो हो करते । क्षेत्र के स्वया नाम का सिक्त कर किन्तु करते हो सकते । क्षेत्र का स्वया नाम का सिक्त कर किना बता है। इसके विष्ठा हो की किना करने किना करने हैं समय है और बता स्वयं हो स्वयं हो सह होता है। हो किन्तु स्वयं ता वह स्वयं स्वयं स्वयं से प्रवास से से नहीं करता है। क्षेत्र स्वयं हो स्वयं होता है। हो स्वयं स्वयं स्वयं से स्वयं से स्वयं से स्वयं से स्वयं से स्वयं से स्वयं होता है। होता है। इसके स्वयं से स्वयं से स्वयं से स्वयं से स्वयं होता है होता है।

१. अर्देतैकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुघ्यते । कारकाणो क्रियायाच्य नैकं स्वस्मात् प्रजायते ॥२४॥-आ० मी० ।

भविद्यावशारेव भेदप्यवस्था इति चेत्तदन्य द्ष्यति---ग्रंभसहावेभिक्का जद्द द्व अविज्जा विद्यपसे कह वा । ैता तं जदा सहावं जह पुक्तुत्तं पलोएज्जा ।।५३॥

यदि सर्वपक्षेत्र दोशस्तर्हि के वास्तवा इत्यत आह-

बत्यू हवेइ तच्चं वत्यंसा पुण हवंति भयणिज्जा । सिय साविक्खा वत्यू भणंति इयरा दु णो जम्हा ॥५४॥

इस परसे ब्रह्माईतवादोका कहना है कि अविद्याके कारण भेदकी प्रतीति होती है अंत भेदकी प्रतीति वास्तविक नहीं है, इसका उत्तर पन्यकार देते हैं—

यदि ब्रह्मस्वरूपसे अविद्याको भिन्न मानते हो तो बह्म अदेत रूप न होकर द्वैतरूप हो जाता है और यदि अभिन्न मानते हो तो पूर्वोक्त मेद केसे बन सकता है इसका विचार करो ॥५३॥

बिद्योगार्थ— जैन पूछते हैं कि जिनवाहि कारण यदि घेदकी प्रतीति होती हैं तो वह अदिया बद्धावे सिन्न हैं या अभिन्न ? यदि सिन्न हैं तो बहानुकर हैं या बनलहुष्य ? बनलहुष्य तो हो नहीं सनती क्योंके इद्धानी सरह वह भी कर्मवारी हैं और जो कार्यकारी होता है वह अन्यस्त गृही हो सनता। याद वस्तुष्य है तो ब्रह्म और अविचा उन दो बन्दुओं के होनेते अन्तेतन क्षामक्ष्म प्रसूप बाता है। यदि अविचा बहाने अभिन्न है तो बह्म भी मिल्या गिन्न होता हैं क्योंकि वह विध्याष्ट्य अविचाह अभिन्न है। व्यथ्वा अनिवाह स्वाद्यिक होनेका प्रस्म आता है क्योंकि वह सत्यक्षम बहाने अनिवाह है। और ऐसी स्थिति सरवन्य अविचा मिल्या प्रतीतिकर हेंद्व सैंत हो सकती है। जब बहानाद भी ठोक नहीं है।

्रेसी स्थितिमे यदि सभी मत नदोप है तो बास्तविक क्या है ? शिब्यकी इस अज्ञानाका समाधान करनेके लिए आचार्य कहते हैं—

बस्तु तस्व है किन्नु बस्तुवे अश भजनीय है। यदि वे अंश स्यात् सापेक्ष होते है ता वस्तु-रूप है और यदि निरपेक्ष है तो वस्तुरूप नही हैं ॥५४॥

१. -नाऽभिण्णा सु० । २. ता त तस्य सहावं सु० ।

पुकास्तपक्षे तु-

ेसव्वे वि य एयंते वश्वसहावा विदूसिया होंति । बुट्टे ताण ण हेऊ सिज्झइ संसार मोक्बं वा ॥५५॥

स्वमतसमर्थनार्थं दशन्तमाह-

ैवव्यं विस्सासहावं एक्कसहावं कयं कुविद्वीहि । लद्भुण एयदेसं जह करिणो जाइअंभेहि ॥५६॥

कारने वस्तुके अओको भजनीय कहा है। तवा सापेश दशामें उन्हें वस्तुरूप और निरपेश दशामें अवस्तुरूप कहा है।

एकान्त पक्षमे दोष बतलाते है --

सभी एकान्त मतोंमे द्रव्यका स्वभाव दूषित सिद्ध होता है। और उसके दूषित होनेपर संसार और मोक्ष और उनके कारणोकी प्रक्रिया नहीं बनती ॥५५॥

विशेषार्थ - भावैकान्त, अभावैकान्त, नित्यैकान्त, अनित्यैकान्त, अदैतैकान्त, दैतैकान्त, आदि एकान्त-वादोंमें वस्तुका ही स्वरूप नही बनता, तब ससार और मोक्षकी तो बात ही क्या है। इसका स्वष्टीकरण इस प्रकार है-यदि भावैकान्त माना जाता है और अभावको बिलकुल नहीं माना जाता तो जो कुछ है वह सत्स्वरूप ही है, अमत्स्वरूप कुछ भी नही है। ऐसा माननेपर प्रत्येक वस्तु सर्वात्मक हो जायेगी, क्यों कि किसी वस्तुका दूसरो वस्तुमे अभाव तो है ही नहीं। प्रत्येक वस्तुका वस्तुत्व दो बातोपर निर्भर है - स्वरूपका ग्रहण और अपनेसे भिन्न अन्य सब वस्तुओं के स्वरूपीका अग्रहण। यदि ऐसा न माना जाये तो एक वस्तुका स्वरूप दूसरी वस्तुके स्वरूपसे भिन्न न होकर एकाकार हो जायेगा और ऐसा होनेसे सब वस्तुएँ अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ताको खोकर एकाकार हो जायेंगी। तब घट पट पस्तक आदिका भेद ही नहीं रहेगा क्योंकि सबका स्वरूप परस्परमें मिला-जला है। इस विपत्तिसे बचनेके लिए एकका दूनरेमे अभाव मानना ही होगा-घट घटरूप ही है पटरूप नहीं है, पट पटरूप ही है, घटरूप नहीं है भत घटका पटमे अभाव है और पटमे घटका अभाव है। इसलिए प्रत्येक वस्तु भावाभावात्मक है वह न केवल भावात्मक है और न केवल अभावात्मक है। स्वरूपकी अपेक्षा भावात्मक है और पररूपकी अपेक्षा अभावात्मक है। यदि भावैकान्तकी तरह अभावैकान्त माना जायेगा तब तो सब कुछ गुन्य हो जायेगा क्योंकि जब केवल अभाव ही अभाव है, भाव है ही नहीं, तब न संसार है और न मोक्ष । इसी तरह 'सब कुछ नित्य ही है अनित्य कुछ है ही नहीं' ऐसा नित्यैकान्त माननेपर जो वस्तु जिस रूपमें है वह उसी रूपमें सदा रहेगी उसमें कुछ भी परिणमन नहीं होगा तो संसारका कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा मिट्रीसे कभी भी घट नहीं बनेगा। ससारी सदा ससारी ही बना रहेगा अथवा संसार ही नही बनेगा क्योंकि जीवमें पृष्य पापकप किया होनेसे जीव मरकर एक योगिसे दूसरी योगिमें जन्म लेता रहता है इसे ही संसार कहते हैं। सर्वधा नित्यमें तो क्रिया ही संभव नही है। यदि क्रिया मानी जायेगी तो वह सर्वधा नित्य नही रहेगा । सर्वधा अनित्य माननेपर पैदा होते ही जब वस्तु सर्वधा नष्ट हो जाती है तो जिसने जन्म लिया वह तो नष्ट हो गया अब नया जन्म किसका होगा। जिसने शुभ या अशुभ कर्म किया वह तो नष्ट हो गया, उसका फल कौन भोगेगा। जिसने मोक्षके लिए प्रयत्न किया बह तो नष्ट हो गया अब मोक्ष किसको होगा । अत. एकान्तपक्ष सदोष है उसे नही मानना चाहिए ।

१ 'कुशलाकुशलं कर्म परलोकश्च न क्वित् । एकान्तप्रहरूकेषु नाय स्वपरवैरिषु ॥८॥'-आ०मी० । २.'परमा-गमस्य बीजं निषद्वजात्यन्यसिन्धृरविचानम् । सकस्त्रमयविकवितानां विरोधमधनं नमान्यनेकान्तम् ॥२॥'-प्रक्षापंति ।

"नित्यैकान्तमतं यस्य तस्यानेकान्तता कथम् । विवानेकान्तता यस्य तस्यैकान्तमत स्फुटम् ॥१॥"

आगं ग्रन्थकार दृष्टान्तपूर्वक अनेकान्तका समर्थन करते है-

द्रव्य विरव स्वभाव है—अनेक रूप है उसके एकदेशको हो देखकर मिथ्यादृष्टियोंने एक स्वभाव मान लिया है जैसे कुछ जन्मान्योने हाथीको मान लिया था॥५६॥

विशेपार्थ-कृष्ठ जन्मसे अन्धे मनुष्य एक दिन शहरमंनी जाते थे। आगे मार्गमें हाथी खडा था। किसीने उनसे कहा - बचकर जाओ, आगे हाथी खडा है। यह सुनकर उन अन्योके मनमें हाथीको देखनेकी उरकण्टा हुई कि हायी कैसा होता है। बन वे हाथीके पाम जाकर उसके वगीको टटोलकर देखने लगे। किसी ने हायोका पर पकडा तो किसीने मूँड, किसीने पेट और किसीने पूँछ। उसके बाद वे सब अन्धे हायीके स्वरूपके बारेमे अपनी-अपनी जानकारी बतलाने लगे जिसन पर देखे ये वह बोला हाथी तो स्तम्भ जैसा होता है। जिसने पेट पकडा था वह बोला डोल सरीखा होता है। जिसने पुँछ पकड़ी थी वह बोला लाठी सरीला होना है। इस तरह सब अन्ये आ समे झगडने लगे और अपनी-अपनी ही बातको सच कहने लगे । उनको अगडता देलकर एक पुरुष उनके पास आया और उनसे झगडनेका कारण जानकर बोला-तुम सभी लोगोका कहना ठीक है। तुम सबने हाथीके एक एक अगको देखा है पूरा हाथी नहीं देखा। यदि तुम सबकी बातो हो जोड दिया जाये तो पुरा हाथी दन सकता है। हाथी के पैर स्तम्भ सरीखे है, उसका पेट ढोल सरीला है, उसको पृष्ठ लाठी सरीली है। अत हाथी ढोलकी तरह भी है, लाठोंकी तरह भा हैं और स्तम्भ संगीला भी है किन्तु इनमेमे एक हो बातको मानना गलत है। इसी तरह वस्तु नित्य भी हैं अनित्य भी हैं, एक भी हैं अनेक भी हैं, सत् भी हैं असत् भी है। द्रव्यरूपसे नित्य है, एक है, सत् हें, पर्यायरूपसे अनित्य है अनेक है, असत् है। कोई बादी आकाशको नित्य और दीपकको क्षणिक कहते है, क्योंकि वे आकारामे स्विरता और दापकमे क्षणिकना देखते हैं। किन्तु आकाश भी पर्याय दृष्टिसे अस्थिर है और जिन तन्त्रीम दीपक बना है उन तत्त्वोकी नित्यताकी दृष्टिसे दीपक भी नित्य है। अत. अनेकान्सा-त्मक वस्तुके केवल एक एक घर्मको ही देखकर मिथ्यादृष्टिवालीने उसे एकरूप मान लिया है यथार्थमे वस्तू अनेकधर्मात्मक है।

कहा भी है-

जो निस्य एकान्तमनका अनुवाबी है उसके अनेकान्तता ऋसे संभव हं। किन्तु जो अनेकान्तमतका अनुवाबी है वह स्पटरुखे एकान्तमतानुवाबी भी है ॥

द्रश्का स्पष्ट रूप यह है जो एकको ही मानता है यह अनेकको माननेवाला सेने हो सकता है किन्तु जो अनेकको मानता है यह एको भी अववय मानता है वह एकते में ति है एकके किन्तु जो अनेकाप्तमान है जो जो एकत्यान है वो है एकके किन्तु जो अनेकाप्तमान के अनुवाधों है वे एकत्यान है वो अनेकाप्तमान है व्यक्ति एकत्यों है वे एकत्यान है अपनेकाप्तमान के अनुवाधों अववय है वर्धी किन्तु जो अनेकाप्तमान है किन्तु विवयता हनते हैं वे एकत्यान है हिंग एकत्यान है विवयता हनते हैं वे एकत्यान स्वयं क्षा अनेकाप्त हो ने स्वयं स्वयं अनेकाप्त हो ने स्वयं स्व

१. अनेकान्तमतं यस्य अ० क० मु॰ ज०। अवानेकान्तमतः यस्य तस्यैकान्तं स्फुटम् स०।

स्वभावानां युक्तिपयत्रस्थायित्वं, नामभेदं च दर्शविति—
भावा णेयसहावा पमाणगहणेण होति जिञ्जता ।
एक्तसहावा वि पुणो ते बिय णयभेयगहणेण ।।५७॥
स्वभावा द्विविषाः सामान्या विदेशका । जन्न सामान्यस्थानावानां नामान्याह—
नेतिय ति णरिय जिज्जं क्षणिज्यसेगं क्योग भेविवरं ।
भववाभव्यं परासं सामाण्यं सक्ववक्वाणं ।।५८॥

विशेषस्य मावानां नामान्याह---

'चेदणमचेदणं पि हु मुत्तममुत्तं च एगबहुदेसं । सुद्वासुद्धविभावं उदयरियं होड कस्सेव ॥५९॥

जाये और एकान्तको न याना जाये तो सम्यन् एकान्तके अभावमें उनके समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव हो जाये। जैसे शासा आदिके अभावमे बुसका अभाव हो जाता है।

आगे स्वभावोको युक्तिसे सिद्ध करते हुए उनके नाम बतलाते है-

प्रमाणके हारा ग्रहण किये जानेपर पदार्थ अनेक स्वभाववाले सिद्ध होते हैं। और प्रमाणके भेद नयांके द्वारा ग्रहण किये जानेपर वे हो पदार्थ एक स्वभाववाले प्रतीत होते हैं।!५७॥

विद्योपार्थ—अनेक धर्मात्मक बस्तु प्रमाणका विषय है। और प्रमाणको गृहीत बस्तुके एकदेशको पहुण करतेवाला नय हैं। अतः अब हम प्रमाणके द्वारा बस्तुको जानते हैं तो उसमें अनेक स्वमाबोका बोध होता है और जब नयके द्वारा जानते हैं तो बस्तुके कियो एक स्वमाबका बोध होता है। जैसे स्व्यपर्या-साम्मक बस्तु प्रमाणका विषय है। किन्तु जब हम उसी बस्तुको नयके द्वारा जानते हैं तो या तो उसके स्व्य-रूपको ही प्रतीति होती हैं या पर्यापस्थकों हो प्रतीति होती हैं।

स्वभावके दो प्रकार है सामान्य और विशेष । पहले सामान्य स्वभावोके नाम कहते है—

अस्ति, नास्ति, निरय-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद, भब्य-अभव्य और परमभाव ये स्यारह सामान्य स्वभाव हैं जो सब द्रव्योमि पाये जाते हैं ॥५८॥

आगे विशेष स्वमावोके नाम गिनाते है-

चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त, एकप्रदेशो, बहुप्रदेशी, शुद्ध, अशुद्ध, विभाव और उपचरित, ये दस विशेष स्वभाव हैं, क्योकि ये सभी द्रव्योमें नहीं पाये जाते, किसी-किसीमे ही पाये जाते है।।९९॥

तेषामवि स्वरूपव्याख्यानार्थं गायाषट्केनाह--

बेल्यिसहावे सत्ता असंतरूवा हु अष्णसण्णेण । सोयं इदि तं णिज्वा अणिज्वरूवा हु परजाया ॥६०॥ 'एक्को अजुदसहावो अणेक्करूवा हु विविह्मावत्वा । भिण्णा ह वयणभेवे च हु ते भिष्णा अभेवावो ॥६१॥

आगे सामान्य स्वभावोका स्वरूप छह गायाओके द्वारा कहते हैं-

सभी हव्य अपने अस्तित्व स्वभावमें स्थित होनेवे सत् हैं। तथा एक दूसरेकी अपेक्षा असस्वरूप है। 'यह वही हैं इस प्रकारका बोच होनेवे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य हैं। (६०॥)

विरोपार्थ - सभी द्रव्य सत्त्वरूप है इसलिए सभीमे अस्तित्व स्वभाव पाया जाता है। किन्तु सभी द्रव्य सर्वया सत्स्वरूप नहीं है अपने-अपने स्वरूपकी अपेक्षा सत् है किन्तु परस्वरूपकी अपेक्षा सभी असत् है। जैसे घट घट रूपस सत् है, पटरूपसे असत् है। पट भी पटरूपसे सत् है और घटरूपसे असत् है। इसी तरह सभी पदार्थ स्वरूपसे सत् है और पररूपसे असत् है। अतः सभी पदार्थ जैसे अस्तिस्वभाववाले है वैसे ही नास्तिस्त्रभावताले भी है। ये दोनो स्त्रभाव मिलकर ही पदार्थकी प्रतिनियत सत्ताको कायम किये हुए है। इनमे-स यदि एक भी स्वभावको न माना जाये तो वस्तुब्यवस्या नही वन सकती। यदि द्रव्यको अस्ति-स्वभाव न माना जाये तो वह गधेकी सीगको तरह असत् हो जाये। यदि अस्तिस्वभाव मानकर भी उसमे नास्तिस्वभाव न माना जाय तो एकका दूसरेमें अभाव न होनेसे सब पदार्थ मिलकर एक हो जाये । यद्यपि प्रत्येक पदार्थ परिवर्तनशील है, उसमे प्रतिक्षण परिकामन होता रहता है, फिर भी उस परिकामनमें ऐसा एकत्व रहता है कि उसे देखकर हम कहते हैं कि यह वही है। तत्त्वार्थमुत्रके 'तद्भावाञ्यय नित्यम्'। (५।३१) सूत्रको व्याख्या करते हुए पव्यपाद स्वामीने लिखा है जिस रूपसे वस्तुको पह देखा था उसी रूपमे पुन देखनेपर 'यह वही है' इस प्रकारका ज्ञान होता है। यदि पूर्वदृष्ट रूपसे वर्तमान रूपमे अन्यन्त विरोध हो या उसके स्थानमे नयी ही वस्तु उत्पन्न हो गयी हो तो 'यह वही है' इस प्रकारका स्मरण नही हो सकता । और उसके न होनेने जितना लोकव्यवहार है वह सब गडबड़ा जायेगा । इसलिए प्रत्यभिज्ञानमे कारण जो एकर तता है उसका नष्ट न होना ही नित्यता है सर्वधा नित्य तो कुछ भी नहीं है। इसीसे वस्त् नित्य स्वभाव भी है और प्रतिक्षणमें बदलनेवाली पर्यायकी दृष्टिसे अनित्य स्वभाव है। इस प्रकार अस्ति-स्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव और अनित्यस्वभाव ये चारो सामान्य स्वभाव सब दृश्योमे पाये जाते है ।

अयुतस्वभाव होनेसे प्रत्येक द्वव्य एक स्वभाववाला है। अनेक स्वभाववाला होनेसे प्रत्येक द्रव्य अनेक स्वभाववाला है। वचन मेदसे भिन्न स्वभाववाला है और अमेदरूप होनेसे अभिन्न स्वभाववाला है॥६१॥

विद्योगार्थ—प्रश्यमें अनेक स्वयाव रहते हैं किन्तु ने स्वयाव कभी भी उस प्रव्यंते पृथक् मही होते अत जह स्थायोक अनेक होनेने प्रत्येक प्रव्य अनेक स्वयावयाजा है वहाँ स्वयायोके अवशव एक क्य होनेने प्रयोव प्रव्या एक स्वयावयाना भी है। वर्षात् वे अनेक स्वयाय उस प्रव्यक्ती एकस्पता और अवश्यदतामे बायक नहीं है वर्षिक प्रव्याकी एकता और अवश्यदाने कारण वे अनेक स्वयाय भी एकस्प और अवश्यद हो रहे हैं जत प्रव्या एक स्वयाय है। बचनमेससे प्रव्यामें भिन्नताको प्रतीति होती है, तथा जीव जान स्थान सैन्त

१. 'स्थायलाभायण्युतलादित्तस्वमावः । परक्षेणाभावाजात्तिस्वमावः । निजनिवनामापर्यायेषु तदेवेदमिद-मिति प्रकारयोग्णभागित्त्वस्थानः । तस्याय्यकेष्वर्यायपरिणास्तित्वादित्यस्यमावः । "भाकाष् । २ 'स्व-भावागयिकपादार्यकस्यायः । कृष्यपाय्यकेष्यमायत्रेकस्यायाः । गुणगुण्यादिक्षत्राभेदाद् भेद-स्वभावः , गंजाद्यस्यायस्यायस्यायस्यायस्य । मुणगुण्यादेकस्यायस्य । स्वाप्यायः । भूष्यक्षायः । मुणगुण्यादिक्षत्राभेदाद् भेद-स्वभावः , गंजाद्यस्यायस्यायस्यायस्य । मुणगुण्यादेकस्यायस्य स्वरस्यायः । अध्यक्षायः । ।

4

भम्बगुणावी भग्वा तिष्ववरीएण हॉति विवरीया। सम्भावेण सहावा सामण्यसहाववी सब्बे ॥६२॥ अणुह्वभावी चैयणमचेयणं होड्ड तस्स विवरीयं। स्वाइपिड मुनं विवरीयं ॥६३॥ सेनं पएसणाणं एक्काणेक्क च ब्यववी णेयं। 'जहजावी स्वंतरगहणं जो सी हु विक्भावी ॥६४॥

गुणवाजा है, वह अस्तिरूप है, नास्तिरूप है, नित्य है, बनित्य है इस प्रकार कथन करने। वस्तु भिन्न-भिन्न प्रतीस होती है। अत बचनमंदने प्रत्येक इस्त्य भिन्न न्वभाव है। किन्तु वास्तवय तह इत्यक्ते अन्यर कोई भेर नहीं है वह तो एक अन्यय बस्तुष्य है जन प्रत्येक इस्य श्रीमस्तातावागः होनेसे अभिन्नस्वमाव है। इस प्रकार ये चारों भी इस्योक्ते सामाम्य स्वमाव है, ये मंत्री इस्योगे पायो जाने है।

भव्यगुणके कारण सब द्रव्य अव्यस्यभाव है। अभव्यगुणके कारण सब द्रव्य अभव्य स्वभाव है। और अपने स्वभावसे परमस्वभाव रूप है। इस प्रकार ये सब द्रव्योके सामान्य स्वभाव है।।६२॥

चिद्गांपार्थ—पो तो अब्ब और अस्का दश्यात केवल ओवह्य्यये साना याया है हिन्तु बही एक ही त्रीवमं दोनो नही माने गये। इसिंक्य यहाँ उनसे प्रयोजन नहीं है। भयस्वा राज्यां है होनेके सोया और अस्यव्यक्त वर्ष है, न होनेके होया। प्रयोक हव्यके अवनकी एक सर्ववाद है। प्रयोक हव्य अपनी-अपनी सर्वादा-में ही होता है उससे बाहर नहीं। चेनन चेनकप्पेत ही होनेके याया है, अचेनन क्यसे नहीं। अचेतन हम्य अचेनन रूपते ही होनेके सामा है, चेनतकपते हो नहीं। इस तरह प्रयोक हम्य अध्यवस्थात मी है और अस्यस्थात्मात्र मी है। तथा द्रश्योमें एक पारिणामिक या स्वासाविक परस्थात होता है जो कि उनका मूनभून स्वासा होता है। इस सकार ये ह्यांके सामान्य स्वसाव होते हैं।

अनुभवनरूप भावको चेतन कहते हैं और उससे विषरीत भावको अचेतन कहते हैं। रूप रस आदि गुणोके पिण्डको मूर्तिक कहते हैं और उससे विषरोतको अमूर्तिक कहते है।।६३॥

बिद्रायार्थ—यो जानता स्पता हो बह चेनन है और जिसमें नामने देसने या जनुभवन करनेकी या जनुभवन करनेकी या जनुभवन करने हैं। या जिसमें होती यह अचेवन है। अत जानने देसने या अनुभवन करने हथ भावको चेतनभाव कहते हैं और जबसे विपरोत भावको अचेतन स्वभाव कहते हैं। देसी तरह तिसमें रूप रस गत्य और सार्ग गुण पाये जाते हैं वह मृतिक है और जिसमें यह गृण नहीं। पाये जाते वह अमृतिक है। उन दोनोंके भावोको मृतिक स्वभाव और अमृतिक स्वभाव जानना चाहिए।

क्षेत्रको प्रदेश कहते है । द्रव्यको अपेक्षा एकप्रदेशित्व और बहुप्रदेशित्व स्वभाव जानना चाहिए । यथाजात स्वाभाविक रूपसे रूपान्तर होनेको विभाव कहते है ॥६४॥

बिद्रीवार्थ —पुर्वणका एक परमाणु जितने क्षेत्रको रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। इस मापके अनुनार तिस इब्बको जैसी अवगाहना होती हैं तदनुवार उसका एकप्रदेशित्व या बरुव्देशित्व स्थान होता है। है। और एक इब्बक्त दूसरे इब्बक्के संयोगसे अन्य भाव रूप परिणमन करनेका नाम विभाव है। इस प्रकारके स्वभावको विभावस्वान कहते हैं।

१. भवणगुणा दो कः । 'भाविकाले परस्वरूपाकारभवनार् भव्यस्वभावः । कालत्रवेऽपि परस्वरूपाकाराभव-नादभव्यस्वभावः "पारिणामिकभावश्रवानावेन परमस्वभाव इति सामान्यस्वभावाना व्यूत्यति ।'-भाकाषः । २. सहजादो सुः जः । स्वस्वभावतः ।

कम्मक्खयदो सुद्धो मिस्सो पुण होइ इयरजो भावो । जं विय बब्बसहावं उवयारं तं पि ववहारं ॥६५॥

स्वमावानां यथा निर्धकन्वं सार्थकन्व च तथा दशवति-

णिरवेक्ले एयंते संकरआईहि दूसिया भावा । णो णियकज्जे अरिहा विवरीए ते वि खलु अरिहा ॥६६॥

गुणपर्याययोः स्वभावत्वमनुकास्वभावानामन्तर्भावं च दर्शयति —

गुणपज्जायसहावा दब्बत्तमुबगया हु ते जम्हा । पिच्छह अंतरभावं अण्णगुणाईण भावाणं ॥६७॥

कर्मों के क्षयसे प्रकट हुए स्वभावको शुद्ध स्वभाव कहते हैं। और कर्मों के सथोगसे उत्पन्त हुए भावको बजुद्ध स्वभाव कहते हैं। ब्यवहार नयसे जो द्रव्यका स्वभाव होती है उसे उपचरित कहा जाता है।।६५॥

आगे बतलाते है कि स्वभाव कैसे निरर्यक और मार्थक होते है-

निरपेक्ष एकात्तवादमं भाव संकर आदि दोषोमे दूषित होनेसे अपना-अपना कार्य करनेमे असमर्च होते है किन्तु विपरीत स्थितिमे अर्थात् सापेक्ष एकान्तवादमें या अनेकान्तवादमें वे भाव अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ॥६६॥

विदेशपार्थ-सामान्य स्वभावोका कथन करते हुए एक ही द्रव्यमे अस्तित्व स्वभाव-नास्तित्व स्वभाव, नित्यत्व स्वभाव-अनित्यत्व स्वभाव, एकत्व स्वभाव-अनेकत्व स्वभाव जैसे परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाले स्वभाव बतलाये हैं। निरपेक्ष एकान्तवादमे एक हो वस्त्रमे अस्तित्व-वास्तित्व, नित्यन्व-अनित्यत्व जैसे स्वभाव बन ही नहीं मकते. क्योंकि बिना अपेक्षाके जो अस्ति स्वभाव है वही नाम्तिस्वभाव कैसे हो सकता है। और यदि होगा तो अस्तिस्वभाव नास्तिस्वभाव रूप हो जायेगा और नास्तिस्वभाव अस्ति-स्वभाव रूप हो जायेगा क्योंकि निरपेक्ष एकान्तवादमें अपेक्षा भेद तो सम्भव नहीं है। यह तो सापेक्ष एकान्त-वादमे या अनेकान्तवादमे ही सम्भव है कि वस्त अपने स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है और परस्वरूपकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है, तथा द्रव्यवस्य नित्य है और पर्यायक्ष्य ने अनित्य है। और तभी ये स्वभाव कार्यकारी भी होते हैं क्योंकि उस स्थितिमें इनके द्वारा वस्तुके यथार्य स्वरूपकी प्रतीति होती है। और फिर प्रतीतिके अनुमार ही वस्तुस्वरूपका यथार्थ निर्णय करके उनके द्वारा लोकव्यवहार प्रचलित होता है। किन्तु निरपेश एकान्तवादमे यह सभव नही है। उदाहरणके लिए एक व्यक्ति पिता पुत्र दोनो होता है। अपने पिताकी अपेक्षा वह पुत्र है और अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। इस अपेक्षा भेदको यदि न साम करके एक व्यक्तिको पिता और पुत्र माना जाये तो बडी गडबड उपस्थित हो -- जिसका वह पिता है उसका पुत्र भी माना जा सकता है और जिसका वह पत्र है उसका पिता भी माना जा सकता है क्योंकि निरपेक्ष एकान्त-वादमे अपेक्षामेद तो सम्भव नहीं है। किन्तु सापेक्ष एकान्तवादमे जब उसका पुत्र उसे पिता कहकर पुकारता है तो वह उसका पिता होते हुए भी उसी कालमे अपने पिताके द्वारा पुत्र पुकारे जानेपर उसका पुत्र भी होता है। इस तरह उसका पिनृत्व और पुत्रत्व वर्म सापेक्ष अवस्थाम ही कार्यकारों हैं निरपेक्ष अवस्थामें नहीं। निरपेक्ष अवस्थामें तो वह किसीका मी पुत्र और किमीका मी पिता कहला सकता है। अथवान वह पिता ही कहा जा सकता है और न पुत्र ही कहा जा सकता है, क्योंकि वे दोनो धर्म सापेक्ष हैं निरपेक्ष नहीं है। इसी प्रकार अन्य स्वभावोके सम्बन्धमें भी जानना।

१. गुणाइ आईण अ० आ० क० स्प० ज०।

प्रत्येकं उदयस्यभावमंख्यामाह--

इगवीसं तु सहावा बोण्हं तिण्हं तु सोलसा भणिया । पंचबसा पुण काले बब्बसहावा मुणेयब्वा ॥६८॥ इगैंबीसं तु सहावा जोवे तह जाण पोम्मले णयवो । इयराणं संभवदो णायब्वा णाणवंतीहि ॥६९॥

आगे गुण और पर्यायोंको स्वभावयना तथा जो स्वभाव नहीं कहें यये हैं उनके अन्तर्भावको बत-छाते हैं -

चूँकि गुण पर्याय ओर स्वभाव द्रव्यरूप ही होते है अतः अन्य गुण आदिका उन्हींमे अन्त-भवि जानना चाहिए ॥६७॥

विशेषार्थ---आवार्य देवसेनने आलापपद्धति को रचना करते हुए प्रारम्भमे ही यह प्रतिज्ञा की है कि मैं गुण पर्याय और स्वभावोका विस्तार कहुँगा। तदनसार उन्होंने इन तीनोका कथन किया है। ये तीनो द्रव्यरूप ही है। द्रव्यकी ही अवस्था विशेषोको गण, पर्याय और स्वभाव कहते है। किन्तु प्रश्न यह होता है कि गुण और पर्यायमे अतिरिक्त स्वभाव नया है। गुण और पर्याय ही तो द्रव्यके स्वभाव हैं। गुणोको तो द्रव्यका विधाता कहा है। विशेष गणोके ही कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे भिन्न होता है। अत उन्हें द्रव्यका विधाता कहा जाता है। यदि गण न हो तो द्रव्योग संकर हो जाये। जैसे जीबद्रव्य ज्ञानादि गणोके कारण पुर्गल आदि द्रव्योमे भिन्न माना जाता है और पुर्गल आदि द्रव्य रूप आदि गुणोके कारण जीव-द्रव्यसे भिन्न माने जाते हैं। यदि इन द्रव्योमें ये विशेष गुण न हो तो जीव पुद्गल आदि सब द्रव्योमें कोई विशेषता न रहनेसे सब एकमेक हो जाये । अत सामान्य रूपसे ज्ञानादि जीवके गण कहे जाते है और रूपादि पदगलो है गण कहे जाते हैं। गणोके विकारको पर्याय कहते है। जैसे घटजान पटजान ज्ञानगुणकी पर्याय है। अत पर्यायका गण और स्वभावसे भेद तो स्पष्ट है किन्तु गण और स्वभावमे क्या भेद है यह स्पष्ट नहीं है। आलापपद्धतिम लिखा है-स्वभाव गण नहीं होते किन्तु गण स्वभाव होते है। यह बात गुणो और स्वभावोंके स्वरूपको दृष्टिमं रखकर जानी जा सकती है। जैसे आत्माके ज्ञान, दर्शन, सून आदि गुणोको आत्माका स्वभाव कहा जा सकता है किन्तु नास्ति, नित्य, अनित्य आदि स्वभावोको उसका गुण नहीं कहा जा सकता । आत्मामे स्वभाव अपने प्रतिपक्षी धर्मके साथ रहता है जैसे आत्मामें अस्ति स्वभाव भी है और नास्तिस्वभाव भी है, एक स्वभाव भी है और अनेकस्वभाव भी है। किन्तु ज्ञानगुणका प्रतिपक्षी अज्ञानगुण आत्मामे नही है। यही गुण और स्वभावमे अन्तर है। स्वभाव नष्ट भी हो जाते है जैसे मक्ताबस्थामे औपरामिक, क्षायोपरामिक, बौदयिक, बादि भाव नष्ट हो जाते है यहाँ तक कि मध्यत्व नामक पारिणामिक भाव भी नष्ट हो जाता है किन्तु गुण नष्ट नहीं होते । यह भी स्वभाव और गुणमें अन्तर है ।

प्रत्येक द्रव्यमे स्वभावकी मख्या बतलाते है-

दो द्रव्योमें से प्रत्येकमे इन होन-इनकीस स्वभाव होते है। तीन द्रव्योमें सोलह-सोलह स्वभाव होते हैं। कालद्रव्यमे पन्द्रह स्वभाव जानने चाहिए। जीव और पुद्रसल द्रव्यमे इनकीस स्वभाव जानो। शेष द्रव्योमे नय दृष्टिमे ज्ञानियोंको यथासम्भव स्वभाव जानने चाहिए॥६८-६९॥

विद्रीषार्थ—गीछे द्रव्योके ग्याग्ह मामान्यस्वमाव और दस विशेष स्वमाव बतलाये है। दोनो मिलकर इक्कीस स्वभाव होते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्यमे इक्कीस-स्वकोस स्वमाव होते है। अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सेट-अमेद, अव्य-अभव्य और परमस्वमाव ये ग्यारह सामान्य स्वमाव है। ये

१ ६८-६९ गाबाद्वयं का॰ सु॰ प्रती च व्यत्ययेन वर्तते । २. 'एकविशतिभावा. स्युर्जीवपुद्गलयोर्भता । धर्मादीनां पोडश स्यु काले पञ्चदश स्मृता ।' —आकाप॰ ।

् संबंधकान्तेन सदूषस्य न निगतार्थंव्यवस्या नकरविदोषस्वान् तथासदूषस्य सकल्जान्यसा-प्रसंगात्।नित्यस्येकस्वरूपस्यात् एकस्पस्यार्थक्रयाकारिस्वाभाव , अर्थक्रयाकारिस्वाभावे द्रव्यस्याप्य-

स्बभाव यद्यपि परस्पर विरोधी दिस्पाई देने हैं हिन्दु नयदृष्टिसे विरोधी नहीं हैं। एक ही द्रव्य स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिस्वभाव है तो परमपको अपेक्षा नास्तिस्वभाव है। इब्य दृष्टिमे नित्य है तो पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। गुण गणी आदि मज्ञा भेदने भेदरवभाव है तो अखण्ड होनेमे अभेदस्वभाव है। इसी प्रकार अन्य भावोंके सम्बन्धम भी जानना चाहिए। किन्तु विशेष स्वभावोमे चैतन्य स्वभाव भी है और अचेतन स्वभाव भी है। मूर्त-अमूर्तस्वभावभी है, एक प्रदेश अनेकप्रदेश स्वभावभी है और ये सभी स्वभाव जीव-द्रवय और पुद्रगलद्रवयमे बतलाये हैं। अर्थान जीव अचेनन स्वभाव भी है और पुद्रगल चेतन स्वभाव भी है। जीव मुर्तस्वभाव भी है और पुदगल अमूर्तस्वभाव भी है। यह बात अवस्य ही श्रोताको खटक सकती है क्योंकि जीवका विशेष गुण चेतना है और पुद्गलका विशेष गुण अनेतनपना है। ये दोनी विशेष स्वभाव एक ही द्रव्यम कैसे रह मकते हे, यह शका होना स्वाभाविक है। इसीके समाधानके लिए ग्रन्थकारने गायामे 'नयद्रष्टिमे' लिखा है। नयद्राप्टमें जीव भी अनेतन मर्व और एक प्रदेश स्वभाव होता है और पद्गलद्रव्य चेतन, अमूर्त और अनेक प्रदेश स्वभाव होता है। व्यवहारनयके भेदोने एक असद्भृत व्यवहारनय भी है। अन्य द्रव्यके धर्मका अन्य द्रव्यमे आरोपण करनेको असद्भूत व्यवहारनय कहते है। जीव और पुरुषल कर्म नोकर्म अनादिकालमे दूध और पानीकी तरह परस्परमे मिले हुए है। इस निमित्त निमित्तक सम्बन्धको लेकर असदभन व्यवहारनयमे पदगलके अचेननत्व और मर्तत्व धर्मका आरोप चेतनमें किया जाता है और जीवके नेतनस्व और अमर्तन्व धर्मका आरोप पदगरुमे किया जाता है। अत असदभन व्यवहारनयमे जीव भी अचेतन स्वभाव और मूर्तस्वभाव है तथा पद्गल भी चेतन स्वभाव और अमर्न स्वभाव है। पदगलका एक परमाण एक प्रदेश स्वभाव और शद्ध स्वभाव वाला है किन्नु अन्य परमाणुओके साथ मिलकर स्कन्यरूप परिणत होने पर अनेक प्रदश स्वभाव और अश्रद्ध स्वभाववाला है। इसी तरह जीव स्वभावसे अनेक प्रदेश स्वभाव और शुद्ध स्वभाववाला है। किन्तु कर्मबन्धके कारण अशस्त्र स्वभाववाला है।

इस प्रकार जीव और पूरमण उच्य में नवर्ष्णि सभी सामान्य और विशेष स्वभाव रहते हैं। किन्तु धर्मड्य अपमें उच्य और आकार उच्च में चेनन स्वभाव, मृत्याव, विभाव र भाव, एकप्रदेश स्वनाव और अगुद्ध स्वभाव और अगुद्ध स्वभाव उपयारमें भी नहीं पाये जाते हैं बवीकि ये उच्च किसी जन्म उच्चसे न तो बन्धके प्राप्त होने हैं और न उनमें मागारे आंचकों नरह सकीव विस्तार होता है। इसलिए इन तीनोमें सोलह सोकह स्वभाव ही होते हैं। कानडच्यमें बहु प्रदेश स्वभाव नहीं है क्योंकि काउके अणु रत्नोकी राविकी तरह प्यक्तियक्त स्वभाव है। किन्तु कानडच्यमें उपवरित स्वभाव है। किन्तु कानडच्यमें उपवरित स्वभाव नहीं माना जाना इसलिए उससे पर्न्ड स्वभाव ही होते हैं।

१ [ ] एतदस्तर्गत पाठ 'बा' प्रती नास्ति । क प्रती 'नानास्वभावसंयुक्त' इत्यादि इस्रोकद्वयं तु मूलपाठे स्निवितमस्ति, अन्यञ्च सर्वे टिप्पणरूपेण ।

सर्वेवा निश्य माननेपर जनने कोई भी परिवर्गन नहों हो सकता अन जने नर्थवा एकस्य मानना होगा। सर्वेवा एकस्य बन्तु कुछ भी काम नहों कर सकती। अर्थाक्रिया हो सर्वावा। सर्ववा एकस्य करिया नहीं हो सर्वती। अर्थाक्रिया हो सन्ता राभण हा। एन अर्थाक्र्याक्रे को अर्थाव इस्का भी अपाव हो जायेगा। सर्ववा विनय्य ( शिषक ) मानने पर भी वन्तु जलभा होते हो सर्वया नष्ट हो जायेगी तब वह वर्षाक्र्यकारों से के हो सर्वती है और अर्थाक्र्याकारित्वक अभावमें इस्का भी अभाव हो जायेगा। वर्ष्युको सर्ववा एकस्य माननेपर विशेषका अभाव हो आर्थना। और विशेषके अभावमें स्थानकर विशेषका अभाव हो आर्थना। और विशेषका अभाव से अर्थाव स्थान करेका मानामय नहीं रहता। वस्तुको सर्ववा अर्थक अभावमें आभाव हो आर्थना। सर्वेषा भेद पत्रमें भी गुण गुणीक्षे सर्ववा भित्र होनेपर निराधार हो कार्येग भी अर्थक हो आर्थना। सर्वेषा भेद पत्रमें भी गुण गुणीक्षे सर्ववा भित्र होनेपर निराधार हो कार्येग और तराधार होने कर सर्वे। और ऐसी स्थितिय गुणो इस्थका भी अत्राव हो आर्थना। सर्वेषा भी पत्रमें भी नियमित्र गुणो इस्थका अत्राव हो आर्थका अर्थक अर्थ सर्वे। और ऐसी स्थितिय गुणो इस्थका भी अत्राव हो आर्थका अर्थक अर्थक अर्थ सर्वे। और एसी स्थितिय गुणो इस्थका अर्थक तरह स्वतु गर्थवा एकस्य होनेते अर्थक्रिया नही हम सकती और अर्थक्रिया अर्थव अर्थक अर्थाव हो सर्वेषा अर्थ प्रस्ता अर्थक अर्थावि

यदि एकान्त्रसे वस्तुको भव्यस्त्रभाव माना अयेगा तो उसके पररूप परिणमन करनसे सकर आदि दोग सम्भ है। और सर्वमा अप्रथम स्थाम मानतेपर वस्तुको गुम्यताका प्रसम आता है नयोकि बस्तु स्वरूपसे भी गिरणमन नही कर सहंगी। सववा स्वभाव रूप माननेपर और और पुर्वाका असे में से हो निविद्या से स्वरूप से पिरणमन नही कर सहंगी। सववा स्वभाव रूप माननेपर और तो अप्रावद्यामें नही होना विभावद्या में होता है। इसी तरह सर्वमा दिभावरूप मानवेपर कभी किसी जीवका संसारके स्थनसे छुटकारा नही होगा। अत. भीक्सा अभाव हो जायेगा। यदि सर्वको केवल व्यंत्रण स्वरूप माना याथेगा तो सभी शुद्ध ज्ञान पीरण्यस्य हो जायेगे। यहा तरह केवल अर्थतत्य स्वभावको हो स्वीकार करनेपर सम्मत्व जैवन्य स्वभावको उच्छेद हो जायेग। यदि आन्याको एकानकप्रभ मूर्त भागा जायेगा तो सभी भीभको प्राप्ति नही हो सर्वोग। इसी तरह आराको एकानकप्रभ मूर्त भागा जायेगा तो उसे कभी मोभको प्राप्ति नही हो सर्वेग। इसी तरह आराको सर्वेया अमूर्त भागनेपर ससारका हो लोग हो जायेगा स्थोकि सर्वेया अमूर्त आराम क्रमंबन्दाने बद्ध नही हो मकता और कर्मबन्यने बद्ध हुए बिना ससारका प्ररोत नही हो सरकता। यदि आरामको मर्वेया एकान्द्रस्ती मानतेपर भी आराम व्यवस्थाने करकरहरी क्रियाएँ नही कर स्वेमा। इसी तरह सर्वाम अनेकन्द्रस्ती माननेपर भी आराम व्यवस्थानो नही हो सकता। विषय आराम मिननेपर भी साराम अप्रयास अमेकन्यने अने अनेपर प्रोप्त नही किया। वहा तरह सर्वाम अनेकन्यने स्वाप्त स्वाप्

आत्माक। एकान्तसे शुद्ध माननेपर उसपर कमंगठ रूपी कलंकका लेप नही चढ सकता; क्योंकि वह सर्वेषा निर्मल है। यदि सर्वेषा निर्मल आत्माके भी कमंगल रूपी कलंकका अवलेप सम्भव हो तो एक तो कान्तपक्षेत्रिय नात्मज्ञता मभविन नियमितपक्षत्वात् । तथात्मनोऽनुपचरितपक्षेत्रिप परज्ञतादोना विगेष । उभयेकान्तपक्षेत्रीय विरोधः एकान्तत्वात् । तस्विकान्तेऽपि कस्मान्न भवित । स्याद्वादात् । स्व क्षेत्रादिभेदे दृष्टोऽदिनकुणारोनाम् । म च व्याघातकः, यहानवस्थान्त्रयाः, प्रतिवन्ध्यप्रतिबन्धकः व्यति अनवस्थानादिक या । तजानवस्थानं द्विवधं, गुणानामेकाघारत्वरुक्षणं गानतत्वावकः स्वीति () । सकरः व्यतिक अनवस्था अभाव अदृष्टकत्यना दृष्टपरिहाणिः विरोध वैयश्विकरण्यं चेति अष्टेदोपाणा एकान्ते सभव ।

नानास्वभावसयुक्त द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः । तच्च सापेक्षसिद्धवर्थं स्यान्नर्योमिश्रतं कुरु ॥१॥ भाव स्यादस्ति नास्तीति कुर्योन्नर्वाघमेव तम् । फलेन वास्य सवन्यो नित्यानित्यादिक तथा ॥२॥

कर्मबन्धन अहेनक हो आयेगा और अहेतक हानेस उसका विनादा सम्भव नही होगा । यदि कदाचित सम्भव भी हो तो शद्ध होनेपर वह पन कर्ममलसे लिस हो जायेगा । यदि आत्माको सर्वथा अशद्ध माना जायेगा तो उमे कभी भी जदना प्राप्त नही हो सकेगी क्योंकि वह तो सर्वया अजद है । बात्माको सर्वया उपचरित-स्वभाव मानने पर आत्मामे आत्मज्ञता नही बनेगी और सवधा अनुपर्चारत स्वभाव माननेपर परज्ञता आदि नहीं बनेगी। इसका आशय यह है कि स्वभावका अन्यत्र उपचार करनेकी उपचरित स्वभाव कहते हैं ती अनुपर्चारत स्वभावसे तो आत्मा अत्मन्न है और उपचरित स्वभावसे प्रवस्तुका जाता है। इन दोनोमे-से किसी एक स्वभावको एकान्त स्वमे मानने पर दूसरा नही बनेगा । अत या तो आत्मा केवल आत्मज्ञ ही बन सकेगा या केवल परवाता ही हो सकता है। दोनो एकान्तोको एक साथ माननेमे भी विरोध आता है क्योंकि दो एकान्तोवा एक माथ रहना सम्भव नहीं है अर्थात एक ही वस्तु सर्वेषा नित्य भी हो और सर्वेषा अनित्य भी हो यह कैम सम्भव हो सकता है। एकान्त रूपसे या तो नित्यता हो सम्भव है या अनित्यता ही सम्भव है। हाँ, अनेकान्तवादमे दो परस्पर तिरोधो प्रतीत होनेवाले धर्म अपेक्षा भेदसे एक साथ एक वस्तु-में रह सकते हैं। उसमें कोई विरोध नहीं है। विरोध तीन प्रकारका होता है-सहानवस्थान रूप, परस्पर परिहार स्थितिरूप और वध्यधातक रूप । सहानवस्थानरूप विरोध तो सम्भव नहीं है क्योंकि एक ही वस्तुमे भेद अभेद, सन्व अमत्त्व आदि धर्म अपेक्षा भेदसे देखे जाते हैं । परस्पर परिहारस्थिति रूप विरोध तो एक आग्रफलमे रूप और रसकी तरह एक साथ ग्हनेवाले दो धर्मोंने ही सम्भव होता है। वष्पधातक भावरूप विरोध भी सर्प और नेवलेकी तरह बलवान और कमजोरमे ही होता है। किन्तु एक ही वस्तुमे रहनेवाले सत्त्व अमन्य, भेद अभेद, निन्य अनित्य आदि धर्म तो समान बलशाली है अत. उनमे यह विरोध भी सम्भव नहीं है। हाँ, एकान्तवादमे ही सकर, व्यतिकर, अनवस्था, अभाव, अदृष्टकल्पना, दृष्टहानि, विरोध और वैयधिकरण नामक आठ दोप जाने हैं।

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोन सपुन्त द्वन्यको जानकर उसकी सायेश सिद्धिके लिए नयोमें उन्हें मिलाना चाहिए। अर्थान् नयोके द्वारा द्वन्यके नाना स्रमायोको जानना चाहिए कि किस अपेक्षा ने द्रव्यमें कीन स्वभाव है।

इस प्रकार नयोकी योजना करनेते पदार्थ बिना किसी प्रकारकी बाघांक कर्याचत् अस्ति और कथित् नास्ति, कर्याचन् नित्य, कथित् अनित्य आदि सिद्ध होता है और ऐसा होनेसे जो करता है वही उसका फल भोगता है।

१ अष्टी दोपा एकान्तसभवा । श्लोक. — अ० ज०।

स्वमावस्वमाविनो स्वरूपं प्रमाणनयविषयं व्याचष्टे---

अत्यित्ताइसहावा दव्या सन्भाविणो ससन्भावो। ेउहयं जुगवपमाणं गहइ णओ गउणमुक्खभावेण ॥७०॥

स्याच्छब्दरहितस्वेन दोषमाह---

सियसद्देण विणा इह विसयं बोष्हं पि जे वि गिण्हति। मोत्तूण अमियभोज्जं विसभोज्जं ते विभूंजतिं।।७१॥ सियसद्देण य पुट्टा बॅति णयत्या हु वत्युसन्भावं। वत्य जत्तीसिद्धं जत्ती पुण णयपमाणावे।।७२॥

स्वभाव और स्वभाववानका स्वरूप तथा प्रमाण और नयका विषय कहते हैं--

अस्तित्व आदि धर्म तो स्वभाव है। और अस्तित्व आदि स्वभाववाले द्रव्य स्वभाववाले हैं। जो इन दोनोको युगपत् ग्रहण करता है वह प्रमाण है और जो दोनोमे-से एकको गीण और एकको मुख्य करके प्रहण करता है वह नय है॥७०॥

विद्रोपार्थ — स्वभाव और धर्म एकार्यक है तथा स्वभाववान और वर्मी एकार्यक है। धर्मी या स्वभाववान तो जोवादि उच्च है। और जोपारि इच्छोम रहनेवाले खरितद आदि धर्म स्वभाव है। स्वभाव स्वभाववान तो जोवादि इच्च है। और जोपारि इच्छोम रहनेवाले खरितद आदि धर्म स्वभाव है। स्वभाव स्वभाववान ते ना संबंध मिन्न होते हैं। इन्त क्षिय स्वभाव स्वभाववान की स्वभाववान की स्वभाववान के खरीन होते हैं। इन्त स्वभाववान अवेदरा भेदात्मक है आदे स्वभाववान प्रभाववान विषय है। इन्त को इन्त स्वभाववान प्रभाववान विषय है। इन्त स्वभाववान स

आगे 'स्यात्' शब्दका प्रयोग न करनेमे टोप बतलाते है—

जो 'स्यान' शब्दके बिना प्रमाण और नयके विषयको गृहण करते है वे अमृतमय भोजनको छोडकर विषमय भोजन करते है। 'स्यान' शब्दसे युक्त नयार्थ—नयके विषयभूत पदार्थ वस्तुके स्वभावको कहते है। वस्तु यक्तिसद्ध है और यक्ति नय और प्रमाणसे सम्बद्ध है।।७४-७२।।

विशेषार्थ— बस्तु अनेकानात्मक है। उसको पूर्णस्पक्षे प्रमाण आनता है और एकदेश रूपके नय जानता है। प्रमाण स्वार्ष भी होता है और परार्थ भी होता है। जानात्मक स्वार्ष होता है और वचनात्मक परार्थ होता है। त्रयांत्र ज्ञाना अपने बिस ज्ञानते स्वय स्वत्कृते ज्ञानता है वह स्वार्थ है और जब चचनमें द्वारा स्वरोहें कि एउ उसका कथन करता है तो बह परार्थ है। हसीलिए परार्थ प्रमाण वचनात्मक होता है। ज्ञानमें आर अस्त्रेत एक बदा अन्तर है। ज्ञान वचेकानात्मक बस्तुको एक साथ एक समयमे जान नकता है किन्तु वादस्त्र है। ज्ञान वचेकानात्मक बस्तुको एक साथ पहि समयों जान नकता है किन्तु वादस्तुको अनेक पर्माको एक साथ मही कह सकता। अस्त्र है। अस्त्र क्यार्य स्तुको कमक प्रमाको एक साथ मही कह सकता।

तदुर्क-अर्थस्थानेकरूपस्य भी. प्रमाण, तदसभी । नयो धर्मान्तरापैको दुर्णयस्तानिराकृति ॥ इति । तदनेकान्त्रप्रतिपत्तिः प्रमाणमेकपर्यप्रतिपत्तिनैयस्तुप्रत्यनीकप्रतियोगे दुर्णय, केवलविषदाविरोपदर्शनेन स्वप्रशामिनिवेशतः।'—अष्टसर्वा-अष्टसदम्भी पृष्ठः ९०। २ ते वि कृष्यति अ० क स्० ज० सृष्ठ।

## इय पुष्युत्ता धम्मा सियसावेक्ता ण निष्हए जो हु ! सो इह मिच्छाइट्रो णायच्यो पषयणे भणियो ॥७३॥

एक धर्म मुखेन ही किया जायेगा। जैमे वस्तु अस्तिस्वरूप भी है और नास्तिस्वरूप भी है। किन्तु जब हम भाव्यके द्वारा उसको कहेंगे तो या तो अस्तिस्त्ररूप ही कहेंगे या नास्तिस्त्ररूप ही कहेंगे, दोनो धर्मीका कथन एक साथ नहीं कर सकते। इसके सिवाय दूसरी महत्त्वपूर्णकात यह है कि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताके अधीन है। वक्ता वस्तुके अनेक धर्मोंमे-से किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वचन व्यवहार करता है। जैसे देवदत्तको एक हो साथ उसका पिता भी पुकारता है और पुत्र भी पुकारता है-पिता उसे 'पुत्र' कहकर पुकारता है और पुत्र उसे 'पिता' कहकर पुकारता है। किन्तु देवदत्त न केवल पिता ही है और न केवल पुत्र ही है। वह पिताभी है और पुत्र भो है। अपने पुत्रको अपेक्षा वह पिता है और अपने पिताको अपेक्षा पुत्र है। अत पुत्रकी दृष्टिसे उसका पितृत्वधर्म मुख्य है शेषधर्म गौण है। और पिताकी दृष्टिसे पुत्रत्वधर्म मुख्य है शेष धर्म गौण है। इसीसे अनेक धर्मात्मक वस्तुचे जिस धर्मकी विवक्षा होती है वह धर्म मध्य कहा जाता है और शेष धर्मगौण । इस तरह जब वस्तु अनेक धर्मात्मक है और शब्द में इतनी शक्ति नहीं है कि वस्तुके उन अनेक धर्मोंका कथन एक साथ कर सके। तथा जब प्रत्येक बक्ता भी अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार वचन-भ्यवहार करता है तो बस्तुका यथार्थ स्वरूप समझनेमे श्रोताको कोई घोखा न हो, इसलिए अनेकान्तवादी जैनदर्शनमें स्पाद्वाद सिद्धान्तका आविष्कार हुआ। 'स्यात्' शब्दका अभिप्राय कथचित् या किसी अपेक्षासे है। यह 'स्यान्' शब्द अनेकान्तका वाचक है। जैन दृष्टिके अनुसार यह स्यात्' शब्द प्रत्येक वाक्यके साथ गृप्त रूपसे सम्बद्ध रहता है। अत जब कोई किसी वस्तुको सत या असत बहता है तो उसका यही अभिप्राय लेना चाहिए कि बस्तु स्यान् सत् है या स्यान् असत् है। क्योंकि न तो कोई वस्तु सर्वया मत् हो सकती है और न सर्वया असत् हो सकतो है। इसीसे ग्रन्थकारने स्थात् शब्दकी उपयोगिना बतलायी है और उसके अभावमें हानि बतलायी है। जैसे कोई पदार्थ सर्वया एकान्तात्मक नहीं है वैसे हो कोई वाक्यार्थ भी सर्वया एकान्तात्मक नहीं है। तथा जैसे ज्ञान प्रमाण और नयरूप है वैसे ही वाक्य भी प्रमाण और नयरूप होते हैं। प्रमाण और नयमें जो अन्तर है वही अन्तर प्रमाणवास्य और नयनास्यमें हैं । एकधमके द्वारा अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करनेवाला प्रमाणवाक्य है और इतर धर्मतापेक्ष एकधर्मका कथन करनेवाला नयवाक्य है। दोनों ही प्रकारके वाक्योमें 'स्यात्' शब्दका प्रयोग आवश्यक है। यदि उसका प्रयोग न भी किया गया हो तो भी यह समझना चाहिए कि स्यात् पद उसके साथ गुप्तरूपमे सम्बद्ध है। इससे वक्ताके लिमप्रायके अनु-सार वस्तुके स्वकाको समझनेमे विपरीतता होनेको सम्भावना नही रहतो। किन्तु जो इस अपेक्षाभेदको स्थीकार नहीं करते और वस्तुको सर्वया एकान्तात्मक सानते हैं वे वस्तुके ययार्थस्वरूपको नहीं जानते । यही बात आगे कहते है---

इस प्रकार जो पूर्वोक्त धर्मोंको 'स्यात्' मापेक्ष ग्रहण नही करता है उसे मिथ्यादृष्टि जानमा चाहिए, ऐसा आगममे कहा है ॥७३॥

विरोपार्थ—सन्तुत्वकरको सवार्य देवनेको जिसको दृष्टि ठोक गही है उसे पिष्पार्दाण्य कहते हैं। सन्तु अनेशानतास्त्र ह्र—स्टब्सरये निरोधी प्रतीत होनेकाने जनना धर्मोका एक अवध्य विष्ट है। यह न नेक्षण सन्तु है और न केनन अधन्त है किन्तु सरकारास्त्र है। न केवल नित्य है और न केवल अनित्य है नित्तु नित्यानित्यास्त्र है। न सक्यो प्रदेश है और न तर्वचा अमेदरूप है किन्तु मेदानेदारस्त्र है। ऐसी सन्तुको जो सर्वचा सन्, वर्वचा नित्य और सर्वचा जोनेहरूपने देखता है वह मिष्पार्द्दाण्ट है। इसो तरह जो उसे सर्वचा असन् वर्वचा अनित्य चा सर्वचा मेदरूप देखता है वह मी मिष्पार्द्दाण्ट है। किन्तु जो वसे सद-कारास्त्र में सोमोदार्थन और नित्यानित्यास्त्रय देखता है वह माष्ट्रपूष्ट है। वह जानता है कि वस्तु स्थात् सत्त्र है स्थान् वसन्त् है, स्थान् वित्य है, स्थान् वस्त्रिय है सार्व अनित्य है स्थान स्वत् है स्थान स्वत्य है स्थान वित्य है। क्रमंत्रश्चायिकस्वामाविकस्वमावानी संख्यां स्वक्रपं चाह--

चारिवि कम्मे जिण्या एको खाईव इयर परिणामी। भावा जीवे भिण्या णयेण सब्वेति णायव्या ॥७४॥ <sup>२</sup> बोदियजो उबसमिजो सजोवसमिजो वि ताण खलु भेजो। तेसि स्वयाद खाई परिणामी उहयपरिचतो ॥७५॥

आगे जीवके कर्मजन्य, शायिक और स्वामाविक मार्वोको सक्या और स्वरूप बतलाते हैं— जीवमें चार भाव कर्मजन्य कहें हैं, एक माव क्षायिक हैं, एक पारिणामिक है। ये सभी भाव नयके द्वारा जानने चाहिए। ॥४॥ औदयिक, औपरामिक, क्षायोपशिमक ये उन भावोंके भेद हैं। कर्मोंके क्षयसे क्षायिकमाव होता है और जो भाव न तो कर्मजन्य है और न कर्मोंके क्षयमें होता है बह पारिणामिक है ॥४५॥

विशेषार्थ-जीवके पाँच भाव बतलाये हैं-जीदयिक, औपशमिक, सायोपशमिक, सामिक और पारिणामिक । इनमें से प्रारम्भके चार भाव कर्मजन्य है-कमॉर्क निमित्तसे होते हैं । संसारी जीव अनाहि-कालसे कमोंने बद्ध है। अत संसार अवस्थामें रहते हुए उसके कमोंके निमित्तसे होने वाले माव होते हैं ऐसे भाव केवल चार है। उदय, उपराम, क्षय और क्षयोपशम ये बारों कर्मकी अवस्थाएँ हैं। कर्मोंके फलदानको उदय कहते हैं । उदयके निमित्तसे जो भाव होते हैं उन्हें औदयिक कहते हैं । औदयिक भाव इक्कीस है-४ गति, ४ कपाय, ३ तीन लिग, १ मिथ्यादर्शन, १ अज्ञान, १ असंयम, १ असिद्धत्व, ६ लेश्या । गतिनाम कर्मके उदयसे गति होती है। गति चार हैं-नरक गति, तिर्यञ्चगति, मन्व्यगति और देवगति। यह गति नामकर्म जीव विपाकी है अत नरक गाँउ नामकर्मके उदयते नारक भाव होता है. तियंत्र्य गतिनाम कर्मके उदयसे तिर्यञ्चभाव होता है। इसी तरह मनुष्य गति नाम कर्मके उदयसे मानुष भाव और देवगति नाम कर्म के उदयसे देवसम्बन्धी भाव होता है। आशय यह है कि प्रत्येक गतिमें उस गतिके अनुसार जीवोके भाव भी भिन्न-भिन्न होते है। चैंकि उन भावोंके होनेमे गतिनाम कर्मका उदय निमित्त पडता है, इसलिए उन्हें श्रीदियक कहते हैं। मोहनीय कर्मके मल भेद दो हैं - दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीयका भेद कवाय वेदनीय है। कवाय चार हैं-कोच, मान, माया, लोभ। कोघकवायके उदयमें क्रोध रूप भाव होता है। इसी तरह मान माया और लोभ कषायके उदयमें मान, माया और लोभ रूप भाव होते है । अत कवाय भी औदयक भाव है । तत्त्वार्थश्रदान रूप बात्मभावका नाम सम्बख्यांन है और सम्बख्यांन की विकार रूप अवस्थाका नाम मिथ्यादर्शन है उसमे निमित्त मिथ्यादर्शन कर्मका उदय है। अत मिथ्यादर्शन कर्मके उदयसे होनेवाले तत्वार्य अश्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यादर्शन कहते है अतः मिथ्यादर्शन भी औदियक है। ज्ञानावरण कर्मके उदयसे जो पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता वह बजान भी औदियक है। जब तक जीवको केवलजानकी प्राप्ति नहीं होती तब तक वह अज्ञानी माना जाता है और तभी तक उसके जानावरण कर्मका उदय रहता है जल अजान औदयिक भाव है। चारित्र मोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्यकों के उदयसे असंयम रूप भाव होता है अत: असयम भी औदयिक भाव है। जब तक किसी भी कर्मका उदय रहता है तब तक सिद्धत्वभाव नहीं होता अतः असिद्धत्व भी औदयिक माव है। लेक्याके दो प्रकार है-द्रव्यकेश्या और भावकेश्या । जीवके भावोमे भावकेश्या ही को गयी है। कवायके उदयसे अनरक मन वयन कायकी प्रवृत्तिको भावलेश्या कहते हैं। चंकि लेश्यामें कृषायका उदय रहता है अतः लेश्या भी भौदियकी है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि कवायके उदयके कारण लेश्याको औदियकी कहते हैं तो कवायका उदय तो कवायमें जा जाता है अतः कवायसे भिन्न लेक्या क्यो कही ? इसका समाधान यह है

१. कम्मज-जः । २. 'जीपशमिकसायिको भावौ मिश्ररच जीवस्य स्वतत्थमौदयिकपारिणामिको च' ॥ तरुवार्यं स॰ २।९ ।

कि योग और कपाय मिलकर लेक्याभाव रूप होते हैं और लेक्याका कार्य केवल योग या वेवल कथायके कार्यंसे भिन्न है वह है ससारको वृद्धि। अत छेड्या पृषक् मानी गयी है। दूसरी शका यह हो सकती है कि बागममें ग्यारहवें, बारहवें, और तेरहवें गुणस्थानोमें धुक्लछेस्या कही है किन्तु उनमे कथायका उदय नही है। कपायका उदय दसवें गुणस्थान तक ही होता है। तब वहाँ लेख्यामें बौदयिकभावपना कैसे घटित होगा। इसका समाधान यह है कि एक नयका नाम पूर्वभाव प्रजापन है। वह नय पुरानो बोती बातोकी विवक्षासे वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करता है। अतः इस नयकी अपेलासे जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति कथायके उदयसे -अनुरिजत थी वहीं ग्यारहवें आदि गुणस्थानोम भी है इस तरह उपचारसे उसे औदियिकी कहते हैं ( सर्वा-वीसिदि २।६)। इस तरह क्यायके उदयको लेकर लेक्याको औदियक कहा गया है। क्यायके उदयके छह प्रकार है — तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मन्द, मन्दतर और मन्दतम । कवायके उदयके इन छह प्रकारीके क्रमसे लेश्या भी छह बतलायी है—कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, पीतलेश्या, पद्मलेश्या, श्वललेश्या । इस तरह औदियक भावके इक्कीस भेद हैं। कमके उपश्रमसे होनेवाले भावको औपरामिक भाव कहते है। कर्मको उदयके अयोग्य कर देनेका नाम उपशम है जैसे कोचड मिश्रित पानीमें निर्मली डाल देनेसे कीचड़ नीचे बैठ जाता है और ऊपर निर्मल जल रहता है। औपश्चिमक भाव दो है--- औपश्मिक सम्यक्त और औपश्मिक वारित्र । अनन्तानबन्धी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यान्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनीयकर्म, इन सात प्रकृतियोके उपश्चमसे जो तत्त्वार्थश्रद्धान होता है उने औपश्मिक सम्यनत्व कहते हैं। भव्यजीवको सबसे प्रथम औपश्चिक सम्बन्त ही होता है। और अन्तर्मुहतं काल तक रहता है। मोहनीय कर्मकी शेष इक्कोस प्रकृतियोके उपकामने औपश्चिमक चारित्र होता है। इस तरह यह दो भाव भौपशमिक हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि उपशम सम्यक्त्वके दो भेद ह्-प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त । अनादि मिथ्या दृष्टिके पाँच और सादि मिथ्यादृष्टिके सात प्रकृतियोके उपशमसे जो सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। यह सम्यक्त चौथेसे सातवे गुणस्थान तक ही होता है। सातवें गुणस्थानमे क्षायोपशमिक सम्यन्दष्टिजीव जब उपशमश्रीण चढनके अभिमख होता है तो अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभका विसयोजन करके दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोका उपशम करता है उससे जो सम्यक्त प्राप्त होता है वह दिलीयोपशम सम्यक्त है। वर्तमान निपेकमे सर्वधाती स्पर्दकोका उदयभावी क्षय और आगामी कालमे उदय आने वाले निवेकोका सदयस्यारूप उपशम तथा देशघाती स्पर्वकोका उदय, ऐसी कर्मकी अवस्थाको क्षयोपशम कहते है और उससे होने वाले आयोको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । क्षायोपशमिक भाव १८ है-मितिज्ञान, अत्रज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान, कुअविधज्ञान, चधुदर्शन, अचधुदर्शन, अवधिदर्शन, दान, लाभ, भोग उपभोग, वीर्य, क्षायोपशमिक सम्यक्त, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमासयम । ये सभी भाव अपने अपने आवारक ज्ञानाबरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहनीय कर्मके क्षयोपशममें होत है । ऊपर जो क्षयोपशमका सक्षण कहा गया है सर्वत्र वही पाया जाता है किन्तु आचार्य वीरसेनने श्रीधवलामे उसका निषेध किया है। उनके अनुसार-दर्शनमोहनीय कर्मकी देशवाती सम्यक्त प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न होनेवाला सम्यक्त भाव क्षायोप-शमिक है। सम्यक्त प्रकृतिके स्पर्धकोकी क्षय संज्ञा है क्योंकि उनमें सम्यन्दर्शनको शेकनेकी शक्तिका अभाव है। मिष्यात्व और सम्याग्ययात्व प्रकृतियोके उदयके अभावको उपशम कहते है इस प्रकार इन क्षय और उपगमसे उत्पन्न होनेसे सम्यन्त्व भावको क्षायोपशिमक कहते हैं—[ षट्खण्डा०, पू० ५, पू० ११०-१११ ]। कर्मी के क्षयसे प्रकट होने वाले भावको क्षायिक कहते है । क्षायिक भावके नौ भेद है-केवलज्ञान, केवलदर्शन, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यवत्व और क्षायिक चारित्र । ज्ञानावरण कर्मके अत्यन्त क्षयसे प्रकट होनेवाला केवलज्ञान क्षायिक है । इसी तरह दर्शनावरण कर्मके अस्पन्त क्षयसे प्रकट होने वाला केवलदर्शन क्षायिक है। दानान्तराय कर्मके अस्पन्त क्षयसे प्रकट हुआ अभयदान क्षायिक है। उसी भावके कारण केवलज्ञानीके द्वारा अनन्त प्राणियोका उपकार होता है हेयोपादेयस्वं स्वभावानां दर्शयति-

हेया कम्मे जणिया भावा खयजा हु मुणसु फलरूबा । झेओ त्ताणं भणिओ परमसहाबो हु जीवस्से ॥७६॥

खामान्तरायका अत्यन्त ध्रय होनेसे मोजन न करनेवाले केवली मगवान्के सरोरको बल देने वाले जो परम सूभ्य नोकमं पुरान्य प्रति समय वेजनेके हारा प्रहुण किये वाते हैं जिनते केवलीका औदारिक सरोर विना मोजनके कुछ कम एक पूर्वकारी वर्षतक बना रहता है यह शाविक लामका परिणाम है। मोगान्तराय-का अत्यन्त स्वाद होनेस साधिक भोग होता है। उसोके कारण सुगान्त्रिय पुष्पोकी वर्षों में सुगान्य प्रवन्त्रिय स्वाद होता है। उपमोगान्तराय कर्मके अत्यन्त स्वयं लामिक उपमोग होता है। उसोके विहासन, तीनख्य, भागव्यक आदि विभृति प्रकट होती है। बीधी-तरायकर्मके अत्यन्त स्वयं लामिक वार्षो होता है। विद्याप्त कर्मके लाम प्रवाद कर्मके लाम प्रवाद होता है। अपने लाम कर्मके स्वयन्त स्वयं लामिक वार्षो होता है। मोहनीय कर्मके लाम प्रवाद कर्मके लाम प्रवाद कर्मके लाम कर्मक लाम कर्मक लाम कर्मक लाम क्रिक्त होता है। मोहनीय कर्मके श्रयं होता हम कर्मक लाम होता है। ये वारो हो गाव कर्मवन्त्र हे न्यांकि कर्मके हो रहम लाम क्रिक्त हम स्वाद हो। हम वार्षो हम स्वाद हम स्वाद हम स्वाद हम स्वाद हम हम स्वाद हम स्वाद हम स्वत्य हम स्वत्य स्वत्य स्वाद हम स्वत्य स्वत्य स्वत्य हम स्वत्य 
आगे उक्त स्वभावोमे उपादेय और हैयपना बतलाते है-

कर्मोंसे उत्पन्न होनेवालं भाव हेय है—छोडने योग्य है। कर्मोंके क्षयसे होनेवालं भाव फल रूप जानने चाहिए। उन सब भावामेसे जीवका परम स्वभाव हो ध्यान करनेके योग्य है।।७६।।

दिशोषार्थ—उत्तः आवोर्य ओदियक, जोरप्यमिक जोर क्षायोपयमिक ये तीन भाव कर्मजन्य है। शायिक भाव नेजन्यानादिक्य होनेने यद्यि वास्तवनं युद्ध बुद्ध जोक्का स्वभाव है त्वापि वह कर्मके क्षयरे जरमा होता है इनलिए उसे उच्चारते कर्मजनित कहा है। किन्तु युद्ध पारिप्यामिक भाव कर्म निरदेश हो है। एक प्राचीन गायां (जयपवला, भा. १, पृ ५० में उद्पूत) कहा है कि अप्यासमें जो भाव वसकी कारण है और जो भाव भोशके कारण है उद्या जो न बन्यके कारण है और न मोशके कारण है उन दक्को भी जानमा नाहिए। औदियकभाव बन्यके कारण है।

इसका स्वष्टीकरण इस प्रकार है—जीपयिक, जायोपयिक, जायोप कीर जीदिक ये बार भाव तो पर्यादक्य हैं और सुद्धारिणामिक साब टब्स कर है। तथा परस्पर सापेश उन ट्रस्य और पर्योदको आरमा नायां कहते हैं। पारिणामिक भाव ठीन हैं जोवल, मन्यत्व और अपन्यत्व। इन तीनोमे शिक्तरूप सुद्धानीयत नामक पारिणामिक भाव गुढ़ द्वन्यां किन्तरूप कांग्रित होनेसे निपायरण हैं जत: उसे सुद्धारिणा-मिक भाव कहते हैं। वह बन्ध मीश पर्यायक्ष परिणमनते रहित हैं। किन्तु इस प्राणक्य जीवरल और भन्यत्व और अभन्यत्व मात्र हैं वे पर्यायाधिकनयके जायित होनेसे अधुद्धशरिणामिक भाव कहे जाते हैं। इनको अपुद्ध कहनेका कारण यह हैं कि सुद्धनयेस संसारी जीवीक और सिद्धोंक तो तरिव इस प्राणक्य जीवरल, प्रम्यत्व और अमन्यत्व भावका अभाव है। इन तीनो पारिणामिक आयोगेन्त भन्यत्व यांकि प्रकट होती हैं तब इंकिनेबाला मोहतीय कर्म हैं। जब काजकिय जाविका विभिन्त पाकर मन्यत्व वांकि, प्रकट होती हैं तब यह और सहज गुद्ध पारिणामिकमाव रूप निव आयहम्ब स्वायन्य वांकि, मन्यत्व वांकि, प्रकट स्वयत्व वांकि, प्रकट होती हैं तब

 <sup>&#</sup>x27;ततो ज्ञायते घृद्धपारिणामिकमाबो घ्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति । कस्मात् । ध्यानस्य विनश्व-रखात् ।' समयभान्द्रत गा० ३२०, जयसेमटीका ।

जीवपुर्गण्योधिभावहतुत्व दर्भयति—

भणिया जे विक्भावा जीवाणं तहय पोग्गलाणं च ।

कस्मेण य जीवाणं कालावो पोग्गले णेया ॥७७॥
विमावस्वमावस्य स्वरूपं सवन्धप्रकार कल च गद्दि—

88

वभावस्वमावस्य रवस्य सवन्यमकार फल च गदायः— मुत्ते संघविहावो संघो गुणणिद्धरुसस्तजो भणिओ । तं पि य पडुम्स कालं तम्हा कालेण तस्स तं भणियं ॥७८॥

परिचत होता है। उसी वरिणमनको आगमको भागाम औपरामिक, साथोध्यांमिक और स्वाधिक भाव कहते हैं। अर स्वाधिक भाव कहते हैं। यह परिणाम गृढ पारिन मान्य परिणाम कहते हैं। यह परिणाम गृढ पारिन गृढ पारिन मान्य परिणाम कहते हैं। यह परिणाम गृढ पारिन गृढ पारिन मान्य परिन मान्य होता है जार मान्य परिन मान्य परिन मान्य है वे समन्य परावित परिन मान्य परिन मान्य है मान्य परिन मान्य मान्य परिन मान्य म

जीव और पुदुगलमे विभावरूप परिणतिका कारण बतलाते हैं—

बीवो तथा पुद्गलोमे जा विभाव कहें है उनमेसे जोवमे विभाव कर्मके निमित्तसे और पुद्गलमे कालके निमित्तसे जानने चाहिए ।।৩৩।।

इसीको स्पष्ट करते हुए आगे विभाव का स्वरूप, उसका कारण और उसका फल कहते है-

पुद्रगलका स्कन्भरूप परिणमन उसका विभाव है। और स्कन्यरूप परिणमन पुद्रगलमे पाये जानेवाले स्किष्य और रूस गुणके कारण कहा है। तथा वह परिणमन कालका निमित्त पाकर होता है इसलिए कालके द्वारा पुद्रगलका विभावरूप परिणाम कहा है।।७८।।

विशेषार्थ —पुराक परमाण्क दो आदि प्रदेश नही होते इस्तिक्त उसे अप्रदेशों कहते हैं। किन्तु वह एक प्रदेशवाका होता है दसिक्त उसे प्रदेशवाका होता है दसिक्त उसे प्रदेशवाका होता है दसिक्त उसे प्रदेशवाका होता है है दिक्त उसे प्रदेशवाका होता है है हिन्तु उसे पाये जाते हैं। यसि परमाणु स्वमानसे सम्पर्दित है किन्तु उसमें पाये जातेशके निराय और क्षा पृण्व सम्पर्क कारण है । यसि परमाणु स्वमानसे क्षा के साथ विशेष हो। उसे कि प्रदेश के साथ संघ जाता है। यह स्वम्य उसकी विभाव परिणाति कही जादी है स्थोकि एक स्थमक दूसरे स्थमके साथ स्व-द दोनोके स्वामानिक स्वक्त धातक है। पुराक हव्य भी परिणामी है स्थोकि परिणमन तो वस्तुका स्वनाव है अत परमाणुम वर्तमान दिनम्ब और क्षत्रतृष्टीमें भी परिणाम होता एहता है और उसके कारण उन गुणों एक पुणस्थ वस्त्य शक्ति केकर दोनीन बादि असि-माग प्रतिकारिक होता हि। ये परमाणु विद

पोगाला अ० क० त० सु०। "बीवा पोगालकावा सह सिक्तिरवा हवीत ण य सेदा। पुगाल करणा बीवा सवा सक् कालकरणा दु ॥९८॥'—प्रशासिक। 'पुर्गलावा सिकयत्स्य बहिरहमसावनं परिणाय-निवेतिक काल इति ते कालकरणाः।'—अस्वयन्त्रदोका।

संबन्धप्रकारमाह---

### जह जीवत्तमणाई जीवे बंघो तहेव कम्माणं । तं पि य दक्वं भावं जाव सजोगिस्स चरिमंतं ॥७९॥

आगे जीवकी विभाव परिणतिको बतलाते हैं-

जैसे जीवमे जोवपना अनादि है वंसे ही उसके साथ कर्मोंका बन्ध भी अनादि है। कर्मके दो भेद हैं—द्रव्यकर्म और भावकर्म। यह कर्मबन्ध स्वोगकेवकी नामक तैरहर्वे गुणस्थानके अन्त तक होता रहता है।।५९।।

विशेषार्थ--जैसे जीव अनादि है वैसे ही उसके साथ कर्मबन्ध भी अनादि है। तत्त्वार्यसूत्रके आठवें अध्यायमे बन्धका लक्षण इस प्रकार कहा है--- 'सकवायत्वाज्जीव कर्मणी योग्यान् पुद्गलानावते स बन्ध ।' कपायसहित होनेसे जीव जो कर्मके योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता है उसे बन्ध कहते हैं। इस सुवर्म 'कर्म-योग्यान्'न कहकर जो 'कर्मणो योग्यान्' कहा है उससे यह बतलाया है कि जीव कर्मके निमित्तले सकपाय होता है और कपाय सहित होनेसे कर्मके योग्य पुदुगलोको ग्रहण करता है अत. जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है। पहले बाँधे हए कर्मका उदय होनेपर जीवमे कथाय उत्पन्न होती है और कथायके होनेपर नवीन कर्मोंका बन्ध होता है। इस तरह कर्मसे कथाय और कथायसे कर्मकी परम्परा अनादिकालसे चली आती है। यदि ऐसा न मानकर बन्धको सादि माना जाये, अर्थात् यह माना जाय कि पहले जीव अत्यन्त शुद्ध अवस्थामे था, पीछे उसके कर्मबन्य हुआ तो जैसे अत्यन्त शुद्ध मुक्तजीबोके कर्मबन्य नहीं होता वैसे ही उस जीवके भी कर्मबन्ध नहीं हो सकेगा। अत यह मानता ही उचित है कि जीवकी तरह उसके साथ कर्मोंका बन्य भी अनादि है। जैनसिद्धान्तके अनुसार यह समस्त लोक पूद्यलोसे ठसाठस भरा है उनमे अनन्तानन्त परमाण कर्मरूप होनेके योग्य है। इसीसे उनके समदायको कार्मणवर्गणा कहते है। वे कार्मणवर्गणारूप स्कन्ध जीवके मिथ्यात्व आदिरूप परिणामोका निमित्त पाकर स्वयं ही आठकर्म रूपसे सातकर्म रूपसे या छह कर्मरूप से परिणत होकर जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते है । जैसे खाया हुआ भोजन उदरमे जाकर सात-भात कप परिणत हो जाता है। कम बाठ है-जानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । ये कर्म योग और कथायके निमित्तसे बँघते हैं । तबा आय कर्म सदा नहीं बँघता । विशेष स्थितिमें ही बैंबता है, किन्तु शेष सातों कर्म सदाकाल बैंधते रहते हैं। मोहनोयकर्मका बन्ध नौबें गुणस्थान तक ही होता है । और इसवें के पश्चात स्थारहवें, बारहवे और तेरहवें समोगकेवली नामक गुण-स्वान में केवल एक सातावेदनीय कर्मका ही बन्च होता है। इस तरह कर्मका बन्च सयोगकेवली गुणस्वान पर्यन्त ही जानना चाहिए । चौदहवें गुणस्वानमें बन्धका अभाव है ।

प्रकरणबलाटाकृतीनां भेदं वन्धहेत्ँ ध स्चयति--

मुलुतर तह इधरा मेवा पवडीण होति उह्याणं । हेउ दो तुण युद्धा हेऊ बतारि णायव्या ॥८०॥ मिच्छतं अविरतणं कसाय जोगा य जीवभावा ह । दश्च मिच्छताइ य पोग्गल्यव्याण जीवरणा ॥८१॥ भावो दश्वपिमित्तं वर्ष्णं पि य मावकारणं अणियं । अलोच्लंहितुमुवा कुणंति युद्धो हु कम्माणं ॥८२॥

आगे प्रकरण वश कर्मप्रकृतियोके भेद और बन्धके कारणोको सूचित करते हैं-

इन्यकर्म और भावकर्मके भेद मूलप्रकृति रूप और उत्तरप्रकृति रूप है। उनके इन्यप्रत्यय रूप और भावप्रत्यय रूप दो कारण है जो चारभेद रूप जानने चाहिए ॥८०॥

विगेपार्थ—कर्मके दो भेद अगर कहे है—हव्यक्तमं और भावकमं। कर्मक्पसे परिणत पुर्गलस्कम्भो-को हम्मक्षमं कहते हैं। और उन हम्मक्मोंके उदस्का निमित्त पाकर जीवमें जो राग-द्रेप मोहरूप भाव होते हैं उन्हें भावकमं वहते हैं। इव्यक्षमं भावकमंत्र निमित्त होता है और भावकमं ह्रव्यक्रमंग निमित्त होता है। इस तरह स्थक्तमं और भावकमंत्र हम्मात्रक्षय कप और भावप्रस्थय कप दो कारण हैं। इस क्योंके दो भेद है मुनदक्षति कर और उत्तरक्षति कर। इस भंदोको बन्धकार खागे स्वय बस्तनायंगे। तथा बन्धके चार कारणो-को भी कहों।

मिथ्यात्व, अविश्ति, कपाय और योगरूप जीवके भाव भावप्रत्यय हैं। और मिथ्यात्व बादि रूप पुद्गलद्रव्यकर्मं द्रव्यप्रत्यय है।।८१॥

विशेषार्थं — कर्मने जो दो कारण बरतलायें है वे मिन्दान्त, अबिदर्गित, क्याय और दोगके भेदते बार स्वयमक्य होते हैं। अबादे कर्मन्यकं ने सार सारण है और दनवेंचे प्रयोक्त इन्य प्रस्थव और आसप्रस्थानेंक भेदते दो भेद है। मिन्दान्त, अविदर्गित, क्याब और दोशक्य बोबका आस मानद्यश्याद है और निष्यात्व आदि नामक वर्मक्य परिणत पुर्गनद्रम्म इध्यद्भवय है। समस्यार गाया १९४ को टोकाम बससेनाचार्यने ऐसा ही जिल्ला है। यथा— मिन्दान्यविर्तित्रमादक्याययोगा कर्यमुता, प्रावप्रस्थयदस्थाप्रस्थयक्षेण संज्ञातंत्रमान्त्रमान्त्र

आगे भाव और द्रव्यमे कार्यकारण भाव बतलाते है-

भाव द्रव्यमें निमित्त है और द्रव्यको भावका कारण कहा है। दोनो परस्परमे एक दूसरेके हेतु होकर कर्मोंको पुष्टि करते है ॥८२॥

१. आसवणा अ० क०। 'मिण्डल अविरामण कसाय जोगार सल्यसल्या हु। बहुविहुमेचा जीवे तस्तेष अरणणपरिमामा ॥१६४॥ जाणावरणारीयस्त ते हुकम्मस्त कारणं होति। तेति थि होदि जोवी य रामदोसादिमात्रकरो ॥१६५॥'—सम्रवसार। २. व्यां बन्धता व० क० ख० सु०। ३. कुणंतु पुद्री सु

## दंसणणाजावरणं वेदो मोहं तु बाउ णामं व । गोवंतराय मुला पर्यंडी जीवाण णायख्वा ॥८३॥

इस्य स्वय हो कर्मरूप परिवासन करता है। इस तरह दोनोमे निमित्त-निमित्तिक भाव है। वास्तवसे आरमा तो अपने भाविको करता है और पुरस्क अपने भावोको करता है। किन्तु यह बारामा अज्ञानवरा इस और पर का भेदेज्ञान न होनेसे परको अपना करता है और अपने को पराया करता है और इस तरहसे यह कर्मोक कर्ती कहा जाता है। इत्यक्षमोंके उरस्वका आरमामे जो मात्र कोच होता है उसमे आर आरमामे मात्र्य-भावक भाव पाया जाता है। क्रोभारिक्य परिजत कारामा मात्र्य है और आरमामे भावक-मेद है उसका ज्ञान न होनेसे अपनेको कोच रूप मानकर तदनुरूप आरमा परिचान करता है। यह तो एक उरसहरूप है। क्रोभको ही तरह अपन कपायों और इन्द्रियो आर्थिको किया जा उकता है। इसी तरह यह आरमा जाता है पर बस्तु बेस है। दोनोमें मात्र जोय-आयक सम्बन्ध है। किन्तु अज्ञानवज्ञ यह आरमा सोनोको एक मानकर हर्य-विधादाद करता है। इस तरह इत्यक्षकों और आवक्षमें परस्पर निमित्त-निमित्तिक सम्बन्ध होनेसे अवारिकालसे यह जीव कसीके बन्धने पश्च हुआ उस बन्धनकांपुण्हों करता हता है।

मुल प्रकृतियोके नाम कहते हैं-

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये जीवोके मुलकर्म जानने चाहिए ॥८३॥

विशेषार्थ-बाह्य पदार्थको जाननेवाली जीवकी शक्ति ज्ञान है। वह जीवका गुण है उसके बिना जीवके अभावका प्रसग आता है। उस ज्ञानको जो आवृत करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म है। जीवका लक्षण उपयोग है। वह उपयोग दो प्रकारका है साकारोपयोग और अनाकारोपयोग। साकार उपयोगका नाम ज्ञान है और उसको आवरण करनेवाला कर्म ज्ञानावरणीय है। तथा अनाकार उपयोगका नाम दर्शन है। उसको आवरण करनेवाला कर्म दर्शनावरणीय है। जीवके सुख और द खका उत्पादक कर्म वेदनीय है। ग्रहीं सखसे द:खका क्षय नहीं लेना चाहिए किन्त द खका उपराम लेना चाहिए। क्योंकि सख जीवका स्वभाव है अत उसे कर्मजन्य मामनेमें विरोध आता है। जो मोहरहित स्वभाववाले जीवको मोहित करता है वह मोहनीय कर्म है। जो अवधारणमे कारण है वह आयुकर्म है। जो जीवको नानारूप बनाता है वह नामकर्म है। जो उच्च नीचका ज्ञान करता है वह गोत्रकर्म है। जो दाता और गहीताके बीचमे आता है वह अन्तराय कम है। इस प्रकार कर्मकी ये आठ मल प्रकृतियाँ है। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय ये चार कर्म घाती कहे जाते हैं क्योंकि ये जीवके गुणोके घातक है। शेष चार अघाती हैं। यसपि छन्मस्योंको दर्शन पहले होता है। पश्चात ज्ञान होता है किन्तु दर्शनसे ज्ञान पण्य है। इस तरह क्षानके बाद दर्शनको स्थान दिया गया है। इनके परवात् सम्यक्तका नम्बर आता है और फिर वीर्यका। इन चारो गणोको धातने वाले है क्रमसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय। वेदनीय कर्म यद्यपि अधाती है किन्त मोहका बल पाकर घातीको तरह बीवका घात करता है इसलिए उसे घातिकमौंके मध्यमें और मोहनीयके पहले स्थान दिया है। आयुके बलसे जीव किसी भवमे ठहरता है उसके पश्चात उसके शरीर आदिका निर्माण होता है और शरीर निर्माणके साधनोंको लेकर ऊँच-नीचका व्यवहार चलता है अत आय नाम और गोत्रका क्रम रखा गया है। अन्तराय कर्म वाति होते हुए भी अवातिको तरह समस्त वीर्य गुणको धातनेमें असमर्थ है तथा नामादिका निमित्त पाकर अपना कार्य करता है इसलिए उमे सब कमें के अन्तमे रला है। इस प्रकार बाठों कमोंके कमको समझना चाहिए।

१. पयडिय बा॰ क॰। 'णाणस्य दर्सणस्य य आवरणं वेयणीय मोहणियं। आउगणामं गोदंतराय-मिट अट्ट पमडीओ ॥८॥'—गो॰ कर्म॰। प्रा॰ पश्चर्सं॰, २।२।

उत्तरप्रकृतीनो बधाक्रमं संख्यामाइ---

णंब पण दो अडवीसा चउ तेणउदी तहेव दो<sup>र</sup> पंच । एदे उत्तरभेया एयाणं उत्तरोत्तरा हुति ॥८४॥

उत्तर प्रकृतियोको कमसे सख्या कहते है-

पाँच, नो, दो, अट्ठाईम, चार, तिरानचे, दो और पाँच ये उत्तर प्रकृतियाँ है । इनको भी उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ होतो है ॥८४॥

विशेषार्थ-ज्ञानावरणीय कर्मको पाँच प्रकृतियाँ है-मितज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अविध-ज्ञानावरणीय, मन.पर्ययज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय । डिन्द्रय और मनके द्वारा होने वाले ज्ञानको मितिज्ञान कहते हैं । उसका आवारक कर्म मितिज्ञानावरणीय है । मितिज्ञानके द्वारा ग्रहण किये गये अर्थके निमित्तसे जो अन्य अर्थोका ज्ञान होता है वह श्रतज्ञान है। धुमके निमित्तसे उत्पन्न हुआ अन्निका ज्ञान, नदीपरके निमित्तसे उत्पन्न हुआ ऊपरी भागमें वृष्टिका ज्ञान, देशान्तरकी प्राप्तिके निमित्तसे उत्पन्न हुआ सूर्यकी गतिका ज्ञान और शब्दके निमित्तसे उत्पन्न हुआ शब्दार्थका ज्ञान श्रवज्ञान है। इसी तरह श्रवज्ञानके निमित्त से जो जान उत्पन्न होता है वह भी श्रवज्ञान हो है फिर भी मृतिज्ञान पूर्वक श्रवज्ञान होता है इस सस्वार्य मुत्रके कथनके साथ उसका विरोध नहीं बाता क्योंकि यह कथन तत्त्वार्यमुत्रमे श्रुतज्ञानकी प्रारम्भिक प्रवृत्तिकी अपेक्षा किया गया है। इस श्रुतज्ञानका आवारक कर्म श्रुतज्ञानावरणीय है। इन्द्रिय आदिकी सहायताके बिना मतिक पदार्थका मर्यादा सहित जो स्पष्ट ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है। इस अविधिज्ञानको जो आवरण करता है वह अविधिज्ञानावरणीय कर्म है। पराये मनको प्राप्त हए अर्थका नाम मन है और मनकी पर्यायो अर्थात विशेषोका नाम मन पर्याय है। उन्हें जा जानता है वह मन पर्यायज्ञान है। इस जानका आवरणकर्म मन पर्ययज्ञानावरणीय कर्म है। जो केवल आत्मासे उत्पन्न होता है, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और पर्यायोको विषय करता है, करण, क्रम और व्यवधानसे रहित है वह अविनाशी प्रत्यक्षज्ञान केवलज्ञान है। इसका आवारक कमें केवलज्ञानावरणीय कमें है। मितज्ञान और श्रतज्ञानके अनेक भेद हैं अत उनके आवारक मतिज्ञानावरणीय कमोंके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद जानने चाहिए। जैसे मतिज्ञानके मल भेद चार है-अवग्रह ईहा अवाय और धारणा। अत. मतिज्ञाना-बरणीय कर्मके भी चार भेद है-अवग्रहाबरणीय, ईहाबरणीय, अपायावरणीय, धारणावरणीय । अवग्रहके दो भेद है -- व्यञ्जनावग्रह और अर्थावग्रह । अन अवग्रहावरणीय कर्मके भी दो भेद है व्यञ्जनावग्रहा-वरणीय और अर्थावग्रहावरणीय । इस तरह जिस ज्ञानके जितने भेद प्रभेद है, उसके आवारक कर्मकी भी उतनी ही उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ है । दर्शनावरण कर्मकी नौ उत्तर प्रकृतियाँ है - निदानिद्धाः प्रचलाप्रचलाः स्त्यानगृद्धि, निद्रा, प्रचला, चलुदर्शनावरणीय, अवसदर्शनावरणीय अवधिदर्शनावरणीय और केवल-दर्शनावरणीय । जिस प्रकृतिके उदयसे खुब सोता है उठाये जानेपर भी नही उठता वह निद्रानिद्रा प्रकृति है। जिसके उदयसे बैठा हुआ भी सो जाता है सिर धनता है. हाथ पैर पटकता है वह प्रचलाप्रचला प्रकृति हैं। जिसके उदयसे सोता हुआ भी मार्गम चलता है, मारता काटता बडबडाता है वह स्त्यानगृद्धि है जिसके उदयसे आघा जागता हुआ सोता है वह निदा प्रकृति है। जिसके उदयस आघा सोते हुए भी सिर आदि बोड़ा बोड़ा हिलते रहे वह प्रचला है। ये पाँचो ही प्रकृतियाँ दर्शनावरणीय हैं क्योंकि वे स्वसंवेदनका विनाश करती है। चाक्षुण विज्ञानको उत्पन्न करनेवाला स्वसवेदन चक्षदर्शन है और उसका आवारक कर्म चक्ष-दर्शनावरणीय है। श्रोत्र. घ्राण, जिल्ला. स्पर्श और मनके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके कारणमृत स्वसंवेदनका नाम अवशुदर्शन है और इसके आवारक कर्मका नाम अवशुदर्शनावरणीय है। परमाणुते सेकर महास्कन्य

र. 'पंच गव दोष्णि बहुाबीसं चररो कमेण तेणवदी। तेउत्तर सबं वा दुगपण्ण उत्तरा हॉति ॥२२॥'— गो॰ कमे॰। प्रा॰ पञ्चसंग्र॰, २।४। २. दम ज॰।

पर्यन्त पुद्रपक प्रस्पको विषय करनेवाके व्यविज्ञानके कारणभूत स्वसंबेदनका नाम अविध्यर्शन है और उसके आवारक कर्मका नाम अविध्यर्शन कर्मका नाम अविध्यर्शन है तो है केवलागाकी उत्तिष्ठिक कारणभूत स्वसंदनका नाम केवलयर्शन है जीर उसके आवारक कर्मका नाम केवलयर्शनावरणीय है। इतनी विवेधता है कि उध्यक्षिक लाम वर्षावर्षक होता है पर्यो केवलयान वेवलयर्शनके समान कालमें होता है क्योंकि जान और दर्शन बोनी निरामस्य है। वेवलोमकर्मकी हो प्रकृतियाँ है— साताबेदनीय और ज्वाताबेदनीय । इं.सका प्रतीकार करने में कारणभूत सामग्रीको मिलानेवाला और इं.सकी उत्पादक कर्महळ्की शक्तिका विनाश करनेवाला कर्म साताबेदनीय कहलाता है। सुख क्याववाले जीवको इस उपमान करानेवाला और इसका प्रवाद कर्मका करानेवाला कर्म कराना वाला वेवलीय कहलाता है। सुख क्याववाले जीवको इस उपमान करानेवाला कर्म कराना वाला वेवलीय कहा जाता है। इस प्रकृतियां केवला है प्रकृतियां है। मोहतीय कर्मकी क्याव्यं हो हो प्रकृतियां है। मोहतीय कर्मकी क्याव्यं क्याव्यं होती है। यो मोहित कराने हे यह मोहतीय कर्म है। आता, आगम और प्रवादी ने मो प्रवृत्ति करानेवाला कर्म होतीय करनेवाला अर्थात् उत्ति वेवला अर्थात् उत्ति वेवला अर्थात् वेवले विपरीत मारको उत्तर करनेवाला क्याव्यं होती है उसका नाम दर्शन है उसको मोहित करनेवाला अर्थात् उत्ति वेवले विपरीत मारको उत्तर करनेवाला कर्म दर्शनमोहलीय कहलाता है। रामका न होना चारित है। उसे मोहित करनेवाला कर्म होतीय करनियाल कर्म वेवला अर्थात् उत्ति विपरीत भावको उत्तर करनेवाला कर्म व्याविक्तियाल कर्मनेवाल कर्ममें वो प्रकृतियालि है।

दर्शनमोहनीय कर्म बन्धकी अपेक्षा एक ही प्रकारका है। सत्त्व अवस्थामें वह तीन प्रकारका हो नाता है--सम्बक्त्व, मिट्यात्व और सम्बन्धियात्व । जैसे एक हो प्रकारका कोदो चाकीमें दला जानेपर एककालमें एक विशेष क्रियाके द्वारा चावल, आधे चावल और कोदो इन तीन अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उसी प्रकार सम्यक्त्वाभिमल जीवके अनिवृत्तिरूप परिणामोंके सम्बन्धसे एक प्रकारके मोहनीयका तीन प्रकारसे परिणमन हो जाता है। अस्पन्न हए सम्बक्त्वमे शिथिलताका उत्पादक और उसकी अस्थिरताका कारणभूत कर्म सम्यक्त्व प्रकृति कहलाता है। सम्यक्त्वका सहवारी होनेसे उसे सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक्त्व और मिध्यात्वरूप दोनो भावोके संयोगमे उत्पन्न हुए भावका उत्पादक कर्म सम्याग्निध्यात्व कहलाता है। आस. आगम और पदार्थीमे अश्रद्धाको उत्पन्न करनेवाला कर्म मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार दर्शनमोहनीय कर्म तीन प्रकारका है। चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकारका है-कथाय वेदनीय और नोकघायवेदनीय। जिस कमें के उदयसे जीव कथायका वेदन करता है वह कथायवेदनीय है। जिस कमें के उदयसे जीव नोकपायका बेदन करता है वह नोकषायवेदनीय है। सुख और दुल्लरूपी घान्यको उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रको जो जीतती है वह कथाय है। ईयत् कथायको नोकथाय कहते हैं क्योंकि स्थितबन्ध और अनुभागबन्धको अपेक्षा कषायोसे नोकषायोमे अत्यपना है तथा क्षपक श्रेणीमे नोकषायोंके उदयका सभाव हो जानेके पश्चात कवायोंके उदयका विनाश होता है। कवाय वेदनीय कर्म सोलह प्रकारका है-अनन्तानवन्धी क्रोध, मान माया लोभ अप्रत्यास्यानावरणीय क्रोध मान नाया लोभ, प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध मान माया लोभ, सञ्चलन क्रोध मान माया लोग । जो क्रोध मान माया लोग सम्यगृदर्शन व सम्यवसारित्रका विनाश करते है तथा जो अनन्त भवके अनुबन्धनरूप हैं वे अनन्तानुबन्धी कहलाते हैं । अधवा अनन्त भवीमें जिनका अनुबन्ध चला जाता है वे अनन्तानुबन्धी हैं। ईचत बर्धात एक देश प्रत्याख्यानको अप्रत्याख्यान कहते हैं। अप्रत्याख्यान अर्थात देशसयमका आवरण करनेवाला कर्म अत्रत्याख्यानावरणीय है। प्रत्याख्यान महावतको कहते हैं। सनका आवरण करनेवाला कर्म प्रत्यास्थानावरणीय है। जो सम्यक्रमसे प्रकाशित हो वह संज्यलनकषाय है रत्नत्रयका विरोधी न होनेसे इसे सम्यक् कहा है।

होती है वह रित कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोकी द्रव्य क्षेत्र काल और भावमें अरित सत्पन्न होती है वह अरति कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोंको शोक उत्पन्न होता है वह शोक कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सात प्रकारका भय उत्पन्न होता है वह भय कर्म है। जिस कर्मके उदयसे द्रव्य क्षेत्र काल मावमें ग्लानि उत्पन्न होती है वह जगप्सा कर्म है। इस तरह नोकवाय वेदनीयकी नी प्रकृतियाँ हैं। बायकमंकी चार प्रकृतियाँ है-नरकाय, तिर्यञ्चाय, मनुष्याय और देवाय । जो कर्म नरक भवकी घारण कराता है वह नरकायुकर्म है। जो कर्म तिर्यञ्च भवको घारण कराता है वह तिर्यञ्चायु कर्म है। जो कर्म सनुष्य भवको चारण कराता है वह मनुष्यायुकर्म है। जो कर्म देव भव को चारण कराता है वह देवायु कर्म है। इस प्रकार आयु कर्मकी चार हो उत्तर प्रकृतियाँ है। नाम कर्मको ९३ प्रकृतियाँ है। जो नरक तिर्यञ्च मनुष्य और देवपर्यायका बनानेवाला कर्म है वह गतिनाम कर्म है। वह गतिनाम कर्म चार प्रकारका है-नरकगति नाम कर्म, तिर्यञ्चगति नाम कर्म, मनुष्यगतिनामकर्म, देवगतिनामकर्म । जो कर्म एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीत्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रियभावका बनानेवाला है वह जातिनामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है-एकेन्द्रियजाति, दीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति और पद्मीन्द्रयजाति नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण शरीरके परमाण जीवके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं वह शरीर नाम कर्म है। वह पौच प्रकारका है---औदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर आहारक गरीर तैजस शरीर और कार्मण शरीर नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओका परस्पर सम्बन्ध होता है वह धरीरबन्धन नामकर्म है। वह भी पाँच प्रकारका है--औदारिकशरीर बन्धन, वैक्रियिक शरीर बन्धन, आहारक शरीर बन्धन, तैजस शरीरबन्धन और कार्मण शरीर बन्धन । जिस कर्मके उदयसे परस्पर सम्बन्धको प्राप्त हुई वर्गणाओमे चिक्कणता उत्पन्न हो वह शरीर सद्यात नाम कमे है। उसके भी पाँच भेद हैं -- औदारिक शरीर संघात, वैक्रियिक शरीर सघात, आहारकशरीर सधात, तेजसशरीर संघात और कार्मणशरीर सधातनामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरोको आकार रचना होती है उसे सस्थान नामकर्म कहते हैं। वह छह प्रकारका है-समचत्रल शरीर सस्वान, न्यद्मोधपरिमण्डल शरीरसस्यान, स्वाति शरीरसंस्थान, कृष्ण्यारीरसंस्थान, वामन शरीरसस्थान और हण्ड शरीरसस्थान नाम कर्म। समचत्रस्र अर्थात समान मान और उन्मानवाला धरीरसस्थान जिस कर्मके उदयसे बनता है वह सम-चतुरस्र शरीरसंस्थान नाम कर्म है। जिस शरीरका परिमण्डल न्यस्रोध अर्थात वटबुलके परिमण्डलके समान होता है वह न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान है उसका निवर्तक नाम कर्म उसी संज्ञावाला है। अर्थात् इस संस्थान बाला शरीर नीचे सुक्ष्म ऊपर विद्याल होता है। स्वाति वामीको कहते है। स्वातिके समान आकारवाला शरीर जिस कर्मके उदयसे बनता है वह स्वाति शरीर सस्वान नाम कर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरका आकार कुवडा होता है वह कुब्ज शरीर सस्यान नामकर्म है। बामन अर्थात बौना शरीर जिस कर्मके उदयसे बनता है वह वामन शरीर नामकर्म है। हण्ड अर्थात सब ओर से विषम आकार वाला शरीर जिस नाम कर्मके उदयसे बनता है वह हण्डक शरीर सस्याननामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे आठो अगो और उपांगोकी रचना होती है वह अनोपांग नामकमं है। वह तीन प्रकारका है--औदारिक लगोपाग, वैक्रियिक शरीर अगोपांग और आहारक शरीर अगोपाग नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हिंह्योंकी निष्पत्ति होती है वह शरीर संहनन नामकमं है। वह छः प्रकारका है। वज्रकपते स्थित हट्टी और ऋषभ अर्थात् वेष्टन इन दोनों के साथ जिसमें बजानय की छें हो वह बजा ऋषभ नाराच शरीर संहतन है। जिसमें हड़ी और की छें तो बफारूप हो परन्तु ऋषभ बख्यमय न हो वह बख्यनाराच शरीर संहतन है। जिसमें हाड की छें सहित हों किन्तु बचकप न हों, वह नाराच संहनन है। कीलसे आधा मिदा हुआ संहनन अर्थनाराच कारीर संहनन है। परस्परमें कीलित सहनन कीलित शरीर सहनन है। जिसमें हर्डियाँ स्नायुजोंसे वैभी होती है वह असंप्राप्त सरीसुपादि शरीर संहतन है। इनके कारण जो कर्म है उनके भी ये ही नाम हैं। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें वर्णकी उत्पत्ति होती है वह वर्णनाम कर्म है। वह पाँच प्रकारका है---कृष्णवर्ण, नोस्टवर्ण, रुचिर-

वर्ण, शुक्लवर्ण और हरित वर्ण नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे शरीरमें गन्धकी उत्पत्ति होती है वह गन्ध नामकर्म है। यह दो प्रकारका है सुगन्य और दुर्गन्य नामकर्म। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसकी निष्पत्ति होती है वह रस नामकर्म है। वह पाँच प्रकारका है--ितक्त, कट्क, कथाय, आम्छ और मधुर नामकर्म। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें स्पर्शकी उत्पत्ति होती है वह स्पर्श नामकर्म है। वह बाठ प्रकारका है-कर्कश, मृदु, गुरु, लपु, स्निग्म, रूक्ष, शीत और उल्ला नामकर्म। जिस कीवने पूर्व शरीरको तो छोड़ दिया है किन्तु उत्तर शरीरको अभी ग्रहण नही किया है उसके आत्म प्रदेशोको रचनापरिपाटी जिस कर्मके उदयसे होती है वह आनुपूर्वी नामकर्म है । वह चार प्रकारका है--नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्य-गति प्रायोग्यानुपूर्वी और देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म । जिस कर्मके उदयसे जीवका शरीर न अति गुर और न अति लघु होता है वह अगुरुलघु नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीर अपनेको ही पीडाकारी होता है वह उपघात नामकर्म है, जैसे लम्बे सीग आदिका होना। जिस कर्मके उदयसे शरीर दूसरोको पोड़ा करने-वाला होता है वह परवात नामकर्म है । जिस कर्मके उदयसे उच्छवास और नि स्वासकी उत्पत्ति होती है वह उच्छ्वास नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें आताप होता है वह आताप नामकर्म है। उष्णता सहित प्रभाका नाम आताप है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें उद्योत होता है वह उद्योत नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे भूमिका आश्रय लेकर या बिना उसका बाध्य लिये भी जीवोका आकाशमे गमन होता है वह विहासी-गति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवोके स्थावरपना होता है वह स्थावर नामकर्म है। जल, अग्नि और वायुकायिक जीवोमे जो संचरण देखा जाता है उससे उन्हें त्रस नहीं समझ छेना चाहिए क्योंकि उनका गमनरूप परिणाम पारिणामिक है। जिस कर्मके उदयसे जीव बादर होते है वह बादर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव सूक्ष्म एकेन्द्रिय होते हैं वह सूक्ष्म नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव पर्यास होते हैं वह पर्याप्तिनाम कर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव अपर्याप्त होते है वह अपर्याप्ति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे एक शरीरमे एक हो जीव रहता है वह प्रत्येक शरीर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अनन्तजीव एक ही शरीरवाले होकर रहते हैं वह साधारण शरीर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरमें रसादिक धातुओका अपने रूपमे कितने ही काल तक अवस्थान होता है वह स्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे रसादिकका आगेकी धातुरूपसे परिणाम होता है वह अस्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे चक्रवर्तित्व, बलदेवत्व और वासुदेवत्व आदि ऋद्वियो के सूचक शख, कमल आदि चिह्न अंग-प्रत्यंगोमे हीं वह शुप्र नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अश्भ विद्व हो वह अश्भ नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीवके सौभाग्य होता है बह सुभग नामकर्म है जिस कर्मके उदयसे जीवके दौर्भाग्य होता है वह दुर्भग्रनामकर्म है जिस कर्मके उदयसे कानोको प्रिय लगनेवाला स्वर हो वह सुस्वर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे कर्णकटु स्वर हो वह दुस्वर नामकर्म है। जिस कर्मके उदय से शरीर प्रभायुक्त हो वह आदेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीर प्रभाहीन ही या अच्छा कार्य करनेपर भी जीवको गौरव प्राप्त न हो वह अनादेय नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे लोकमें यश हो वह यश कीति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे अयश हो वह अयश कीति नामकर्म है। जिस कर्मके चदयसे अंग और उपागका स्वान और प्रमाण अपनी-अपनी जातिके अनुसार नियमित हो वह निर्माण नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे जीव पाँच महाकत्याणकों को प्राप्त करके तीर्थका प्रवर्त्तन करता है वह तीर्घकुर नामकर्म है। गोत्र कर्मकी वो प्रकृतियाँ हैं--उच्चगोत्र और नीचगोत्र। जिनका दीक्षायोग्य साधु आचार है, साधु आचारवालोके साथ जिन्होंने सम्बन्ध स्वापित किया है तथा जो आर्थ कहलाते हैं उन पुरुषोंकी सन्तानको उच्चगोत्र कहा जाता है। उनमें उत्पत्तिका कारणमूत कर्म भी उच्च गोत्र है उससे विपरीत कर्म नीवगोत्र है। अन्तरायकर्मकी पाँच प्रकृतियाँ हैं — दानान्तराय, लामान्तराय, मोगान्तराय, उपभोगान्त-राय और सामान्तराय । रत्नत्रयसे युक्त जीवोके लिए अपने वित्तका त्याग करनेको दान कहते हैं । इच्छित अर्थकी प्राप्ति होना लाम है। जो एक बार भोगा जाये वह मोग है जो पुनः पुनः भोगा जाये वह उपमोग है। वीर्यका अर्थ शक्ति है। इनकी प्राप्तिमें विष्न करनेवाला अन्तराय कर्म है। इस प्रकार बाठों कर्मोंकी

एताः सामान्येन ग्रुभाशुमभेदमिका जोवानां सुखदु,खफळदा भवन्तीत्वाह—

अमुहसुहाणं भेया सब्बा वि य ताउ होंति पयडीओ । काऊण पज्जयिठींद सुहदुखं फलंति जीवाणं ॥८५॥

उत्तर प्रकृतियाँ जाननो चाहिए। इनके भी उत्तरोत्तर अनेक भेद होते हैं। इतीवे आगममें कर्म प्रकृतियोके असस्वातकोक भेद बतकाये हैं।

आमे कहते हैं कि ये कर्म प्रकृतियां शुभ और अशुभ के भेदसे भिन्न होकर जीवोको सुन्न और दुःख-रूप फल देती हैं—

वे सभी कर्म प्रकृतियाँ बागुभ और शुभके भेदसे दो प्रकारकी होती है तथा एक पर्यायमे स्थिति करके जीवोको सुख और दु खरूप फल देती है ॥८५॥

विशेषार्थ-आठ कर्मों मेसे बार कर्म तो वाती कहे जाते है और बार अधाती । जो कर्म आत्माके मुगको घातते हैं वे घातोकर्म कहे जाते हैं। ऐसे कर्म ४ है-जानावरण, दर्शनावरण, मोहनोय और बन्तराय । ज्ञानावरण कर्म आत्माके ज्ञानगुणको घातता है इसीके कारण ससारी जीवोम ज्ञानगुणकी मन्दता पाथी जाती है। दर्शनावरण कर्म जीवके दर्शन गुणको घातता है। मोहनीय कर्म जीवके सम्यक्त्व और चारित्र गुणको घातता है तथा अन्तरायकर्म वीर्य गुणको धातता है। इस तरह ये चार कर्म घाती है। इसीसे इन्हें सो अशुभ ही माना जाता है क्योंकि जो कर्मआत्मगुणका घाती होता है उसे शुभ कैसे माना जा सकता है। क्षेत्र चार अवाती कमोंको उत्तर प्रकृतियाँ शुभ और अशुभ मानी गयी हैं। जिन प्रकृतियोका फल सासारिक सुल होता है वे शुभ मानो गयी हैं और जिन प्रकृतियोका फल दुःख होता है वे अशुभ मानी गयी हैं। आयुक्रमंकी चार उत्तर प्रकृतियोमे केवल नरकायुको अशम माना है और शेष तीन आयुओको शुभ माना है। मयोकि भोगभूमिके तिर्यञ्च भी सुम्ती ही होते हैं उसलिए तिर्यञ्चायुको भी शुभ माना है। नामकर्मके भेदोमे नरकगति नरक गत्यानुवूर्वी और नियंश्चगति तिर्यञ्चगत्यानुवूर्वी अशुभ है, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुवूर्वी तथा देवगति देवगत्यानुपूर्वी शुम है। पाँच जातियोमेसे पञ्चेन्द्रिय जातिनामकर्म शुभ है शेष चार अशुभ है। पाँचो शरीरनामकर्म, पाँचो बन्धन नामकर्म, पाँचो संघात नामकर्म और तीनो अगोपाय नामकर्म शुभ है। वर्ण गन्ध रस और स्पर्ण नामकर्मकी गणना यूममे भी की जाती है और अधुममे भी की जाती है क्योंकि विभिन्न जीबोको विभिन्न कपादि प्रिय और अप्रिय होते हैं। ६ संस्थानो और ६ सहननमें से केवल एक समचतु-रस्न सस्यान और बर्ज्जर्थम नाराच सहनन शुभ माना गया है शेख सब अञ्चम माने गये हैं। उपवास अञ्चल माना गया है, अगुरुलधु, परधात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत नामकर्मोको गुभ माना गया है। प्रशस्त विहायोगति शुम है अप्रगत्त विहायोगति अशुम है। त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुन, सुमग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति नामकर्म शुभ है। इनके विपरीत स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अणुभ, दुर्भग, दु स्वर, अनादेय और अयश कीर्ति नामकर्म अञुभ है। निर्माण और तीर्थक्कर नामकर्म शुभ हैं। उच्चगोत्र शुभ है, नीच गोत्र अशुभ है। सातावेदनीय शुभ है, असातावेदनीय अशुभ है। इस तरह कर्मीमें शुम और अशुभ भेद सासारिक सुख दुल रूप फलकी अपेक्षासे किया गया है। किन्तुकर्मशुभ हो या अधुम, है तो बन्धन रूप हो। प्रुचला सोनेको हो या लोहे की, प्रुचला तो प्रुचला ही है। जसे लोहेकी साँकल मौथती है वैसे हो सोनेको साँकल भी बाँघती है। परतन्त्रताकी कारण दोनो ही हैं। सांसारिक दृष्टिमें लोहेंसे सोना बहुम्ल्य माना जाता है, बमकदार रगवाला भी होता है। किन्तु बन्धनकी दृष्टिसे दोनों समात हैं। इसोसे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि जो संसारमे रोकता है वह कर्म शुभ कैसे कहा जा सकता है। अत कर्मोंने शुभ-अशुभ मेद सास।रिक सुख-दु:सकी दृष्टिसे हो किया गया है। कर्मतो कर्मही है। उसके रहते हुए संसारसे छुटकारा नही हो सकता।

पर्यायस्थितिकारणमाह---

सुरणरणारयतिरिका पयडीको णामकम्मणिब्बता । जहण्णोक्कस्सामज्जिमकाउवसेणं तिहा है ठिदी ॥८६॥

चतुर्गतिजीवानां जघन्यसध्यसोत्कृष्टायुःप्रमाणं कथयति । तत्र तावस्मनुष्याणास्—

अंतमुहुत्तं अवरा वरा हु मणुवाण होइ पल्छतियं। मज्जिम अवरा वड्डो जाव वरंे समयपरिहीणं ॥८॥।

तिरद्याम्--

जह मणुए तह तिरिए गङ्भजपींचविए वि तण्णेयं । इयराणं बहुभेया वारिसमग्गेण णायव्या ॥८८॥

आगे पर्यायस्थितिका कारण कहते है-

देवगति, मनुष्यगति, नरकगति और तिर्यञ्चगति ये नामकर्मकी प्रकृतियाँ है। जघन्य उत्कृष्ट, और मध्यमके भेदसे आयकी तीन स्थितियाँ है।।८६।।

विद्योवार्थ—एक तो गति नामकर्म है और दूसरा आयुकर्म । गतिनामकर्म तो जीवके सदा वैधता है किन्तु आयुकर्मका बन्य त्रिमाणमे ही होता है। आयुक्रमंक अनुमार ही जीवको उस पतिने मरकर जाना होता है। उस्कृष्ट , जमन्य या मध्यम जैसी आयुक्रमंकी स्थित वैधनों है जीव उसीके अनुसार उस गतिमें जाकर अपनी स्थित पर्मन उस पर्यायय स्थाय के स्वादा प्रकार है। आयु समाप्त होनेपर सीधी गयी दूसरी आयुक्ष अनुसार पुकर्या के लेता है। इस तरह अमृक पर्यायमें स्थितिका कारण आयुक्रमं है। आयुक्ष्मंत्र अनुसार अपनी पर्यायमें स्थित एकर जीव पूर्व सीचत शुम्भजपुम कमीका कल भोतात है और नवीन बन्य करता है। कमंक्रे कारो और मोगेसे यह परस्या उसकी तब तक बालू रहती है जब तक बह युम और अपुध दोनो प्रकारक कर्मस्यमक्ती नहीं काट देता।

आमे चारो गतिके जोवोंकी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण बतलाते हुए सर्वप्रथम मनुष्योको आयुका प्रमाण कहते हैं—

मनुष्योक्ती जवन्य आयुका प्रमाण एक अन्तर्महुतं है और उत्क्रष्ट आयुका प्रमाण तीन पत्य है। मध्यम आयुका प्रमाण एक समय अधिक अन्तर्महुतंते लेकर उत्क्रष्ट आयु तीन पत्यमे एक समय क्रम तक जानता।।८७।।

बिशेषार्थ---मनुष्य कर्मनृषिव और भोगनृषिवके भेदते दो प्रकारके होते हैं। कर्मभूमित मनुष्योको जक्य बाद्य कर्मानूर्द्धतं मात्र होती है। इसीसे मनुष्य साम्यक्षतं मात्र होती है। इसीसे मनुष्य साम्यक्षते अक्ष्य आयु कर्ममूर्द्धतं और उक्ष्य आयु कार्मभूर्द्धतं और उक्ष्य आयु कार्मभूर्द्धतं और उक्ष्य आयु कार्मभूर्द्धतं और उक्ष्य आयु कर्मभ्यं साम्यक्षते अक्ष्य अयु कर्मम्यक्षते हितता पर्यन्त सब आयु मन्यम्य आयु नानना चाहिए।

आगे तिर्यञ्जोंकी आयुका प्रमाण कहते है-

जैसे मनुष्योमें जघन्य उस्कृष्ट और मध्यम आयुका प्रमाण बतलाया है बेसे ही गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें भी जानना । शेष तिर्यञ्चोके बहुत भेद आगमके द्वारा जानना चाहिए।।८८।।

१. णंति आउं ठिदी अ० क०। २. चरं अ०। 'नृस्विती परापरे विषय्योपमान्तर्मूहर्ते ॥ तस्त्रार्थस्० ३-३८।

देवानां नारकाणां च--

ेसहस बस सुरणिरये वासा अवरा वरा हु तेतीसं। सायरठिबीण संखा सेसं मणुआणमिव मुणह ॥८९॥

विद्रोपार्थ —ितयंव तीन प्रकारके होते हैं —एकेन्ट्रिय, विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। एकेन्ट्रिय भी पांच प्रकारके हैं — पृथीकाधिक, जलकाधिक, तेयस्काधिक, वाह्यायिक और वार्त्यतिकाधिक । पृथीकाधिक की प्रतार के हैं — जुद्ध पृथिवीकाधिक और तर पृथिवीकाधिक। गृद्ध पृथिवीकाधिक । पृथीकाधिक कि उत्तर हिस्सित है। वार्त्यतिकाधिकोकी उत्तर हिस्सित है। विल्याधिकोकी उत्तर हिस्सित है। विल्याधिकोकी उत्तर हिस्सित है। विल्याधिकोकी उत्तर हिस्सित है। विल्याधिकोकी उत्तर हिस्सित है। विल्याधिक विश्व प्रकार है । विल्याधिकाधिकोकी उत्तर हिस्सित वारह वर्ष, देशस्थिको है। प्रतार वर्ष है। वर्षायाधिकाधिक विल्याधिक विल्

देवो और नारकोकी आयुका प्रमाण कहते है--

देवों और नारकियोको जधन्य आयुका प्रमाण दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तेतीस सागर है। शेष-मध्यम आयुका प्रमाण मनुष्योको तरह जानना ॥८९॥

विशेषार्थ—प्रवम नरकमें जबन्य आयु दस हजार वर्ष प्रमाण होती है और उत्कृष्ट आयु एक सागरको है। दूसरे नरकमे तीन सागर, तीसरेमे सात सागर, चौथे नरकमें दस सागर, पौचवेंमें सतरह सागर, छठेमें बाईस सागर और सातवें नरकमें तेतीस सागर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण है। पहले-पहले नरककी उत्कृष्ट आयु आगे-आगेके नरकमे जयन्य आयु होती है। अर्थात् पहले नरककी उत्कृष्ट आयु एक सागर दूसरे नरकमें जघन्य होती है। दूसरे नरककी उत्कृष्ट आय तीन सागर तीसरेमें जघन्य होती है। इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। देवोके चार प्रकार है-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषक और वैमानिक। भवनवासी और व्यन्तर देवोकी जघन्य आयु दस हजार वर्ष होती है। भवनवासी देवोके दस प्रकार है। जनमेंसे असुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर, नागकुमारोकी तीन पत्य, सुपर्णकुमारोकी अदाई पत्य, द्वीपकुमारोकी दो पत्य और शेष छह कुमारोकी डेढ़ पत्य उत्कृष्ट बायु होती है। व्यन्तरोकी और ज्योतिष्कोकी उत्कृष्ट बागु एक पत्यसे अधिक होती है। ज्योतिष्कोकी जयन्य आयु एक पत्यका आठवाँ भाग होती है। वैमानिक देवोमे प्रथम और द्वितीय स्वर्गोमे उत्कृष्ट आयु दो सागरसे अधिक होती है। तीसरे और चतुर्य स्वर्गमें सात सागरसे अधिक, पौचवें और छठे स्वर्गमें दस सागरसे अधिक, सातवें और आठवें स्वर्गमें चौदह सागरसे अधिक, नौवे और दसवें स्वर्गमे सोलह सागरसे अधिक, ग्यारहवें और बारहवें स्वर्गमे अठारह सागरसे अधिक, तेरहवें और चौदहवें स्वर्गमें बीस सागर तथा पन्द्रहवें और सोलहवें स्वर्गमे बाईस सागरकी उत्कृष्ट आयु होती है। सोलह स्वर्गीय उत्पर नी ग्रैवेयकोमे एक-एक सागर बढ़ते-बढ़ते २३ सागरसे ३१ सागर तक आयु होती है। नौ अनुदिशोमें बलोस सागरकी और पाँच अनुत्तरोमे तेतीस सागरकी उत्कृष्ट आय होती है। प्रयम और द्वितीय स्वर्गमें एक पत्यक्षे अधिक जधन्य स्थिति होती है। आगे पहले-पहले युगलकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिकताको लिये हुए आगेके युगलको जधन्य आयु होती है। इसी तरह आगे भी जानना।

३. दहसहसा क० क० ख. मु०। दहसहसा ख०।

तेषु पर्यापेषु बीवाः पञ्चावस्थासु चतुर्विषदुःखेन दुःलिका सवम्लीत्याह— पंचावत्यजुनौ सो चउविहतुक्खेण दुक्तिका ैय तहा । तावतु कालं जीजो जाव ण सावेद्द परमसब्सावं ॥९०॥

ताः पन्चावस्था आह—

पंचावस्या वेहे कम्माबो होइ सयलजीवाणं । उप्पत्ती बालतं जोवण बुढ्ढंत होइ तह मरणं ॥९१॥ सहजं खुवाइजाबं णइमित्तं सीववादमावीहि । रोगाविका य देहज अणिट्टजोए तु माणसियं ॥९२॥

विमावस्वमावफ्रकमाह—

विद्भावादो बंघो मोक्सो सब्भावभावणालीणो । तं खु<sup>ँ</sup>णएणं णच्चा पच्छा आराहबो जोई<sup>3</sup> ॥९३॥

उन पर्यायोमे जोव पाँच अवस्थाजीचे चारो प्रकारके दुःखते दुःखित होते हैं ऐसा कहते हैं— जब तक जीव अपने परमस्वभावकी भावना नहीं करता तब तक पाँच अवस्थाओंसे युक्त होता हुआ चार प्रकारके दुःखोंसे दुखी रहता है।।९०।।

उन पाँच अवस्थाओंको कहते है-

उत्पत्ति, बालपना, युवावस्था, बुढापा और मरण ये पाँच अवस्थाएँ सब जीवोके शरीरमे कर्मके उदयसे होती है ॥९१॥

विद्योवार्थ—संसारी जीव बनाविकालने इस संसारमे प्रदक रहा है। इसका मूल कारण है उसका आजात । अजातनव आजतक उसने यही बालनेका प्रयत्न नहीं हिया कि में कीन है, मेरा स्वरूप क्या है? कमके योगते जब यह जीव नया जग्म पारण करता है तो मानता है यह मेरा जग्म हुजा। फिर शस्यास्थामे अपनेको बालक, युवास्थामें युवा, कुडास्थामें युव, मानता है। बीर मृत्यु होनेपर क्षणा मरण मानता है। किन्तु ये पांची अवस्थाएं तो यारीराश्रित है, नये यारीर कारण करनेको जग्म कहा जाता है, यारीरकी हो अवस्था है। कीन तो न जग्मता है और न मरता है, वह न बालक है न जवान है और में पूर्व होनेपर अपराधित है। यारीरकी हो आयारा प्राप्त है। से से व यारीराश्रित है। यारीरको हो आयारा मानते हैं है। से स्वाप्त स्वाप्त मानते हैं वह तो वारीर और उसकी अवस्था जीते मित्र एक शाश्यत स्वत्य के अवस्था जीते हैं। उसके स्वयूप तो जानता देखना मान है। उसके न हाम है, न पैर है, न सिर है और न वनाय होता है। उसके स्वयूप तो जानता देखना मान है। उसके प्रवृत्त मेरीर है। स्वयूप से आपरे क्या है। उसके स्वयूप तो अवस्था है। उसके स्वयूप से अविव से स्वयूप है। से स्वयूप होता है। उसके स्वयूप से अविव स्वयूप से अविव स्वयूप होता है। उसके स्वयूप से अवस्था है। अवस्था है। इसका स्वयूप सो जीव नहीं करता, होते हैं संतर के हु आपरे स्वयूप स्वयूप सी जीव स्वतुप करता, होते होते संतर के दु आपरे हिस सोवका होता है। स्वयूप सामित से स्वयूप सी जीव सही करता है। स्वयूप मान ही हो सकता है। स्वयूप मान ही हो सकता है। स्वयूप मान ही हो सकता।

आगे चार प्रकारके दु.खोका स्वरूप कहते हैं---

भूख प्यास आदिसे होनेवाला दुःख सहज है। शोत वायु आदिसे होनेवाला दुःख नीमित्तक है। रोग आदिसे होनेवाला दुःख देहज है और अनिष्ट संयोगसे होनेवाला दुःख मानसिक है।।९२॥

आगे विभावस्वभावका फल कहते है-

विभावसे बन्ध होता है और स्वभावमे लीन होने से मोक्ष होता है। नयके द्वारा इसे जानने के परवात् योगी आराधक होता है।।९३॥

१. तहया भा०, तहयं भ० ६० स॰ ज॰ । २. णराणं सु॰ । ३. होई सु॰ । हवए भ० ६० । हवई स॰ ज० ।

विशेषार्थ-विभाव स्वभावसे विपरीत होता है। स्वभाव परिनरपेक्ष होता है और विभाव पर-सापेक्ष होता है। इसीसे विभावते बन्च और स्वभावते मोक्ष कहा है। कर्मके उदयते होनेवाला प्रत्येक भाव विभाव है। गतिनाम कर्मके उदयसे होनेवाला नारक आदि रूप भाव विभाव है, कवायके उदयसे होनेवाला कोष मान आदि रूप भाव विभाव है। वेदकर्मके उदयसे होनेवाला स्त्री-पुरुष या नपुसकरूप भाव विभाव है। मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाला मिथ्यात्वभाव विभाव है, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे होनेवाला बज्ञानमाव विभाव है। बारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला अग्रयमभाव विभाव है। कर्मीके उदयसे होनेवाला अग्रिडस्य भाव विभाव है। इसी तरह कवायके उदयसे अनुरंजित योगप्रवृत्ति रूप लेश्या भी विभाव है। इसीसे मिथ्यादर्शन, असयम, प्रमाद, कवाय और योगको धन्धका कारण कहा है। ज्यो ज्यो जीव विभावपरिणतिको छोड़ता हुआ स्वभावके उन्मुल होता जाता है त्यो-त्यो बन्धसे छुटकारा होता जाता है। जैसे पहले गुण-स्यानमें बन्धके पाँचो कारण रहते हैं अत जन-जन कारणोसे बेंधनेवाले कर्मोंका बन्ध मिध्यादृष्टि जीवके होता है। उन कर्मप्रकृतियों में १६ प्रकृतियाँ मिथ्यात्वकी प्रधानतामें ही बँघती है। अत. मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर उनका बन्ध आगेके गुणस्थानोमे नही होता। २५ प्रकृतियाँ अनन्तानुबन्धी कषायकी प्रधानतामे ही बेंबती है अन. सामादन गुणस्यानसे आगे उनका बन्ध नही होता । दस प्रकृतियाँ अप्रत्या-रुपानावरण कवायके उदयकी प्रधानतामे ही बँधती है अत. चौथे गुणस्वानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता। चार प्रकृतियाँ प्रत्याख्यानावरण कथायकी उदयकी प्रधानतामे र्वेधती हैं अत पाँचवें गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता । छह प्रकृतियोके बन्धमें कारण प्रमाद है जत प्रमत्तसय तनामक छठे गुणस्थानसे आगे उनका बन्य मही होता । ३६ प्रकृतियाँ सज्वलन कवायके तीव उदयमे बैंधती है अत: आठवें गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नहीं होता। सज्बलन कपायके मध्यम उदयकी प्रधानतामे पाँच प्रकृतियाँ वैधती है अत नौवें गुणस्थानसे आगे उनका बन्ध नही होता है। सज्बलन कथायके मन्द उदयकी प्रधानतामे १६ कर्मप्रकृतियाँ . बैंधती है अन दसवें गुणस्थानसे आगे उनका बन्घ नही होता। केवरू योगसे एक सातावेदनीय कर्मही बँधता है अत. अयोगकेवलीके उसका भी बन्ध नही होता। अयोगकेवली अवस्थाके परचात् ही जीव मुक्त हु। जाता है । इसी से मिय्यात्वके प्रतिपक्षी सम्यन्दर्शन सम्यन्तानको और असयम आदिके प्रतिपक्षी सम्यक् चारित्रको मोक्षका कारण कहा है। क्योंकि सम्यव्दर्शन, सम्यव्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वभाव रूप है। अतः स्वभावसे मोक्ष और विभावसे बन्ध होता है। द्रव्यानुयोगी शास्त्रोमें जीवके भावके दो भेद किये हैं--शुद्ध और अशुद्ध । अशुद्ध के भी दो भेद किये है--शुभ और अशुभ । शुभ परिणामीसे पुण्यकर्मका बन्ध होता है और अगुम परिणामीसे पाप कर्मका बन्ध होता है। अत शुभ और अगुभ भाव विभाव है और एकमात्र शद्ध भाव ही स्वभाव है। शुद्धभाव किसी भी बन्धका कारण नहीं है। जैनधर्ममें वस्तुका निरूपण करनेवाले दो नथ माने गये हैं। एक निश्चयनय और दूसरा ब्यवहारनय । निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है। और व्यवहारमय अशुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है वही पुष्प पाप रूप है। राग परिणामकाही जात्मा कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला और उसीका त्याग करनेवाला है। यह अशुद्ध निश्चयनयका निरूपण है। और पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्यपाप रूप है। उसीका आत्मा कर्ता है उसीको ग्रहण करता है और छोडता है यह व्यवहारनयका निरूपण है। ये दोनो ही नय हैं क्योंकि द्रव्यकी प्रतीति शुद्ध और अशुद्ध दोनो प्रकारसे होती है। किन्तु मोक्षमार्ग में साथकतम होने से निश्चयनयको प्रहण किया गया है। क्योंकि साध्य शुद्ध होनेसे तथा द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, अगुद्धताका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नही है। अत शुद्धभाव ही मोक्षका कारण है, शुभमाव भी विभावरूप होनेसे बन्धका कारण है। यह सब जाननेके परवात् ही साधु मोक्षमार्ण-का आराधक होता है। स्वमाव और विभावका ज्ञान हुए विना स्वभावका ग्रहण और विभावका त्याग समय नहीं है। और स्वभावके बहण तथा विभावके त्याग बिना मोक्षकी आराधना संभव नहीं है। अतः मोक्ष-मार्गके आराधकको उनका ज्ञान होना आवश्यक है।

एवमनेकान्तं समर्थ्यं तत्कळं च दर्शयति---

एवं सियपरिणामी बन्झवि मुच्चेवि दुविहहेदूहि। ण विरुक्तवि बंघाई जह एयंते विरुक्तेई ॥९४॥

इति इस्यसामान्यस्त्रभणम् ।

आगे अनेकान्तका समर्थन करके उसका फल दिखाते हैं---

इस प्रकार स्याद्वाटदृष्टिसे सम्पन्न व्यक्ति अन्तरंग बहिरंग कारणोंने बेंधता और छूटता है। जैसे एकान्तवादमें बन्ध और मोक्षकी व्यवस्थामें विरोध आता है वैसे अनेकान्तवादमे विरोध नहीं आता ॥९४॥

विञ्चेषार्थ-- आत्माको सर्वया नित्य या सर्वया अनित्य आदि माननेका नाम एकान्तवाद है। आत्मा-को सर्वया नित्य माननेसे उसमें किस्रो तरह का परिवर्तन सम्भव नही है क्योंकि परिवर्तन माननेसे सर्वया नित्यताका यात होता है। ऐसी स्थितिमें जब आत्मामें किसी प्रकारका विकार सम्भव नहीं है। तो बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था कैसे बन सकतो है ? आत्माको सर्वधा नित्य माननेपर उसमें गुभ और अग्रुभ क्रिया नही हो सकती । शभ और अशभ परिणामोके अभावमें पण्य और पापकी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि कारणके अभावमें कार्य नहीं होता । पुण्य और पापकी उत्पत्तिके कारण शुभ और बलुभ परिणाम होते हैं । उनके अभावमें पण्य-पापका बन्ध सम्भव नहीं है। और उनके अभावमें नया जन्म धारण करके सख-द खादि फलका उपभोग करना भी सम्भव नही है। इस तरहसे एकान्तवादमे पण्य-पाप, जन्म-मरण, बन्ध-मोक्ष आदि नही बनते। इसी तरह आत्माको सर्वधा क्षणिक मानने पर भी ये सब नही बनते। क्योंकि क्षणिक जिल्लों प्रत्यभिज्ञान, स्मिति, इच्छा, द्वेष आदि सम्भव न होनेसे वह कोई कार्य नहीं कर सकता। और प्रत्यभिज्ञान आदिका लभाव इसलिए है कि क्षणिकवादमें कोई एक प्रत्यभिज्ञाता नहीं है। पहले किसी वस्तुको देखकर कुछ कालके बाद उसे पुन देखनेपर देखनेवाला पुर्वस्मरणकी सहायतासे यह निर्णय करता है कि यह वहीं है जिसे मैंने पहले देखा था। यह सब क्षणिकबादमें कैसे सम्भव हो सकता है, वहाँ तो क्षण-क्षणमें वस्तका सर्वधा विनाश माना गया है अतः देखनेवाला और जिसे देखा था. वे दोनो ही जब नष्ट हो चके तो यह वही है ऐसा स्मरणमलक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? अत. जब चित्तक्षण कुछ कार्य करनेमे असमर्थ है तो पृष्प-पापरूप फल कैसे सम्भव हो सकता है। और उसके अभावमें जन्म मरण तथा बन्ध-मोक्ष कैसे हो सकते हैं। अत सर्वया नित्यवाद और सर्वया क्षणिकवादमे बन्ध और मोक्षकी व्यवस्था नही बनती इसलिए अनेकान्त-बादको ही अगीकार करना उचित है। प्रत्येक बस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। अत पर्यायोके उत्पाद, विनाशशील होनेपर भी द्रव्यका विनाध नहीं होता । अत जो आत्मा कर्म करता है वही उसका फल भोगता है। जो बँघता है वही छुटता है बन्धन और मुक्तिरूप पर्यायका आश्रयभूत आत्मा द्रव्य-रूपसे नित्य है।

इस प्रकार द्रव्य सामान्यका कथन समाप्त हुआ।

१. 'पुष्पपापिक्रमा न स्मात् प्रेरपमाय फल कुत । बन्यमोक्षी च तेणा न येथां त्व नासि नामकः ॥४०॥ स्विपिक्तमारपर्वापि प्रेरपमायायस्य न । प्रत्यीक्षणसमायात् कार्यारम्भ कुत फलम् ॥४१॥ स्वास्त्री०। त्वायस्य मेशस्य त्योरच हेतु बढ्यस् मृत्रत्य फलं च मृत्यते । त्याद्वापिनी नाम तर्वेष युक्त नैकान्तदृष्टेस्पम्तोऽस्ति सारता ॥ —व्यर्थमूरुकी ॥।

इदानीं विशेषगुणानां स्वामित्वसमर्थनार्थमाह । तत्र गाथाभ्यामधिकारपातनिका--

जे ैसामण्येणुता गुणपञ्जयवव्यार्णे रुम्बणं संखा । णयविसयवंसणस्य ते चेव विसेसदो मणिमो ॥१५॥ गयणं पीमाल जीवा वम्माधम्मं खु कालवव्यं ख । मणियव्या अणुक्तमसो जहहिया गयणगव्येसु ॥९६॥

गगनद्रश्यस्य ताबद्विशेषस्थानं भेदं चाह---

<sup>3</sup>चेयणरहियममुसं अवगाहणलक्खणं च सम्बगयं । लोयालोयविभेयं तं गहदव्वं जिण्**हिट्टं ॥९**७॥

अब विशेष गुणोके स्वामित्वका समर्थन करते हुए, प्रथम दो गायाओके हारा अधिकारका अवतरण करते हैं--

नयोंके विषयको दिलानेके लिए गुण, पर्याय और द्वव्यका लक्षण तथा सस्याका पहले सामान्य कथन किया। अब उन्हींका विशेषरूपसे कथन करते हैं ॥९५॥

आकारा, पुद्रपल, जीव, धर्म, अधर्म और काळद्रव्य आकाराके गर्भमे जिस प्रकारसे स्थित हैं, क्रमचः उनका कथन करते हैं। अर्थात् आकारामें स्थित सब द्रव्योके स्वरूपादिका कथन करते हैं।१९६॥

सबसे प्रथम आकाशद्रव्यका विशेष लक्षण और भेद कहते है-

जिनेन्द्रदेवने आकाशद्रव्यको अचेतन, अमूर्तिक, व्यापक और अवगाह लक्षणवाला कहा है। यह लोक और अलोकके मेदसे दो रूप है।।९७॥

१. सामकोपुता ने सक क ला जुला २, दस्तकसाय सक का ३. 'बर्जीत जीवाण सेवार्ण तह य पुग्गकार्ण वा नं देदि विवर्धासक तं कोने दबरि जागवम् ॥१०॥—पञ्चास्तितः । 'बबगासवागजोग्गं सोवारीर्ण विद्याण बतार्या । जेव्हं कोगायार्थं अस्कोगायाकियदि दुविहं ॥१९॥ पम्पापम्यावाराको पुग्रक्रवीवाय संति जायदिये । जायार्थे को कोगो ततो परतो जनोगृति ॥१०॥—इक्सप्रेस्त

कोकाकोकयोर्लक्षणमाइ---

जीवेहि पुगलेहि य घम्माघम्मेहि जं च कालेहि । उद्धदं तं लोगं सेसमलोगं हवे णंतम् ॥९८॥

अनुषङ्गिण स्वरूपं निरूप्य पुर्गलसंबन्धमाइ—

ैलोगमणाइअणिहणं अकिट्ठिमं तिविहभेयसंठाणं । संघादो तं भणियं पोग्गलबन्दाण सव्वदरसोहि ॥९९॥

है। किन्तु व्यवहारनयसे घर्मादि द्रश्योका आघार वाकाशको कहा जाता है क्योंकि धर्मादिद्रव्य लोकाकाससे बाहर नहीं पाये जाते हैं।

आगे लोक और अलोकका लक्षण कहते हैं-

आकाशका जो भाग जीवोसे, पुद्गलींसे, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और कालद्रव्यसे व्याप्त है वह लोक है और शेष अनन्त आकाश अलोक है ॥९८॥

विशेषार्थ—अध्यय यह है कि बाकाय तो सर्वत्र है वह सर्व व्यापक एक अवस्ट्रस्य है। उसके तित्र ने सामग्रें पर्य आदि कही द्रव्या यावे जाते हैं उतने नागको लोकाकाश कहते हैं और उसके बाहर सर्व जोर को उसके का काकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस तरह वाकाशक से विकास हो गये हैं। इस विभाग के कारण है वर्मद्रव्य अलोका का उसके विकास के स्वाप्त है जोर विभाग के कारण है वर्मद्रव्य आप को विकास उसके है और अवस्ट्रस्य उनकी स्थितित सहायक है। ये योगे द्रव्य लोकाशम ही व्याप्त है। बतः और वार्षर्य होते को रात लोकाकाशम ही क्याप्त है। वरा और वार्षर्य होते को रात को वार्ष्य विकास के स्वाप्त होते हो स्वाप्त है। वर्षा वार्ष्य विकास होते होते को उसके वार्ष्य होते को यह वार्ष्य वार्य वार्ष्य वार्ष व

अनुषंगप्राप्त लोक स्वरूप बतलाकर पुद्गलके साथ उसका सम्बन्ध कहते है---

लोक अनादिनिधन है, अकृत्रिम है, पुद्गलद्रव्योंके स्कन्यसे तीन भेद रूप आकारवाला है ऐसा सर्वेज सर्वेदर्शी जिनेन्द्रने कहा है।।९९॥

दिप्रोपार्थ—जोक किसीके द्वारा नहीं रचा गया है, वह अकृतिम है और स्सीलिए अनादि-अनन्त है—न उसकी आदि है और न उसका अन्त है। उसके तीम नेद हैं जमाजीक, म्यालोक और उज्जेलोक। किकि के मध्य में पिता पृथियों के उनर मुनेक्यर्वत स्वित है। एक हवार योजन पृथियों के मीतर और ९९ हकार योजन पृथियों के उत्तर एक लाख योजन उस्ता है। उसके नीचेक आपको अच्छोलेक कहते हैं, उसके उसके उसके कर पृथिका तकके मागको नव्यकोक कहते हैं और उत्तर के मानको उप्योजोक कहते हैं। अघोलोक का आकार बेगा कहते हैं मानको अच्छोलेक कहते हैं। अघोलोक का आकार बोत हुए अर्थमुद्दालेक समान है। परक मनुष्य के दोनों पर कैता कर और अपने दोनों हुए के समान है। एक मनुष्य के दोनों पर कैता कर और अपने दोनों हुए कि स्वत्य दोनों हुए के समान है। एक मनुष्य के दोनों पर कैता कर और अपने दोनों हुए कि स्वत्य दोनों हुए कि स्वत्य करा होने से स्वत्य दोनों हुए कि स्वित्य स्वत्य एक्सर स्वत्य हुए सुर्व के समान है। एक मनुष्य के दोनों पर कैता कार है। ओकके प्रता होने से स्वत्य अपने स्वत्य होने से स्वत्य आकार है। अर्थके प्रता होने से स्वत्य स्वत्य अपने स्वत्य स्वत्य स्वत्य अपने स्वत्य के स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य होने से स्वत्य स

 <sup>&#</sup>x27;कोगो अकिट्टिमो खलु जणाइणिङ्गो सहावणिव्यत्तो । जोवाजीवेहि फुटो सञ्चायासावययो णिच्चो ॥४॥ यस्मायस्थामासा गविरागिष बोवपोग्गकाणं च । वावतावरुकोगो बायासमयो परमणंत ॥५॥ उकिमयरकेवक मृरवृद्यसंवयसण्यिही हवे कोगो । अद्युदबो मृरवसमो चोहसरुजुदजो सन्यो ॥६॥—त्रिकोकसार ।

तस्यैव अर्थसमर्थनार्थमाह (क्लोकद्वयं)---

स्वभावतो यथा लोके चन्द्राकांद्वन्तरिक्षकाः । तथा लोकस्य सस्थानमाकाशान्ते जिनोदितम् ॥१॥ क्रध्वियो गमनं नास्ति तिर्ययूपे पुनस्तथा । अगुरुलध्वन्तभीवाद्गमनागमन नहि ॥२॥

तस्यैव स्वरूप प्रयोजनं च वदति---

मुत्तो एवपवेसी कारणस्त्रीणु कञ्जस्त्री वा ।
तं सलु पोग्मलस्त्रं संधा ववहारदो भणिया ॥१००॥
विष्ण रस गंव एक्तं कासा दो जन्स सीत समयिमा ।
तं इह मुत्तं भणियं अवरवरं कारणं व ॥१००॥
विष्णां व पएसे जो हु विहत्ती हु कालसंद्र्याणं ।
णियगुणपरिणामादो कता सी चेव संघाणं ॥१०२॥

आगे इस कथनके समर्थनमें प्रत्यकार दो क्लोक उद्धृत करते है---

जैसे लोकमें चन्द्र, सूर्य, तारे आदि स्वभावसे ही बने हैं वैसे हो आकाशके मध्यमें लोकका लाकार, स्वभावसे ही बना है, ऐसा जिनदेवने कहा है। न यह रूपर जाता है, न नीचे जाता है और न तिर्यंग् रूपसे। बगुरुलघु गुणके कारण उसका गमनागमन नहीं होता।।

आगे उस पुद्गल द्रव्यका स्वरूप और प्रयोजन कहते हैं-

परमाणु मूर्तिक है, एकप्रदेशी है, कारणरूप भी है और कार्यरूप भी है। निश्चयसे वही पुद्गलद्रव्य है और व्यवहार नयसे स्कन्धोंको भी पुद्गलद्रव्य कहा है।।१००॥

विशेषार्थ — पुर्वण्डस्थ से तो से बतलाये हैं — अणु और स्वत्य । अणु या परमाणु नित्य और सिवामी होता है। इसीसे बहु केवर एकस्वेयी होता है। वत्व करे तो, तीन आदि स्वेय नहीं होते, न उसमें सादि, सम्य और करन व्यवहार होता है। वह स्वय हो आदि, स्वय हो स्वय हो अल्डस्थ है। वह स्वय हो आदि, स्वय हो स्वय हो जल्डस्थ है। उसमें एक रह, एक गण्य, एक रूप और दो स्वयं — तीत या उल्ला, सित्य या स्वयं होते हैं, हिन्द्रकी हारा उसका जान नहीं हो सकता। उसका यह रूप त्यामीविक है, दूबरोके मेनले नहीं बना है। इसीसे वास्तवमें तो बही पुद पूर्वण्डस्थ रुक्तानी है। और दो, तीन आदि स्वयात, अलब्यात या अननत पराणाश्रीके मेलसे उस्ता हुई पर्वाप्त के रूप रुक्ता है। या तीत है। तीत आदि स्वयात, अलब्यात या अननत पराणाश्रीके मेलसे उत्त हैं पर्वाप्त है क्वा प्रवार है। वीत्र कि उसे पराणाश्रीके क्वा है। वीत्र कार्य पराणाश्रीके व्यवह है क्वा पराणाश्रीक स्वयो है क्वा पराणाश्रीक कार्य है पराणाश्रीक कार्य है। वीर स्कृत्य प्रयोग कार्य है। वीर स्कृत्य पराणाश्रीक स्वयो स्वयात है। क्वा पराणाश्रीक सेलके नहीं वाचारा अल्ला हो जाते हैं स्विचित्र पराणाश्रीक स्वयो प्रयाण कार्य में है। किन्तु स्वयोविक तह पराणाश्रीक सेलके नहीं वाचारा अति विद्य स्कृत पर कार्यकर है उस रकार पराणाश्रीक स्वयो वाचा। है। इसिक स्वर्ण वाचा है। है। किन्तु स्वयोविक पराणाश्रीक स्वर्ण कराती है इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है इसिक स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण वाचा है स्वर्ण वाचा है। इसिक स्वर्ण है

जिसमे एक वर्ण, एक रस, एक गन्ध और दो स्वर्श गुण होते है उसे आगममें मूर्तिक कहा है। वह मूर्तिक द्रव्य आगे-पीछे या दूर निकट व्यवहारमे कारण है।।१०१।। वह द्रव्योके प्रदेशोका और कालको संस्थाका विभाग करता है। वही अपने गुणोके परिणमनसे स्कन्योका कर्ता है।।१०२॥

तस्समर्थ्यं जीवसंबन्धं प्राह---

ेसंघा बादरसुहुमा जिप्पच्चं तेहि लोयसंठाचं । कम्मं जोकम्मं विय जं बंघो हवई जीवाणं ॥१०३॥

भागे पुद्गलका जीवके साथ सम्बन्ध बतलाते हैं-

स्कन्ध वादर भी होते है और सूक्ष्म भी होते हैं। छोकका आकार उन्होसे बना है। कर्म और नोकर्म भी पौद्गलिक स्कन्ध है जो बोबोके साथ बन्धको प्राप्त होते हैं।।१०३।

१. बादरसुदुमगदाणं क्षेत्राणं पुग्गको ति ववहारो । ते होंति खप्पमारा तेकोक्कं जेंहि णिप्पण्ण ॥७६॥ ~पद्मास्ति • ।

जीवस्य भेदमुह्दिय स्त्राणि स्ववति-

जीवा हु तेवि दुविहा मुक्का संसारिणो य बोहव्या । मुक्का एयपयारा विविहा संसारिणो णेया ॥१०४॥

प्राप्त होते हैं तभी स्कृप्य बनता है। जैसे यो गुणवाके परमाणुका चार गुणवाके परमाणुके साथ बन्ध सम्भव है। तीन गुणवाकेका पौच गुणवाकेके साथ बन्ध सम्भव है। इस तरह एकसे हसरेमें यो गुण अधिक होनेपर ही स्तिग्यता और करता गुणके कारण दोनोका बन्य होता है और इस तरह सक्यात, असंस्थात और अन्तन परमाणुओंका स्कृप बनता है। अब प्रस्त होता है कि जीवमें तो स्त्रिम्य करा गुण नहीं है तब उसके साथ कर्मोका बन्य कैसे होता है? इसका समायान इस प्रकार है—

यह लोक सूक्त और बादर पुद्गल स्कन्घोसे सर्वत्र भरा हुआ है। उनमे-से जो स्कन्ध अतिसूक्ष्म या अतिस्यूल होते है वे तो कर्मेरूप परिणत होनेके अयोग्य होते हैं। किन्तु जो अतिसूक्ष्म अववा अतिस्यूल नहीं होते वे कमंरूप परिणत होनेके योग्य होते हैं। जीव उपयोगमय है वह विविध विधयोंको प्राप्त करके मोह, राग या देव करता है। यद्यपि मोह, राग और द्वेष परिनिमित्तक है फिर भी आत्मा उनसे उपरक्त है। अत: जीवकी राग द्वेय रूप परिणतिका कर्म पुद्गल स्वयं ही जीवके साथ बद्ध हो जाते हैं। यद्यपि आस्माका कर्मपुद्गलोके साथ वास्तवमे कोई सम्बन्ध नही है, वे आत्मासे सर्वधा भिन्न हैं तथापि आत्मा राग द्वेष आदि भाव करता है और उन भावोमें कर्मेंपुर्वल निमित्त होते हैं। यह रागादिविकार ही स्निग्धता और रूक्षताका स्थानापन्न है । उसीको भावबन्ध कहते हैं । उसीसे पौद्गलिक कर्म बेंधता है । इस प्रकार द्रव्यबन्धका निमित्त भावबन्ध है। आशय यह है कि स्निग्वता और रूक्षतारूप स्पर्श विशेषोंके द्वारा जो कर्म परमाणुओका एकत्व परिणाम होता है वह तो केवल पुद्गलबन्ध है और जो जीवका अपने औपाधिक मोहरागद्वेषरूप पर्यायोके साथ एकत्व परिणाम होता है वह केवल जीवबन्ध है। तथा और कर्मपुद्गलोके परस्पर परिणामके निमित्त मात्रसे जो उनका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है वह पुद्गल जीवात्मक उभयबन्ध है। साराश यह है कि आत्माके प्रदेशोमे कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाके अवलम्बनसे जैसा परिस्पन्द होता है तदनुसार ही कर्मपुद्गल स्वय ही परिस्थन्दवाले होते हुए आत्मामे प्रवेश करते हैं और यदि उसके मोह राग द्वेपरूप भाव होते है तो बँध जाते हैं। इस तरह द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध है। अत राग परिणत जीव हो नवीन कमंखे बँधता है और वैराय्य परिणत जीव मुक्त होता है।

अब जीवके भेद कहते है-

जीव भी दो प्रकारके हैं—मुक्त जोव और ससारी जीव । मुक्त जोव ्क ही प्रकारके होते हैं और ससारी जीव अनेक प्रकारके जानना चाहिए ॥१०४॥

ेपहु जीवलं चेयण उक्योग अमुत्त मुत्तदेहसमं । कत्ता हु होइ भुता तहेव कम्मेण संजुत्तो ॥१०५॥

प्रभोर्युक्तिसमर्थनार्थं प्रभुत्वमाह गामाह्रयेनेति-

णट्टहुकम्मसुद्धा बसरीराणंतसोक्खणाणड्ढा । परमपट्टल' पत्ता जे ते सिद्धा हु खलु मुक्का ॥१०६॥ घाईकम्मखयावो केबलणाणेण विविवपरमट्टो । उवविद्वसयलतच्चो लद्धसहाबो पह होई ॥१०७॥

तृणानि, काष्टानि या पत्रानि कहुने हैं इनमें अन्तर तृज, काष्ट या पत्रका है अभिन तो लिन ही है। इस दृष्टान्तसे ऐसा आयाय नहीं के लेना कि तीनो प्रकारको अनियोकी उष्णतामें जैसे अन्तर होता है के सिद्धोंके ज्ञानादि गुणोमें भी अन्तर है। सबके ज्ञानादिगुण समान है। इस तरह सिद्धोंके भेद नहीं है किन्तु संसारी जोवोंके तो अनेक भेदर है—वस, स्वावर आदि, देव मनुष्य तियंच नारको आदि, एकेन्द्रिय दो इन्द्रिय आदि। इन भेदोंको प्रमकार आपे स्वयं कहुँगे।

आगे जीवका स्वरूप कहते है-

प्रभु है, जोव है, चेतन है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, मूर्तिक शरीर प्रमाण है, कर्ता है, भोका है और कर्मसे संयुक्त है।।१०५॥

विद्रीपार्थ—संवारी जात्माका स्वक्य इस नायाके द्वारा बतलाया है। निरवयसे भावकभीके और ज्यवहारते इस्यकारिक सावन, बग्न, सवर और निजंध तथा मांक्रिक करनेये यह साला स्वय समर्थ है जठ. प्रमु है। निरवयसे भाव प्राणोको और ज्यवहारते हैं। निरवयसे प्राण्य कार्या है। स्ववयसे हिस्त की स्वयहारते विद्यालिक युक्त होनेके कारण चेतन है। निरवयसे सिम्न और ज्यवहारते किया प्रकार चर्यानारे मिन्न विद्यालिक युक्त होनेके कारण चेतन है। निरवयसे क्षानिक और ज्यवहारते किया प्रकार चारणामिक कारण मूर्त होनेक साव कारणामिक कारण मूर्त होनेक निरवयसे अस्त कारणामिक कारण मुद्दे । निरवयसे आस्ता लोकप्रमाण जयस्यात प्रदेशी है किन्तु विद्याल क्या स्वाधाल होनेक लात्म होनेक नामकर्मने एवं जानेवाले छोटे या वर्ष धारी प्रति होने कारणामिक क्या हिम्म व्यवहारते कारणामिक व्यवहारते आस्वाधाल सुक्त होनेवाल स्वाधाल स्वाधाल स्वाधाल स्वाधाल स्वाधाल स्वधाल स्व

आगे दो गायाओसे प्रभुत्व गुणका युक्तिपूर्वक समर्थन करते है-

आठो कर्मोंको नष्ट कर देनेसे जो शुद्ध हैं, शरीरसे रहित हैं, अनन्त मुख और अनन्त झानसे परिपूर्ण है, परस प्रमुल्खो प्राप्त वे सिद्ध मुक्जीव हैं। वातिकमीके क्षयसे प्रकट हुए केवरुज्ञानके द्वारा जिनने परमार्थको जाना है, और समस्त तत्त्वोंका उपदेश दिया है, आत्मस्वभावको प्राप्त वह प्रमु होता है।।१०६-१०।।

विशेषार्थ — प्रमुका वर्ष होता है स्वामी । यह जीव स्वय व्यापा स्वामी है । स्वयं ही अपने कार्यों के द्वारा कमेंसे बद होता है और स्वयं ही वपने कार्यों के द्वारा बद कर्मबन्धसे मुक्त होता है । इसका बन्धन

 <sup>&#</sup>x27;जीबोत्ति हवदि चेदा जबकोपविसेतियों पहु कता। मोत्ता य देहमेतो ण हि मृत्तो कम्मतंजुत्तो' ॥२०॥
--पञ्चास्ति । २. धायच उक्कलवादो क० ल०। घाइच उक्कलवादो ज०।

# जावामावनिषेपार्यं तस्यैव स्वरूपं स्युत्वचित्र्योच्यते— कम्मकलंकालीणा अलद्धससहावमावसब्भावा । ोगुणमनगणजीवद्विय जीवा संसारिणो भणिया ॥१०८॥

श्रीर मुन्ति किसी अन्यको हमा या रोवका परिणाम नहीं है। ऐसी प्रभुत्व शांकि मुन्त जीव सम्यादर्शन, सन्यमान, और सम्यक्षारित्रके हारा चार पातिकसाँको नष्ट करके जब अनन्त चनुष्टयसे मुक्त होता हुआ अहंत दशाको प्राप्त होता है तब उसमें उस प्रभुत्व श्राक्तिका पूर्ण विकास होता है। और जब बह शेष चार अपाती कमांको भो नष्ट करके सिंद मुक्त हो जाता है। जता समाजित प्रभु ही हो जाता है। जता हम जीवको अपनी दर्गमान संसारी सम्यक्षामा भी अपनेको असमर्थ और एक दम पराधीन नही समसमा चाहिए। सब सुख्य ब्रोक्ति हाचमे हैं। बह अनन्ताशक्तिका भण्डार है। अपने पुरवासीन वह क्या नहीं कर सकता। भक्तीन मनवान् वन जाता है।

आगे जीवके अभावका निषेष करनेके छिए उसका स्वरूप और जीवशब्दकी ब्युत्पत्ति कहते हैं-

जो कर्मसलरूपो कलंकसे युक्त है, जिन्होंने अपने स्वभावको प्राप्त नहीं किया और न अपने अस्तित्यको हो जाना है तथा जो गुणस्थान मार्गणास्थान और जोवसमासोमे स्थित है उन जीवोको ससारी कहा है ॥१०८॥

बिहोषार्थ-हम सभी संसारी जीव है। हमारा जन्म और मरण निश्चित है। यह जन्म और मरणकी क्रिया जड पदावाँमें तो नहीं होती चेतन पदावाँमें ही होती है। मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जन्म लेते हैं तो बारीरके साथ ही जन्म लेते हैं और जब मरते हैं तो बारीर तो पड़ा रह जाता है उसमें जो हाथ, पैर, आर्थल, नाक, कान आदि होते हैं वे सब भी जैसेके तैसे बने रहते हैं किन्तु उनमे कोई किया नही देखी जाती। म यह मुद्दी शरीर रोता हैं न हैंसता है न बोलता है न हाय पैर हिलाता है न कुछ जानता-देखता है। किन्तु जब यह मुर्दानहीं या तब उसमें ये सब क्रियाएँ होती यी। वे क्रियाएँ जो करता या उसे ही जीव कहते हैं। वहीं जीव आयु पूरी होनेपर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। जन्म लेना और मरना, मरना और जन्म लेना इसीका नाम ससार है। किन्तु जीव सब कुछ जानते हुए भी अपनेको नहीं जानता। सदासे जीवके अस्तित्वमे विवाद रहा है। शरीरके साथ ही उसकी उत्पत्ति और शरीरके साथ ही उसका विनाश माननेवाले ही दुनिवामे अधिक हैं। किन्तु शरीरके साथ उत्पन्न होनेपर भी जिसे हम जीव कहते है वह शरीरके साथ नष्ट नहीं होता, शरीर तो ज्योका त्यो पड़ा रहता है और वह निकल जाता है। उसके निकल जानेसे ही शरीर मुर्दा हो जाता है। इसीसे जीवको शरीरसे भिन्न माना गया है और शरीरके पड़े रहने से भी जो-जो बार्ते उस जाने वालेके साथ चली जाती है उनको जीवकी ही विशेषताएँ माना जाता है। उन विशेषताओं मुख्य विशेषता है जानना-देखना । यह जानना देखना किसी भी जड़में कभी भी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि मुदा शरीरमें भी नही । अतः जीव का मुख्य गुण ज्ञान है । और उसके साथ सुख हैं। ज्ञानके द्वारा ही मैं सुखी हूँ या मैं दु ली हूँ ऐसा बोघ होता है। ये सब जीवकी पहचान है। वह जीव **जैसे कर्म करता है वेसा ही उसका फल भोगता है। इसीसे दुनियामें कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कपवान्,** कोई कुरूप, कोई दु.सी कोई मुसी, कोई बुढिमान् कोई मूर्ख आदि देखा जाता है। अतः ससारी जीव कर्मीसे बँधा हुआ है वह अपने स्वरूपको नही जानता । नाना योनियो और गतियोमे उसके नानारूप हो रहे हैं। उन्हीं नाना रूपोको जानने के छिए आगममें गुणस्थान, मार्गणास्थान और जीवसमास बसलाये हैं। गुणस्थान १४ है। ये केवल संसारो जीवोंके ही होते हैं। मोहनीय कर्म सब कर्मीमे प्रधान है उसीको लेकर

१ 'मग्नणगुणठाणेहि य चउदसहि हर्यति तह अभुद्रणया। विष्णेया संसारी सम्बे सुद्धा हु सुद्धणया।।१३॥' -द्रव्यसंग्रह।

प्रारम्भके १२ गुणस्यानोकी रचना की गयो है। जिस जीवके मिध्यास्य कर्मका उदय होता है वह पहले मिष्यादृष्टि गुणस्यानवाला होता है। जो जीव मोहनीय कर्मको सिष्यात्व, सम्यङ्मिष्यात्व, सम्यक्त मोहनीय और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोम इन सात प्रकृतियोका स्तय, उपश्रम या सयोपश्म करके सम्यक्त प्राप्त कर लेता है वह चौथे अविरत सम्यन्दृष्टि गुणस्थानबाला होता है। उपशम सम्यक्त अन्तर्गहर्त तक रहता है उसका काल पूरा होनेसे पहले जिस जीवके अनन्तानुबन्धी कषायका उदय था जाता है वह सम्यक्त्वसे गिरकर दूसरे सासादन गुणस्यानवाला हो जाता है। जिसके सम्यक् मिध्यात्व प्रकृतिका उदय होता है वह तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती होता है। सम्यक्त प्राप्त कर छेनेके परवात जो जीव श्रावकके वृत घारण कर लेता है वह देशविरत नाम पंचम गुणस्थानवर्ती होता है, जो महावृत धारण करके मूनि ही जाता है वह प्रमत्तविरत अप्रमत्तविरत नामक छठे साववें गुणस्थानवाला होता है। साववें गुणस्थानसे कपरके गुणस्थानोमे चढ़नेके लिए दो श्रेणियाँ है-उपशम श्रेणि और लपक श्रेणि । उपशम श्रेणिपर चढ़ने-वाला मोहनीय कर्मका उपशम ( दवाना ) करता जाता है और क्षपकश्रेणियाला मोहनीयकर्मका क्षय ( नाश ) करता जाता है। आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ गुणस्यान दोनो श्रेणियोमें हैं। उपशम श्रेणिवाला दसवें गुणस्थानसे न्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थानमें जाता है। वहाँ उसका दवा हुआ मोह उभर आता है वह नीचे गिर जाता है। क्षपकश्रेणिवाला मोहका क्षय करते हुए इसवे गणस्थानसे कीणमोह नामक बारहवें गुणस्थानमे जाता है और वहाँ शेष धातीकमाँको नष्ट करके केवली हो जाता है। केवलीके अन्तिम दो गुणस्थान सबीगकेवली और अयोगकेवली नामक होते हैं। चौदहवें गुणस्थानसे मोक्ष हो जाता है और मुक्त जीवके कोई गुणस्थात नहीं होता । इस तरह संसारी जीवोंके बात्मिक उत्वान और पतनको छेकर उन्हें चौवह गुणस्यानीमे बाँटा गया है। जीवके एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय चौइन्द्रिय चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, बादर, सुक्स, पर्याप्त, अपर्याप्त आदि भेदोको लेकर १४ जीवसमासौंमें बौटा गया है। इन जीवसमासोंके विस्तारसे बहुत भेद होते हैं। जैसे एकेन्द्रिय जीवके पथ्वीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक, वायकायिक, वित्यविगोदिया, इतरिनगोदियाके भेदसे छह भेद है। ये बादर और सुक्मके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैं। तथा प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठितके मेदसे दो भेद हैं। इस तरह एकेन्द्रिय जीवके १४ भेद है। ये पर्याप्तक, निर्वत्यपर्याप्तक और लब्ब्यपर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अतः एकेन्द्रिय जीवके ४२ जीवसमास होते हैं । दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव भी पर्याप्तक, निवृत्यपर्याप्तक और लब्ध्य-पर्याप्तकके भेदसे तीन-तीन प्रकारके होते हैं अत इनके नौ जीवसमास होते हैं। इस तरह एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियके ५१ जीवसमास होते हैं। पंचेन्द्रिय जीवके ४७ जीवसमास होते हैं। तिर्यंचपंचेन्द्रिय गर्भज भी होते हैं और सम्मर्छन भी होते है जो माताके गर्भसे पैदा होते हैं वे गर्भज कहलाते हैं और जो बाह्य सामग्रीसे ही पैदा होते हैं वे सम्मर्च्छन कहलाते हैं। तथा ये जलकर-मझ्ली वगैरह, यलकर-गाय, बैल वगैरह और नमचर-पक्षी वगैरहके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं ये तीनो सैनी भी होते है, और असैनो (जिनके मन नही होता ) भी होते हैं । इनमेंसे जो गर्भज होते हैं वे पर्याप्तक और निवृत्यपर्याप्तक ही होते हैं किन्तु सम्मुच्छन जीव पर्याप्तक निवृत्यपर्याप्तक और स्वन्यपर्याप्तक होते हैं। अतः गर्भ जन्मवालोके ६×२=१२ मेद होते हैं और सम्मुर्च्छन जन्मवालोके ६ × ३ = १८ मेद होते हैं, इस तरह कर्ममूमिज तियंच पचेन्द्रियोके तोस भेद होते हैं। भोगभूमिके तिर्यंच पंचेन्द्रिय गर्भव ही होते हैं तथा चलचर और नमचर ही होते हैं और वे पर्याप्तक और निवृत्यपर्याप्तक ही होते है इस तरह उनके केवल चार भेद होनेसे तियँच पचेन्द्रियके ३४ जीवसमास होते हैं ।

मतुष्यके चार प्रकार है—बार्य, स्थेण्ड, मोषमूमिया और कुमोषमूमिया। इतमेंसे बार्य मतुष्य प्रवासक निवृत्यप्रयांतिक कीर तक्ष्यप्रयांतिक होते हैं। येथ तीन पर्यासक निवृत्यप्रयांतिक ही होते हैं जटः मनुष्यिके  $\hat{x} + 2 + 2 + 2 - 3$ । बीवसमाछ होते हैं। देव और नारकी पर्यासक निवृत्यप्रयांतिक हो होते हैं। ब्राटा उनके ४ और समाछ होते हैं। इस तरह ४२ + 2 + 2 + 2 - 2 जीवसमाछ विस्तार्थ होते हैं।

ेजो जीविद जीविस्सिट जीवियपुरुवो हु खबुहि पाणेहि। सो जीवो णायक्वो इंबिय बलमाउ उस्सासो ॥१०९॥ बेजीवे भावाभावो केण पयारेण सिद्धि संभवई। बह संभवइ पयारो सो जीवो णत्यि संवेहो ॥११०॥

हैं मुक्त ओबोके कोई भी बोबसमास नहीं होता स्वोकि न वे एकेन्द्रिय दोहन्द्रिय जाबि होते हैं, न वर्षाप्तक बादि होते हैं और न तियंच मनुष्य आदि हैं। ये दब भेद तो गति, इन्द्रिय और कारको लेकर होते हैं। मुक्त जीजोंने ये सब नहीं होते। मार्गवाएँ भी '४ होती है—मति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कथाय, जान, संबंध, दर्शन, लेक्सा, प्रभ्यत्न, स्प्यक्त, सजी और आहार। ये दब भी संवादी बोबोमें ही पायी जाती हैं। बिद्योगे तो इननेसे जान, दर्शन, सम्यक्त हो होते हैं। क्योंकि ये तीनो जास्मिक गुण है।

जो इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास इन चार प्राणोके द्वारा जीता है, आगे जियेगा और पहले जिया था, उसे जोव जानना चाहिए॥१०९॥

विद्रीवार्थ—यह जीवक जीवत्व गुणको व्यावशा जीव यज्यकी व्यावसा की गयी है। जो जिये वह जीव । और सिनके द्वारा जीवा है उन्हें करते है ग्राण । प्राण यह है—पाँच होन्दर्ग, रीज वक्त एक आयु जोर एक उच्छ्वसा । इनमेंने एकेन्द्रिय जीवके चार ही प्राण होते हैं—एक स्पर्शनित्य एक कायबक, एक आयु जोर एक उच्छ्वसा । डोडिन्ट्रय जीवके स्वनित्य कीर वक्तव्यक होनेते छह प्राण होते हैं । तेष्टिय जीवके प्राणित्य अधिक होनेने सात प्राण होते हैं । चोडिन्ट्रय जीवके स्वनुद्धिय अधिक होनेते आठ प्राण होते हैं। असित पंजीटक जोवके अत्रेत इति यह अधिक होनेते ने प्राण होते हैं । असित पंजीटक जोवके कीर्य जीवके समीवक अधिक होनेते दल प्राण होते हैं। अत्र इति हम अधिक प्राण होते हैं । असित पंजीटक कीर्य हम कीर्य जीवके समीवक अधिक होनेते दल प्राण होते हैं। अत्र इत्तर अधिक होनेते वाल जोवी जीवत्व हम त्राविक कीर्य कार्य कीर्य कार्य प्राण होते हैं। अत्र इत्तर तीनों कालोंने जीवन अनुमव करनेवाकिनों जीव कहते हैं। इस प्यूवतिक अनुसार विद्योग भी जीवत्व विद्या हिन्तु मुख्यस्थे वाल्तिक जोवि को वायद कोर्य कहते हैं। इस प्यूवतिक अनुसार विद्योग जीवन्या जोवचारिक हुता हिन्तु मुख्यस्थे वाल्तिक जोवन कोष्या है। इस प्यूवतिक अनुसार विद्योग जीवन्या जोवचारिक हुता है । जावप्राण, जाव जीव राजनक जनुभवन करनेते विद्योग जीवन्या है कार्य को स्वर्धिक जीवन्या वह है कि आवश्राण, जाव जीर राजनका जनुभवन करनेते विद्योग विद्या है जीवन वही है।।

जीवमें भाव और अभावकी सिद्धि किस प्रकारसे सभव है ? यदि ऐसा प्रकार संभव है तो वह जीव है इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥११०॥

१. पापेहि चर्डिह जीविंद जीविंद्यिक जो हु जीविंदो तुर्धाः हो श्रीचो पाणा पुण बर्लामिद्यमाठ उत्साधो ।।३०।।'-व्यास्थिकः।' तिंत्रकाले बहु पाणा इंदियककमाठ आणपायो व । वबहारा हो। जीवो जिष्कमणस्वो हु चेदणा जस्त ।।३।'-इन्यलंश । २ जीवो मावा-भ० ६० तक सुक 'एवं भावपमायं मावामायं क्षमावमायं चा गुणवण्यत्येहि सहितो सत्यापाणो कुलदि जीवो ।।२१।।'--व्यास्थिकः।

यहाँ उनमेसे जीव द्रव्यकी चर्चाका प्रसंग है अतः उसीका कथन करना उचित है। जीव द्रव्यके गुण और पर्याय प्रसिद्ध हैं। जीवका मुख्य गुण चेतना है। वह चेतना शुद्ध और अशुद्धके सेदसे दो प्रकारको है। शुद्ध चेतना तो ज्ञानकी अनुभृतिरूप है और अशद्ध चेतना कर्म और कर्मफलको अनुभृतिरूप है। अध्या चैतन्यका अनुसरण करनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं। उपयोग बीवका छक्षण है उसके दो भेद है-ज्ञानीपयोग और दर्शनीपयोग । ज्ञानोपयोगके भेदोंमे-से एक केवलज्ञान ही शद्ध होनेसे सम्पर्ण है । निर्विकत्र-रूप दर्शनीपयोगके भेदोमें-से एक केवलदर्शन ही शुद्ध होनेसे सकल है। शेष सब अशुद्ध होनेसे विकल है। इसी तरह अगुरुलघुगणको हानि-वृद्धिसे उत्पन्न होनेवाली पूर्वाये जीवकी शुद्ध पूर्वाये है और परदृश्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली देव, नारकी, तियंच, मनुष्य पूर्यायं अश्वद्ध पूर्यायं हैं । जब जीवकी मनुष्य पूर्याय नष्ट होकर देवपर्याय उत्पन्न होती है तो उसमें वर्तमान जीवपना न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। वर्षात ऐसा नहीं है कि मनव्यत्वक्रपसे बिनव्ट होनेपर जीवत्वक्रपसे भी बाश होता हो और देवत्वक्रपसे उत्पत्ति होनेपर जीवत्वरूपसे भी उत्पन्न होता हो। इस तरह सतका विनाश और वसतके उत्पादके बिना ही परिणमन होता है और कपचित उत्पाद व्ययवाला होते हुए भी द्रव्य सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही रहता है। स्पष्ट रूप इस प्रकार है-जो द्रव्य पर्वपर्यायके वियोगसे और उत्तर पर्यायके सयोगसे होनेवाली अवस्थाओंको अपनानेके कारण वितष्ट और उत्पन्न प्रतीत होता है वही द्रव्य उन दोनों अवस्थाओं में रहनेवाले प्रतिनियत स्वभावसे--जो स्वभाव उन दोनो अवस्थाओं में उस द्रव्यके एक रूप होने में कारण है-अविनष्ट और अनुत्पन्न प्रतात होता है। उस द्रव्यकी पर्याये तो उत्पाद, विनाश वर्मवाको कही जाती है क्योंकि पूर्व-पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर-उत्तर पर्यायका उत्पाद होता रहता है। और वे पर्याय वस्तुरूपसे, द्रव्यसे अभिन्न हो कही गयी हैं। अत पर्यायोके साथ एक वस्तपनेके कारण उत्पन्न और विनष्ट होता हुआ भी जीवद्रव्य सर्वदा अनुत्पन्न और अविनष्ट ही देखना चाहिए। देव-मन्च्य आदि पर्याये तो क्रमवर्ती है जिस पर्याय का स्वसमय उपस्थित होता है वह उत्पन्न होती है और जिस पर्यायका स्वसमय बीतता है वह नष्ट होती है। यदि जो जीव मरता हैं वही उत्पन्न होता है या जो उत्पन्न होता है वही भरता है तो ऐसा माननेपर सतका विनाश और असतका उत्पाद नहीं होता, ऐसा निश्चित होता है। तथा जो कहा जाता है कि देव उत्पन्न हुआ और मनध्य मरा. सो इसमें भी कोई विरोध नहीं है क्योंकि देव पर्याय और मनव्य पर्यायको रचनेवाला जो देवगति और मनुष्यगति नाम कर्म है उसका काल उतना ही है। अतः मनुष्यत्व आदि पर्यायों का अपना-अपना काल प्रमाण मर्यादित है। एक पर्याय अन्य पर्यायरूप नहीं हो सकती। अत पर्याये अपने-अपने स्थानोमें भावरूप भीर पर पर्यायके स्थानोमें अभावरूप होती है। किन्तु जीवद्रव्य तो सब पर्यायोमें अनस्यत होनेसे भावरूप भी है, और मनुष्यत्व पर्याय रूपसे देवपर्यायमें नहीं है इसलिए अभावरूप भी है। साराश यह है कि आगममें हत्यको सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न कहा है। अत जीवद्रव्यको द्रव्यरूपसे नित्य कहा है। वह देवादि पर्यायरूपसे उत्पन्न होता है इसलिए भाव ( उत्पाद ) का कर्ता कहा है। मनुष्यादि पर्यायरूपसे नष्ट होता हैं इसलिए उसीको अभाव ( अय्य ) का कर्ता कहा है । सत देवादि पर्यायका नाश करता है इसीलिए उसीको भावाभाव ( सत्के विनाश ) का कर्ता कहा है। और फिरसे असत् मनुष्यादि पर्यायका उत्पाद करता है इसिकए उसीको अभाव भाव ( असतुके उत्पाद ) का कर्ता कहा है। इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि द्रव्य और पर्यापमेंसे एककी गौणता और बन्यकी मुख्यतासे कथन किया जाता है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--जब पर्यायको गौणता और द्रव्यको मुख्यता विवक्षित होती है तब जीव न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। और ऐसा होनेसे न सत्पर्यायका विनाश होता है और न असत्पर्यायका उत्पाद होता है। जब द्रव्यकी गौजता और पर्यायकी मस्यता विवसित होती है तब वह उत्पन्न होता और नष्ट होता है और ऐसा होनेसे जिसका स्वकाल बीत नया है ऐसी सत्वर्यायका नाम करता है और जिसका स्वकाल उपस्थित हुना है ऐसी असत पर्यामको उत्पन्न करता है। यह सब अनेकान्तवादके प्रसादसे सूलम है इसमें कोई विरोध नहीं है।

हेबोपादेवार्थम् एकस्याप्यस्य चतुर्मेद दर्शयति---

ते हुं ति बहुवियप्पा बबहार-अमुद्ध-मुद्ध-परिणामा । कण्णे विय बहुमेया जायब्बा ज्ञष्णसप्पेण ।११११। सगवरणकाय इंवित ज्ञाणपाणाउगं व जं वीवे । तस्तर-हुन्य हारा छोयमञ्ज्ञाम्म ।११२॥ ते बेब भावब्बा और भूवा क्षाबेक्समयो य । ते होंति भाववाणा अमुद्ध जिच्छवणयेण जायब्बा ।११३॥ सुद्धो जीवसहायो जो रहिजो बच्चभावकम्मेहि । सो पुद्ध जिच्छवणवेण ज्ञावक्सा ।१११॥ जो लहु जीवसहायो वो जिल्ला वोच स्रवेण संपूर्व । कम्माणं से जीवसहायो वो जिल्ला वोच स्रवेण संपूर्व । कम्माणं से जीवो भावजो हह परमामवेण ॥११॥

आने ग्रन्यकार हेय और उपादेवका बोच करानेके लिए एक ही प्रकारके चार भेदोको बतलाते हैं। जीवमे भावाभावको बतलानेवाले प्रकारके चार भेद है—व्यवहार, अशुद्ध, शुद्ध और परि-णाम । अन्य मार्गसे अन्य भो बहुत भेद जानने चाहिए ॥१११॥

बिजोपार्थ— हत्ते प्रथम गायामे प्रत्वकारने यह प्रस्त उठाया था कि जीवर्ने भाव-अन्याद किछ प्रकारते तिब्ब होता है <sup>7</sup> यही उद्योक चार प्रकार निनाये हैं स्ववहारनय, ज्युबनय, ज्वुबनय और पारिणामिक। आगे हन्ही चारोकी दृष्टिने जीवका स्वरूप कहते हैं।

जीवमे जो मनोबल, वचनबल, कायबल, इन्द्रिय, द्वासीख्वास और आयु प्राण हैं यह स्रोकमे असद्भृत व्यवहारनयका कथन है।।१९२॥

विद्रोषार्थ—उक्त प्राण, द्रव्य और भावके जेरसे दो प्रकारके होते है। जैवे द्रव्येन्द्रयाँ जादि हम्प-प्राण हैं और सायोपस्मिक भावेन्द्रयाँ बादि आज प्राण हैं। यथिए उक्त द्रव्यप्राण और भावप्राण बारसासे निम्म हैं किन्तु फिर भी भावप्राण स्त्रोपसम्बन्ध होनेसे चैतन्य शक्तिस्य हैं किन्तु द्रव्यप्राण तो पौट्गिकिक है। अस जनुत्यपित अवस्तृत क्यवहार करेवा द्रव्यप्राणोको जीवका कहा जाता है। और अधुन्न निश्चय-वयसे भाव प्राणोको जीवका कहा जाता है। यही बात आगे कहते हैं।

जीवमे कर्मोंके क्षयोपशश्मे होनेवाले वे ही भावरूप इन्द्रिय आदि भाव प्राण होते हैं और वे अशुद्ध निश्चय नथसे जीवके प्राण जानना चाहिए ॥११३॥

्रबय और भावकर्मोंसे रहित जीवका जो शुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञानियोंने शुद्ध निश्चय-नयसे जीवका स्वभाव कहा है।।११४।।

विद्योवार्थ—जीवका परितर्णेज जो स्वामाविक शुद्ध स्वरूप है वह शुद्धतिस्वयनयका विषय है। को पर्यक्षणेज जो स्वरूप कहा जाता है वह यदि समावस्य है जो वसूद विरुव्यनयका विषय है और यदि स्थान्यक है जो ते सुद्ध विरुद्धत्यन्यका विषय है और यदि स्थान्यक है जो अनुद्ध विरुद्धत्यन्यका विषय है और यदि स्थान्यक है की स्वरूप के प्रवृद्धात्मयक का विषय है अर्थात् वस्तुत्त्य स्थान्यका का विषय है अर्थात् वस्तुत्त्य स्थान्यका का विषय है अर्थात् वस्तुत्त्य स्थान्यका के स्थान्यका का विषय है अर्थात् वस्तुत्व स्थान्यका काम है। किन्तु युद्ध निक्यनयनये सुद्धवीवक स्वाप्याविक सुद्ध ज्ञान चैतन्य ही स्वामान्यक हो । विषय प्रवृद्धात्म प्रवृद्धात्म स्थान्यक स्थानक स्थान्यक स्थान्यक स्थानक स्यानक स्थानक स्थान

जीवका जो स्वभाव न तो उत्पन्न होता है और न कर्मोंके क्षयसे होता है, परमभाव रूपसे उसे ही जीव कहा है ॥११५॥

#### अचैतन्यवादिनमाश्रद्धध चैतन्यं स्वामित्वं चाह-

वादा बेदा भणियों सा इह फलकज्जणाणभेदा हु। तिह्णं पि य संसारी गाणों बलु गाणदेहा हु ॥११६॥ ेबादर फलेसु बेदा तस उहयाणं पि होंति गायव्या। अहव असुद्धे गाणे सिद्धा सुद्धेसु गाणेसु ॥११७॥

विशेषार्थ--जीवके पाँच माव होते हैं--बाँपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, बाँदियक और पारिणामिक । इनमेसे प्रारम्भके चार भाव तो पर्यायरूप हैं और शुद्ध पारिणामिक द्रव्यरूप हैं । इन परस्पर सापेक्ष द्रव्यपर्याय युगलको जात्मपदार्थ कहते हैं । पारिणामिक भाव तीन हैं --जीवत्व, भव्यत्व और अभ-व्यत्व । इन तीनोंमेंसे जो शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है वह शुद्ध द्रव्याधिकनयके आश्रित होनेसे निरावरण है और उसकी शुद्ध पारिणामिक माव संज्ञा है। वह न तो बन्चपर्याय रूप है और न मोक्ष पर्याय-रूप है। किन्तु दसप्राणरूप जीवत्व, भन्यत्व और अभव्यत्व पर्यायाधिक नयाश्रित होनेसे अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। इनको अशुद्ध कहे जानेका कारण यह है कि शुद्धनयसे संसारी जीवोंके भी दस प्राणक्य जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्वका अभाव है और सिद्धोंमें तो इन तोनोंका सर्वदा ही अभाव होता है। इन तीनोमें-से भव्यत्व भावको ढॅकनेवाला तो मोहादि सामान्य कर्म है। जब काललब्ब आदिके मिलनेपर भव्यत्वशक्तिकी व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव सक्षणवाले निज परमात्मद्रव्यका सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है। उसी परिणमनको आगमकी माषामे औपशमिक, क्षायोप-शमिक या क्षायिक भावरूप कहते हैं। अध्यात्ममें उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणामरूप शुद्धोपयोग कहते हैं। वह पर्याय गुद्धपारिणामिक मावरूप शुद्ध आत्मद्रव्यक्षे कर्यंचित् भिन्न है क्योंकि भावनारूप है। किन्तु शुद्ध पारिणामिक भावनारूप नही है। यदि वह एकान्तरूपसे शुद्ध पारिणामिकसे अभिन्न हो तब इस मोक्ष-की कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमे विनाश होनेपर शुद्धपारिणामिकके भी विनाशका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु शुद्ध पारिणमिक तो अविनाशी है। अतः यह स्थिर हुआ कि शुद्धपारिणामिकके विषयमें भावना-रूप जो औपशामिक आदि तीन भाव हैं वे समस्त रागादिसे रहित होनेक कारण मोक्षके कारण होते हैं, शुद्धपारिणामिक नही । जो शक्तिरूप मोक्ष है वह तो शुद्ध पारिणामिकमें पहलेसे ही रहना है । यह व्यक्ति-रूप मोक्षका विचार है। सिद्धान्तमें शुद्ध पारिणामिकको निष्क्रिय कहा है। इसका मतलब यह है कि बन्धकी कारणभूत जो रागादि परिणतिकप क्रिया है वह तद्रप नही होता। तथा मोक्षकी कारणभूत जो शुद्ध भावना परिणतिरूप किया है उस रूप भी वह नहीं होता। अतः शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यानरूप नहीं होता, व्येयरूप होता है क्योंकि व्यान तो विनश्वर है। बत. वही उपादेय है।

अचैतन्यवादीकी आर्थकासे चैतन्य और उसके स्वामित्वको कहते हैं-

आत्माको चेतन कहा है। वह चेतना कर्मफल चेतना, कर्मचेतना, और ज्ञानचेतनाके मेदसे तोन प्रकारकी है। संसारी जीवके तीनो चेतना होती है, किन्तु ज्ञानचेतना ज्ञानशरीरी केवल-ज्ञानियोके होती है।।११६॥

स्थावर जीवोंके कर्मफल चेतना जानना और त्रस जीवोंके कर्मफल और कर्मचेतना जानना। अथवा इन जीवोंके अशुद्ध ज्ञानचेतना अर्थात् अज्ञानचेतना होती है और सिद्ध जीवोंके शुद्ध ज्ञानचेतना होती है।।११७।।

 <sup>&#</sup>x27;कम्माणं फलमेक्को एक्को कण्यं तु णाणमध एक्को । चेदविद जीवरासी चेदमानोचण तिविहेण ॥३९॥
 ---सब्ये सालु कम्माफलं बावरकाया तसा हि कञ्बजुदं । पाणिसमिदक्कता णाणं विदेति ते जीवा ॥४०॥
 ---पश्चास्ति ।

विडोपार्थ-आत्माका स्वरूप चेतना ही है अत: बात्मा चैतन्यरूप ही परिणमन करता है। भारमाका कोई भी परिणाम ऐसा नही है जो चेतनारूप नही है। चेतनारू तीन भेद हैं-कर्मफल चेतना, कर्मचेतना सीर ज्ञानचेतना । अथवा चेतनाके दो भेद है ज्ञानचेतना और अज्ञानचेतना । अज्ञानचेतनाके दो भेद है -कर्मचेतना और कर्मफल चेतना । जानके सिवाय अन्य भावोमे ऐसा अनमव करना कि इसकी मैं भोगता हैं यह कर्मफल चेतना है और ज्ञानके सिवाय अन्य भावोंने ऐसा अनुभवन करना कि इसको मैं करता हूँ यह कर्मचेतना है। इसे यो भी वह सकते हैं कि ज्ञानरूप परिणयनका नाम ज्ञानचेतना है, कर्मरूप परिणयनका नाम कर्मचेतना है और कर्मफलरूप परिणमनका नाम कर्मफल चेतना है । अर्थके विकल्पको ज्ञान कहते हैं । स्त्र और परके भेदसे अवस्थित समस्त विश्व वर्ष है और उसके आकारको जाननेका नाम विकल्प है। अर्थात् जैसे दर्गणमे अपना और परका आकार एक साथ ही प्रकाशित होता है वैसे ही एक साथ स्व और पर पदार्थों के आकारके अवभासन हो जान कहते हैं। जो आत्माके हारा किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और उस कमंत्रे होनेवाले सूख-दूखको कर्मफल कहते हैं। आत्मा परिणामस्वरूप है और चेतन आत्माका परिणाम चेतनारूप ही होता है और चेतनाके तीन रूप है-जान. कर्म और कर्मफल । अत झान कर्म और कर्मफल आत्मा ही है। इन तीन प्रकारकी चेतनाओं में स्थावरकायिक जीवों के मुख्यस्पसे कर्मफल चेतना ही होती है, क्योंकि उनकी बात्मा अतिप्रकृष्ट मोहंसे मिलन है उनका चेतकस्वभाव अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्मके उदयमे आच्छादित है। उनकी कार्य करनेकी शिन अर्थात कर्मचेतनारूप परिणति होनेकी सामर्थ्य अतिप्रकुष्ट वीर्यान्तराय कर्मके उदयक्षे नष्ट हो गयी है। अत वे प्रधान≖पक्षे सूल-दुःखरूप कर्मफलको हो मोगते है। इसीसे दूसरे घमंताले स्थावर पर्यायको भोगयोनि कहते हैं। उनमें बुद्धिपूर्वक कार्य करनेकी क्षमता नहीं होती। त्रस जोवोके मुख्य रूपसे कर्मचेतना और कर्मफुल चेतना भी होती है, क्योंकि यद्यपि उनका चेतक-स्वमाव भी अतिप्रकृष्ट मोहसे मस्त्रिन और अतिप्रकृष्ट ज्ञानावरण कर्मके उदयमे आच्छादित होता है तथापि वीयान्तराय कर्मका बोडा-सा क्षयोपराम विशेष होनेसे उनमे कार्य करनेकी सामर्थ्य पायो जाती है। अतः वे सुखदु खरूप कर्मफलकं अनुभवनसे मिश्रित कार्यको ही प्रधानरूपस चेतते हैं। तथा जिनकी समस्त मोहजन्य कालिमा घुल गयी है, समस्त ज्ञानावरण कर्मके नष्ट हो जानेसे जिनका चेतकस्वभाव अपने समस्त माहात्म्यके साथ विकसित हो गया है, समस्त वीर्यान्तरायके क्षय हो जानेसे जिन्होने अनन्तानन्तवीर्यको भी प्राप्त कर लिया है वे सिद्धपरमेछी कमें कर्मफलके निर्जीण हो जानेसे तथा अत्यन्त कृतकृत्य होनेसे स्वाभाविक सुखस्यरूप अपने ज्ञानको हो चितते है । यद्यपि ग्रन्यकारने सिद्धोके हो मुख्य रूपसे ज्ञानचेतना बतलायो है किन्तु शास्त्रकारोने जीवन्मुक्त अहंत्तकेवलीके भी मुक्सकपते ज्ञानचेतना बतलायी है क्वोकि उनके भी मोहनीय ज्ञानावरण और वीयन्तिराय कर्म क्षय हो गये हैं। अत<sup>्</sup>पूर्ण ज्ञानचेतना तो इन्हीं दोनोके होती हैं किन्तु आशिक ज्ञानचेतना सम्बद्धिके भी होती हैं। यदि मिध्यावृधिको तरह सम्बद्धिके भी अशुद्ध कर्मचेतना और कर्मफल चेतना ही मानो जायेंगी तो सम्मावृष्टि और मिय्यादृष्टिमें नेद क्या रहेगा। अशुद्ध चेतना तो संसारका बीज है इस-िल्ए मोक्षार्थीको बजापचेतनाके विनाशके लिए सकल्कर्मसन्यास भावना और सकलकर्मफ**ड सम्यासमावनासे** ष्टुडाकर नित्य एक ज्ञानचेतनाकी ही उपासना करनेका उपदेश दिया गया है। सम्यब्द्**ष्टिके मत्यादि ज्ञाना**-दरण तथा वीर्यान्तरायका क्षयीपदाम होता है और दर्जन भोहनीयके उदयका अभाव होता है अत उसे शुद्धात्माको अनुमृति होती है वही तो आनचेतना है, क्योंकि आत्मानुभूतिका नाव ही ज्ञानानुभूति है। हम्यय्ष्टिके उसको मुक्यता है वर्षाप गोणस्थाने अगुद्धोपलन्ति मो मानी गयो है। किन्तु पिच्यादृष्टिके तो बसुदोपनिव ही है जो कमें और कर्मफल चेतनारूप हैं। इसीते सम्यव्धि बीर मिध्यादृष्टिकी क्रिया देखनेमें समान होती है किन्तु मिथ्यादृष्टिको जो क्रिया बन्यका कारण है सम्बद्धिको वही क्रिया निर्वराका कारण है क्योंक कमं और कमंफलमें मिध्यादृष्टिकी बारमबृद्धि है किन्तु सम्बन्धिकी बारमबृद्धि नहीं है। अतः सम्बन् ग्दष्टिके भी आधिकरूपमें ज्ञानचेतना होती है।

निरुपयोगिकेटाक्षमुष्टिका जीवस्योगयोगमाइ— उवजोगमञा<sup>र</sup> जीवा उवजोगो जानवंसणो मजिजो ।

जनमागममा जाना उनआगा माणस्त्रणा माणमा णाणं अहुपयारं चउभेयं दंसणं णेयं ॥११८॥

मृतैकान्तनिवेधार्थः स्वादमूर्तस्वमाह-

रूवरसगंधकासा सद्दवियप्पा वि गत्यि जीवस्स । गो संठाणं किरिया तेण अमुत्तो हवे जीवो ॥११९॥

अब जीवके उपयोगका कथन करते है-

सभी जीव उपयोगमय है। उपयोगके दो भेद कहे हैं—ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोगके आठ भेद हैं और दर्शनोपयोगके चार भेद जानना चाहिए॥११८॥

विशेषार्थ---आत्माके चैतन्य-अनुविधायी या चैतन्यके साथ होनेवाले परिणामको उपयोग कहते हैं। उपयोगके भी दो भेद हैं-जानोपयोग और दर्शनोपयोग। विशेषका ग्राही जान है और सामान्यका ग्राही दर्शन है। उपयोग सर्वदा जीवसे अभिन्न हो होता है क्योंकि जीव और उपयोगकी एक ही सत्ता है, न उप-योगके बिना जीवका बस्तित्व है और न जीवके बिना उपयोगका बस्तित्व है। ज्ञानोपयोगके आठ भेद है-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और विभंगज्ञान । आत्मा वास्तवमे सर्वात्मप्रदेशव्यापी विशुद्ध ज्ञानसामान्य स्वरूप है किन्तु वह अनादिकालसे ज्ञानावरण कर्मसे आच्छा-दित है। ऐसी स्थितिमे मितज्ञानावरणके क्षयोपश्यमसे और इन्द्रिय तथा मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्त-द्रव्योके एक अशको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको मतिज्ञान कहते है। श्रुतज्ञान।वरणके क्षयोपशमसे और मनकी सहायतासे मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते है। अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्याधोको विशेषरूपसे जाननेवाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं। मन पर्ययज्ञानावरणके क्षयोपश्रमसे परमनोगत मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञान-को मन पर्ययज्ञान कहते हैं । समस्त ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षयसे केवल बात्मासे ही मूर्त-अमूर्तद्रव्योकी समस्त पर्यायोको विशेषरूपसे बाननेवाले ज्ञानको केवलजान कहते हैं। मिथ्यात्वके उदयमे मितज्ञान ही कुमितज्ञान, श्रुतज्ञान ही कुश्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ही विभंगज्ञान होता है। वर्शनोपयोगके चार भेद हैं-चक्षुवर्शन, अचशुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । जात्मा बास्तवमे समस्त आत्मप्रदेशोमे व्यापक, विशुद्ध दर्शन-सामान्यस्वरूप है। किन्तु वह अनादिकालसे दर्शनावरणकमसे आच्छादित है। अतः चक्षुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमसे और चक्षु इन्द्रियकी सहायतासे मूर्तद्रव्यकी कुछ पर्यायोको जो सामान्यरूपसे जानता है वह चक्षु-दर्शन है। अवशुदर्शनावरणकर्मके क्षयोपशमसे और चलुके सिवाय शेय चार इन्द्रिय और मनकी सहायतासे जो मूर्त और अमूर्तद्रव्योकी कुछ पर्यायोको सामान्यरूपसे जानता है वह अवश्वदर्शन है । अवधिदर्शनावरण-कर्मके क्षयोपरामसे मृतंद्रव्यकी कुछ पर्यायोंको जो सामान्यरूपसे जानता है वह अवधिदर्शन है। और जो समस्त दर्शनावरणका अत्यन्त क्षय होनेपर केवल आत्मासे ही समस्त मूर्त-अमूर्तद्रव्योको सामान्यरूपसे जानता है वह स्वामाविक केवलदर्शन है।

मूर्तेकान्तका निषेध करनेके लिए जीवको कर्यवित् अमृतिक कहते हैं--

जीवमें न रूप है, न रस है, न गन्ध है, न स्पर्श है, न शब्दके विकल्प है, न आकार है, न किया है इस कारणसे जीव अमृतिक है ॥११९॥

विशेषार्थ—जिसमें रस, रूप, गन्द, स्पर्श गुण पाये जाते हैं उसे मूर्तिक कहते हैं । जीवमे इनमेन्से कोई भी गुण नहीं है, से चारों तो पुद्गलहत्व्यके विशेष गुण हैं इसलिए पुद्गलहत्व्य मृतिक है । किन्तु जीव

१. निरुपयोगिर्म कटाक्षरूपयोगमाह ज॰ । २ -मओ जीवो ब॰ क॰ ख॰ सु॰ ।

अमृश्यकेशेर वथा स्वाम्युलंबमाह—
जो हु अनुस्तो प्रशिक्षो जीवसहावो जिलिह परमत्यो।
उवपरियसहावादो जवेषणो मुस्सिल्युसी।१२०।।
सर्वगतवरदक्षिकामात्रवक्षास्य देहमात्रवं मेदं चाह—
ुंगुरुप्रयुदेहपमाणो अस्ता चता हु सससपुत्रायं।
ववसरा णिष्ठप्रवो ससंबवेसी हु सो गेवो।१२१॥

ती रातृपाके अमावस्थ स्वधाववाजा है, स्थापूणके अमावस्थ स्वमाववाजा है, यन्यपूणके अमावस्य स्वमाव-बाला है, स्थापूणके समावस्थ स्वमाववाजा है यह अमूर्तिक है। एती राद् और सावस्य पार्थिक अमावस्थ्य स्वमाववाजा है। राष्ट्र पुरानको पार्थि होने से मूर्तिक है। जीवसे अस्वस्था परिपाद होने सिक्ता भी समाव है। स्थी राद्ध संस्थान—विक्रोण, स्वपुत्रकोण, तम्बा आदि सी पूर्वपत्रको पर्याय है। स्थीत सब संस्थानोंक समावस्थ स्वमाववाजा है। यह जो संसार जवस्था में वीवस्थे अपिराकार बतालाया है तो स्थिति सी पीर्वातिक है, नामकर्य हारा रचा गया है जतः वह जाकार तो सरीरका हो है जीवका नहीं है। इसी ताद मुक्त होनेनर भी मुक्त जीवका किश्त मुक्त प्रचारण स्वार है अप वह जाकार भी सरीरक का ही है उर्वाका निवास पाकर जीवका विक्रा साकार रह जाता है क्योंकि कर्मका सम्बन्ध सुद जानेपर जीवके प्रदेशों से संस्थित स्वार में सम्बन नहीं है। अदा जीवका अपना कोई स्थानाविक संस्थान नहीं है। जीवके स्वारत प्राप्ति हैंह हकन्य-जानको किया स्वर्ध है। बाह्य सावस्थ होई हो जीवका अस्य है। इस्त जीवका स्वर्ध होई है। जीवके रात्रियनिका बहुदरगतायन कर्म नोक्संस्थ पुर्वक होते हैं। सिक्त सावस्थ साइल जीव सक्ति हों हो। स्वर्ध सावस्थ है अर जन्म निक्तिय कहा है। एत ताद्ध मुक्तिक्र केश है नो क्या जीवन सही प्रपास नाता जात स्वार स्वर्धिक होते है। उत्त जात्र स्वर्ध होता है। स्वर्ध सावस्थ प्रपास नाता जात स्वर्ध है।

समूर्त होते हुए भो जीव क्यंबित् मृतिक हैं— जिनेन्द्रदैवने जो जीवको अमृतिक कहा है वह जीवका परमार्थ स्वभाव है। उपचरित स्वभावसे तो मृतिक और अचेतन है।।१२०।।

विशेषाय — नीवका वास्तिक स्वभाव तो अमूर्तिकपना है। उपचारसे ही उसे मूर्तिक कहा जाता है इतना ही नहीं किन्तु उसे अचेतन भी कहा जाता है क्योंकि जीवते बढ़ कर्म जैसे मूर्तिक है बैसे ही अचेतन भी है। अत कर्मबन्धके कारण भीवको जैसे उपचारसे मूर्तिक कहा जाता है वैसे हो उपचारसे अचेतन भी कहा जाता है। अचेतनकी संगतिका कल तो कुछ मिलना ही चाहिए।

बीव न तो व्यापक है और न बटकाँचेंबामात्र है, किन्तु शरीर प्रमाण है, वह बतलाते हैं— व्यवहारनयसे सात समुद्धातीको छोडकर जीव अपने छोटे या बड़े शरीरके बराबर है और निहन्यनयसे उसे असस्यातप्रदेशी जानना चाहिए।।१२१।

विदोषार्थ — मैंते दोणकको जैसे स्थानमें रत्न दिया जाता है उसका प्रकाश उतने हीमें कैल जाता है। यदि छोटों कमरेंसे रता जाता है तो उसका प्रकाश संकृषित होकर उपना हो रह जाता है और यदि वर्षी प्रकाश के कि करेंसे स्था जाता है। जी तह है उसका प्रकाश है। उसकी तरह हस जीवकों नामकमंके द्वारा लेखा छोटा या सबा प्रतिर क्लिया है यह जीव उतने हो-में स्कृष्ण जाता है या किन जाता है। उसका प्रकाश के उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश के उसका प्रकाश के उसका प्रकाश के उसका प्रकाश के उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश के उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश के उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश के उसका प्रकाश कर उसका प्रकृत कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकृत कर उसका प्रकाश कर उसका प्रका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्र कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर उसका प्रकाश कर

१. 'अणुगुरुदेहरमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा । असमृहदो वबहारा णिज्वयणयदो असंसदेसो वा ॥१०॥ —मृष्यसंग्रह ।

## वेहा य हु'ति दुविहा वावरतसमेदतो ये विष्णेया । यावर पंचपयारा बादरसहमा वि चद तसा तह य ॥१२२॥

विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, बाहारक और केवलिसमृद्घात । तीव पीड़ा होनेपर मूल शरीरको न छोडते हुए बात्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर निकलनेको वेदनासमृद्यात कहते हैं। तीव क्रोधादिक कथायके उदयसे मुख शरीरको न छोडकर दूसरेका घात करनेके किए बात्साके प्रदेशीके बाहर जानेको कथाधसमद्भात कहते हैं। मुलशरीरको न छोडकर कुछ भी विक्रिया करनेके लिए बात्माके प्रदेशोंके शरीरसे बाहर जानेको विकियासमुद्धात कहते हैं। मरणकाल वानेपर मूल शरीरको न त्यागकर जिस किसी स्थानकी आयु बाँधी हो उस स्वानको छुनेके लिए आत्माके प्रदेशोंके बाहर बानेको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं। अपने मनको अप्रिय किसी कारणको देखकर किसी महातपस्वी मुनिकै कुढ होनेपर उनके बाँगे स्कन्थसे एक पुतला निक-लता है वह सिन्दूरके समान लाल होता है तथा बारह योजन लम्बा और नौ योजन चौड़ा होता है। मुनिके बौर्ये स्कन्थसे निकलकर जिसपर मृनिको क्रोध होता है उसकी बौरी ओरसे प्रदक्षिणा करते हुए जला डालता है और लौटकर मुनिके साथ स्वयं भी मस्म हो जाता है। जैसे दीपायन मुनिके क्रोधसे द्वारिका भस्म हो गयी थी। यह अशुभ तैजस समुद्रवात है। तथा जगतको ब्याधि, दुर्भिल आदिसे पीडित देखकर परमतपस्वी मुनिके चित्तमें करणाभाव उत्पन्न होनेपर उनके दक्षिण स्कन्धसे जो शुम आकारवाला पुतला निकलकर व्याधि-दुर्भिक्ष आदिसे पीड़ित प्रदेशकी दक्षिणकी ओरसे प्रदक्षिणा देते हुए व्याधि-दुर्भिक्ष आदिको दूर करके पुन. मुनि-के शरीरमे प्रवेश कर जाता है वह शुभतेजस समृद्वात है। ऋदिसम्पन्न मुनिको स्वाध्याय करते हुए कोई र्शका उत्पन्न होनेपर उनके मूल शरीरको न छोडकर मस्तकसे शुद्धस्फटिकके समान रंगवाला एक हस्तप्रमाण पुतला निकलकर केवलजानीके समीप जाता है। उनके दर्शनसे शंकाका समाधान करके पुन. अन्तर्नृहुर्तमें लौटकर मुनिके शरीरमें प्रवेश कर जाता है यह आहारकसमुद्यात है। जब केवलीकी आयु अन्तर्मुहर्त शेष रहती है और नाम गोत्र तथा वेदनीय कर्मकी स्थिति अधिक होती है तो उन कर्मोंकी भी स्थिति आयुक्रमेंके समान करनेके लिए केवली समुद्र्यात करते हैं। प्रथम समयमें उनकी आत्माके प्रदेश दण्डाकार होते है, दूसरे समयमे कपाटके आकार होते है, तीसरे समयमे प्रतररूप तिकोने हो जाते हैं और चौथे समयमें समस्त लोकमे फैल जाते है। पाँचवे समयमे प्रतरस्य, छठे समयमें कपाटरूप, सातवें समयमे दण्डरूप तथा बाठवें समयमे शरीरमे प्रविष्ट हो जाते हैं यह केवलिसमुद्धात है। इन समुद्धातीको छोड़कर जीव अपने शरीरके बराबर आकारवाला होता है। किन्तु निश्चयनयसे तो वह असंख्यात प्रदेशवाला है। चाहे वह छोटे शरीरमें रहे या बड़ेमे, उसके प्रदेशोंकी सस्यामे हानि-वृद्धि नही होती । हाँ, आकारमें हानि-वृद्धि अवस्य होती है ।

आगे प्रकरणवश शरीरके भेद कहते हैं-

स्यावर और त्रसके भेदसे शरीर दो प्रकारके होते हैं। स्थावर पौच प्रकारके होते हैं। तथा वे बादर भी होते हैं और सूक्त भी होते हैं। तथा त्रस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पंचे-न्द्रियके भेदसे चार प्रकारके होते हैं॥१२२॥

विशेषार्थ—ससारी जीवोके छह काय होते हैं। पृष्वीकाय, जरूकाय, जांनकाय, वायुकाय जीर वनस्पतिकायको स्वादरकाय कहते हैं इनके केवल एक ही स्पर्धन हो इंट्य्य होती है। यो इंद्रियवाले, तीन इंग्यिववाले, बार इंग्यिववाले और पांच इंद्रियवाले जीवें को नवकाय कहते हैं। स्वादरकायवाले जीव बादर में होते हैं। स्वादरकायवाले जीव बादर में होते हैं। जनका पारीर स्थूल होनेके कारण विना जाभारके महीं रहता तथा जो इंप्यर्थेंको रोकते जीर इंप्येति रोके वाते हैं वे बादर होते हैं। बाद कार्याविवा जाभारके महीं रहता तथा जो इंप्यर्थेंको रोकते जीर इंप्यर्थें रोके वाते हैं वे बादर होते हैं। बीर जो इसके विपरीत होते हैं वे सुक्ष्य जीव कहें जाते हैं। वह यब भेद खरीरकी जरेशा जानना।

१. य ते गेया क० तक कः। 'पुरिक्तकलेटेब्सक वणन्त्रवी बिविह बावरेहदी। विगतिगधवुपंत्रका तसजोवा होति संसादी ॥११॥'—वृष्यसँग्रह ।

बीदसांक्यसदासियं वित जोकरुवाणाह--देहनुदो सो भोता भोता सो चेव होई इह कता। कता पुण कममुदो जोजो संसारिजो भणिजो ॥१२३॥ उत्तरस्य कमोज यरावंत्रपांचेत्वरारित्याचे क कम्म दृष्टिहियाणं भावसहार्य च दव्यसस्मार्व। भावे सो जिच्छायो कता वदहारदो दव्ये ॥१२४॥

बौद्ध, सास्य और सदाशिववादियोंके प्रति जीवके भोकृत्व बादिका कथन करते हैं-

जो जीव शरीरसे युक्त है वह भोका है और जो भोका है वही कर्ता है। तथा कर्मोंसे युक्त संसारी जीवको कर्ता कहा है।।१२३॥ कर्मके दो भेद है—भावकमं और द्रव्यकमं । निश्चयनयसे जीव भावकमंका कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्यकमंका कर्ता है।।१२४॥

विशेषार्थ-बौद्ध क्षणिकवादी है। उसके मतसे जो कुछ है वह सब क्षणिक है एक क्षणमे उत्पन्न होता है और दूसरे क्षणमें एकदम नष्ट हो जाता है अत. बौद्धमतमे जो कर्ता है वही भोक्ता नही है क्योंकि जो कर्ता है वह तो दूसरे क्षणमे नष्ट हो जाता है उसके स्वानमे जो उत्पन्न होता है वही भोक्ता है अत. कर्ती कोई अन्य है और मोक्ता कोई अन्य है। साख्यमतमे प्रकृति (जड तस्व) कर्ती है और पुरुष मोक्ता है। बत यहाँ भी कर्ता दूसरा है और भोका दूसरा है। सदाशिववादी तो ईश्वरको सदा मुक्त मानते है। उनके यहाँ जीव कर्म करनेमे तो स्वतंत्र है किन्तु उसका फल भोगनेमे परतत्र है। ईश्वर जैसा उसे उसके कमोंका फल देता है वैसा उसे भोगना पडता है। किन्तु जैन धर्ममें जो कर्ती है वही भोका है क्योंकि भीव अनादि नित्य है उसकी पर्याय बदलतो है किन्तु जीव तो वही रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि जीव किसका कर्ता भोका है तो उत्तर होता है कर्मोंका कर्ता भोका है। कर्मके दो प्रकार है-- द्रव्यकर्म और भावकर्म । इनमें से जीव किसका कर्ता भोक्ता है इसका उत्तर नयद्ष्टिसे दिया जाता है। यह पहले लिख साथे है कि आत्माका परिणाम ही द्रव्यकर्मीके बन्धनमें हेतु है और उस प्रकारके परिणामका हेतु द्रव्यकर्मका उदय है वयोकि द्रव्यक्रमंके उदयके बिना उस प्रकारके अशुद्ध परिणाम नही होते । किन्तु ऐसा माननेपर अन्योन्याश्रय नामक बोप नहीं बाता, क्योंकि नवीन द्रव्यकर्मका कारण जो अशुद्ध परिणाम है उस अशुद्ध आत्मपरिणामका कारण वही तवीन द्रव्यकर्म नही है किन्तु पहलेका पुराना द्रव्यकर्म है। इस प्रकार चुँकि उस अशुद्ध आत्म-परिजामका कार्य नवीन द्रव्यकर्म है और कारण पुराना द्रव्यकर्म है इसलिए वह परिणाम उपचारसे द्रव्यकर्म हो है और आत्मा अपने परिणामका कर्ता होनेसे उपचारसे द्रव्यकर्मका भी कर्ता है। आत्माका परिणाम वास्तवमे स्वय आत्मा ही है क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता है। और उस आन्तरमाका वह जो परिणाम है वह जीवसयी क्रिया ही है। क्योंकि सभी द्रव्योकी परिणामरूप क्रिया उस द्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी है। उस जीवमयी क्रियाको करनेमें आत्मा स्वतत्र होनेसे उसका कर्ता होता है और उस कर्ताके द्वारा प्राप्य होनेसे जीवमयी क्रिया उसका कर्म है। इसक्रिए परमार्थसे आरमा अपने परिणामस्त्रक्य मानकर्मका हो कर्ता है पुद्गल परिणास्त्रक्य द्रव्यकर्मका कर्ता नहीं है। ऐसी स्थितिमें यहाँ प्रश्न होता है कि तब द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ? तो पुर्गलका परिणाम वास्तवमें स्वयं पुर्गल ही है क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अभिन्न होता है। तथा उस पुर्मलका जो परिणाम है वह उसकी पुर्गलसयी क्रिया ही है। क्योंकि सब द्रव्योकी परिणामकप क्रिया उस द्रव्यरूप ही स्वीकार की गयी है। उस पुद्गलमयी क्रियाको करनेमे स्वतंत्र होनेसे पुद्गल उसका कर्ता है और उस कर्ताके द्वारा प्राप्त होनेसे बह पुद्गलमयी किया उसका कर्म है। इसिलए परमार्थसे पुद्गल अपने परिणामस्वरूप उस द्रम्यकर्मका

१. 'पुगलकम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्रणया सुद्रभावाणं ॥८॥ — द्रव्य-संप्रह ।

#### बंधो अनाइणिहणो संताणाबो जिलेहि जो भणियो । सो चेव साइणिहणो जाण तुमं समयबंधेण ॥१२५॥

ही कर्ता है, आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं। आत्मा वास्तवमें अपने भावको करता है क्योंकि वह माव जसका स्वधमं है इसलिए आत्मामें उस रूप परिणमित होनेकी शक्तिके संभव होनेसे वह भाव अवस्य ही आत्माका कार्य है । तथा वह आत्मा उस भावको स्वतंत्रतापर्वक करनेसे अवस्य ही उसका कर्ता है और बात्माके द्वारा किया जाता हुआ वह भाव आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवस्य ही आत्माका कर्म है। इस प्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है। किन्तु आत्मा पुद्गलके भावोंको नही करता क्योकि वे परधर्म है आत्मामें उस क्य होनेकी शक्ति बसंभव है इसलिए वे बात्माके कार्य नहीं है। और उनको न करता हुआ आत्मा उनका कर्ता नहीं होता। तब आत्माके द्वारा न किये जाते हुए वे उसके कर्म कैसे हो सकते हैं। अतः पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म नही है । सारांश यह है कि व्यवहारसे निमित्त मात्र होनेके कारण जीव-भावका कर्ता कर्म है और कर्मका कर्ता जीवभाव है। किन्त निश्चयसे न तो जीवभावका कर्ता कर्म है और न कर्म का कर्ता जीवभाव है। किन्तु वे जीवभाव और द्रव्यकर्म कर्ताके बिना होते हैं ऐसा भी नहीं है क्योंकि निश्चमसे जीवभावका कर्ता जीव है और द्रव्यकर्मका कर्ता प्रश्नल है। इसपरसे एक शंका हो सकती है वह यह-शास्त्रोमे कहा है कि कर्म जीवको फल देते हैं और जीव कर्मीका फल भोगता है। अब यदि जीव कर्मको करता ही नहीं है तो जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल क्यों देगा और जीव अपने द्वारा नहीं किये गये कर्मका फल क्यों भोगेगा। अत जीवसे नहीं किया गया कर्म जीवको फल दे और जीव उस फलको भोगे यह तो उचित नही है। इसका समाधान इस प्रकार है-संसार अवस्थामें यह आत्मा अपने चैतन्य स्वभावको नहीं छोडते हुए अनादि बन्धनके द्वारा बद्ध होनेसे अनादि मोह राग द्वेष रूप अशुद्ध भावरूपसे ही परिणत होता है। वह जहाँ और जब मोहरूप रागरूप और द्वेषरूप भावोंको करता है वहाँ उस समय उसी भावको निमित्त बनाकर पदगल स्वभावसे ही कर्मपनेको प्राप्त होते है। इस प्रकार जीवके किये बिना ही पुद्गल स्वयं कर्मरूपसे परिणमित होते हैं। और जीवके मोह राग द्वेषसे स्निग्ध होनेके कारण तथा पुद्गलकर्मों के स्वभावसे ही स्निग्ध होनेके कारण वे परस्परमें बद्ध हो जाते हैं। जब वे परस्पर पृथक् होते है तब उदय पाकर खिर जानेवाले पुदगलकर्म सुखद खरूप फल देते हैं। और जीव उस फलको भोगते हैं। सतः यह निश्चित हुआ कि पौदगलिककर्म निश्चयसे अपना कर्ता है और व्यवहारसे जीवभावका कर्ता है। जीव भी निश्चयसे अपने भावका कर्ता है व्यवहारसे कर्मका कर्ता है। किन्तु जिस प्रकार दोनों नयोसे पौद्गलिक कम कर्ता है उस प्रकार एक भी नयसे भोका नहीं है क्योंकि चैतन्यपूर्वक अनुभूतिका नाम ही भोकृत्व है। पुद्रगलकर्ममे उसका अभाव है। इसलिए चेतन होनेके कारण केवल जीव ही कथंचित् आत्माके सलद.लक्प परिणामींका और कथवित इध्ट-अनिष्ट विषयोंका मोक्ता है। अर्थात निश्चयसे स्खद:खरूप परिणामोंका भोक्ता है और व्यवहारसे इच्ट अनिष्ट विषयोंका भोक्ता है ॥

भागे उक्त कर्मको कथंचित सादि बतलाते हैं-

जिनेन्द्रदेवने जो कर्मबन्ध सन्तानरूपसे बनादि निधन कहा है उसे ही तुम प्रतिसमय होने-वाले बन्धकी अपेक्षा सादिसान्त जानो ॥१२५॥

विशोषार्थ — भीव जोर कर्मका बन्य अनादि भी है शांदि भी है। यन्तान रूपसे जनादि है बयोंकि जीव और कर्मके बन्यकी परम्परा अनादि कालने चली आती है। पूर्व पूर्वका कर्मबन्य उदयमें आकर विरता जाता है और नवीन कर्मबन्य प्रतिसमय होता रहता है। किन्तु एक समयका बन्या हुआ कर्म ही सदा बन्या नहीं रहता है इस बपेसा बीव और कर्मका सन्तान करतादि है। विशे वीन वोन वोको सन्तान अनादि है। बाति कर्मका बन्या है। किन्तु हमने बोने वालको सन्तान अनादि है। बाति कर्मका बन्या कर्मका बन्या है। किन्तु हमने बोब बोया और वृक्ष लगा इस वियोयकी बपेसा वह साथि है। इसी तरह कर्मबन्य साथक भी है और अनन्त भी है। अन्य सोयके

स करविषवस्यति किं तज्ञवति केन रेतृता प्रवामीस्वादः— "कारणवी इह मक्ते जासह बंबी विद्याण करनेव । ण हु तं वर्भविष्यत्ततं अस्ता प्रयही ण मु वेह ॥१२६॥ "संघा जे पुज्युता हर्बति कम्माणि जीवभावेण। स्वद्वा पुण विविकालं गर्जातं ते गियफलं बता ॥१२७॥

कर्मबन्धका सर्वया अन्त हो जाता है अत. उसकी बनेशा मान्त है बौर अभव्य जीवके कभी बन्धका बन्त मही होता बत. उसकी बनेशा अनन्त हैं। यही बात बागे कहते हैं—

सम्यरक्षेत आदि कारणोंके होनेपर भव्य जीवके कर्मबन्ध नष्ट हो जाता है ऐसा जानो । किन्तु अभव्य जीवके बन्धकी परम्परा कभी भी नष्ट नही होतो । क्योंकि वह अपने अभव्यत्वरूप स्वभावको कभी नही छोडता ।।१२६॥

विज्ञेषार्थ--वैसे उडदोमें स्वभावसे ही किन्हीमें पकनेकी शक्ति होती है और किन्हीमें पकनेकी क्रकि नहीं होती । उन्हें आगपर पकानेपर भी ये नहीं पकते । उसी तरह जीवोमें भी स्वभावसे ही किन्हीमें भव्यत्व स्वभाव होता है और किन्हों ने अभव्यत्व स्वभाव होता है। भव्यत्वका अर्थ है शुद्ध होनेकी शक्ति और अभव्यत्वका अर्थ है एड न हो सकनेकी शक्ति या शिंह की अशक्ति । इनमें से शिंह की व्यक्ति सादि है वयोकि उसके अभिव्याजक सम्यग्दर्शन आदि सादि है । और अभव्यत्व रूप अशुद्धिकी व्यक्ति अनादि है क्योंकि उसके अभिव्यंजक मिथ्यादर्शन आदिकी सन्तति अनादि है। इस तरह शक्ति द्रव्यकी अपेक्षा जनादि है और पर्यायको अपेक्षा सादि है। उसकी व्यक्ति भी कथिवत मादि है कथिवत अनादि है। अथवा जीवोके अभिप्रायोको ही सुद्धि और अशुद्धि कहते हैं। सम्यग्दर्शन आदि रूप अभिप्रायका नाम शुद्धि है। और मिण्या-दर्शन आदि रूप अभिप्रायको अशुद्धि कहते हैं । इनमेसे सम्यग्दर्शन आदिकी उत्पत्तिमे पहले मिथ्यादर्शन आदि सन्ततिरूप अगुद्धिकी अभिव्यक्ति कर्याचन् अनादि है और सम्यग्दर्शन आदि रूप शक्तिको अभिव्यक्ति सादि हैं। यहाँ अशुद्धताको अनादि माना है। यदि उसे सादि माना जायेगा तो उससे पहले शुद्धता माननी होगी। और पहले शुद्धता माननेपर पुनर्बन्ध असम्भव हो जायेगा । बन्ध तो अशुद्ध दशामे ही सम्भव है । अतः अगुद्धि बनादि और गुद्धि प्रयोगजन्य होनेसे सादि है। जैसे खानसे निकले स्वर्णपावाणमें स्वर्णकी अगुद्धि अनादि है और गुढ़ि सादि है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि किन्ही जीवोमे गुढ़ होनेकी शक्ति और किन्हीमे शद्ध न होनेकी शक्ति क्यो होतो है तो इसका उत्तर यह है कि यह तो वस्तु स्वभाव है। वस्तुके स्वभावमे तक नहीं चलता कि आग गर्म क्यो होती है और जल शीवल क्यो होता है।

आगे बतलाते हैं कि पुर्गलस्कन्ध कैसे कर्मरूप होते हैं फिर कैसे छूटते हैं—

पहले जो पुरालस्कन्धोका कथन किया है वे पुरालस्कन्ध जीवके भावोका निमित्त पाकर स्वयं ही कर्मरूप हो जाते है और अपने स्थिति कालतक ठहरने के बाद अपना फल देकर गल जाते हैं॥१२०॥

विभोषार्थ—जीवके रामटेब मोहरूप मालोका निमित्त शकर कर्मवर्गणा रूपसे आया हुआ पूर्वगल-हम्म स्वय ही जातावरण आदि आठ कर्मरूप परिणांचत हो जाता है और उसी समय उसमें स्थितिकथ भी हो जाता है। अपने स्थितिकथ काल तक वह कर्म आत्माके साथ बंधा रहता है। स्थितिवृष्ण होते हो वह अमना एक देकर सह जाता है। यह परम्परा संसारसे छूटने तक बराबर चलती रहती है।

 <sup>&#</sup>x27;युद्धपणुढो पुनः वक्तो ते पास्थायमध्यक्तित् । सावनादि तमोर्व्यक्तिः स्वमावोऽतक्षीचरः ॥'—साह-सीसांसा । २. 'बीवा पोगमस्काया बम्मोण्यासावम् स्पर्विद्धा । काले वित्ववस्थाया मुक्कुपसं विति भुग्वेति
 ॥६॥—पञ्चास्ति ।

कर्तृत्वादिकाळ्युपदिस्य बन्धभोक्षवोगींनं युक्यं निमित्तं बाह— भोत्ता हु होइ जइया तहया सो कुनइ रायमावीहि। एवं बंधो बोवे वाणावरणाविकम्मीहि॥१२८॥ मिन्छे मिन्छाभावो सम्मे सम्मो वि होइ जीवाणं। वत्युं णिमित्तमेतं सरायपरिणामवीयरायाए॥१२९॥

जब वह जीव पूर्वबद्ध कर्मोंका फल भोगता है तो रागद्वेष रूप परिणमन करता है इस तरह-से जीवमें ज्ञानावरणादिक कर्मोंका बन्ध होता रहता है ॥१२८॥

बिहोबार्थ — भावार्थ यह है कि जब जीवके पूर्वबद्ध उध्यक्तभोंका उदय होता है तो वह जीव स्वयं ही अपने अज्ञातभावते मिन्यात्व रामादि कप परिणमन करता हुआ। नवीन कर्मबन्बका कारण होता है। इसका आधाय यह है कि उध्यक्तमंका उदय होने मात्रवे जीवके कर्मबन्ध नहीं होता किन्तु जीवके रामादि रूप परि-णमन करनेते नवीन कर्मका बन्ध होता है। यदि कर्मके उदय मात्रवे बन्ध होता तो संसारका कभी अन्त नहीं होता. क्योंकि संसारी जीवोंके पर्वदा ही कर्मका उदय उदता है।

इस तरह कर्नृत्व आदिका कवन करके बन्य और मोक्षमें मुख्य और गौण निमित्तको कहते है— जोवोके मिध्यात्व अवस्थामे मिध्यामाव होते हैं और सम्यक्ष्य अवस्थामें सम्यक् भाव होते हैं। सराग परिणाम और वीतराग परिणाममे बाह्य वस्तु तो निमित्त मात्र है।।१२९।।

विशेषार्थ-कारणके दो मेद हैं- उगादान कारण और निमित्त कारण । जो वस्तु स्वयं कार्यक्रप परिणत होती है उसे उपादान कारण कहते हैं और जो उसके कार्यरूप परिणितमें सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे जब मिट्री स्वयं अपनेमे घट होनेरूप परिणामके अभिमुख होती है तो दण्ड, चक्र और कुम्हारका प्रयत्न वगैरह निमित्त मात्र होता है। किन्तु दण्ड बादि निमित्तीके होनेपर भी यदि मिद्री कंकरीली हो तो उसके अपनेमें स्वयं बटलप होनेके परिणासकी योग्यता न होनेसे वह घटरूप परिणत नही होती । इसलिए मिट्री हो बाह्य दण्डादि निमित्तोंकी अपेक्षापर्वक अपने अम्यन्तर परिणामके होनेपर घटरूप होती है, दण्ड वगैरह घटरूप नहीं होते । अत दण्ड आदि निमित्त मात्र होनेसे निमित्तकारण कहे जाते है भौर मिट्टी उपादान कारण है । आजकल निमित्तके विषयमे विवाद चलता है । विवाद निमित्तके अस्तित्वको लेकर नहीं है। निमित्त नहीं है ऐसा कोई नहीं कहता। निमित्त उपादानमें कुछ करता है इस विषयमें विवाद है। एक सिद्धान्त है कि जिस ब्रथ्यमें जो शक्ति नहीं है वह शक्ति अन्यके द्वारा उत्पन्त नही की जासकती। अतः निमित्तके द्वारा उपादानमे कोई शक्ति तो उत्पन्न नही की जा सकती। अपने-अपने योग्य शक्ति तो उपादानमे रहतो हो है। जब उपादान अपनी योग्यताके अनुरूप कार्यरूप परि-णत होनेके अभिमुख होता है तो जो उसमें सहायक होता है उसे निमित्त कहा जाता है। अकलकदेवने अपने तत्वार्यवातिकमे उपादान और निमित्तको इस व्यवस्थाको इसी प्रकार स्वीकार किया है-'यथा मदः स्वयमन्तर्षटभवनपरिणामाभिम्हये, दण्डनक्रपौरुषेयप्रयस्तादिनिमित्तमात्रं भवति । यतः सत्स्वपि दण्डादि-निमित्तेषु शर्करादिप्रचितो मृत्पिण्डः स्वयमन्तर्घटमवनपरिणामनिक्त्सुकत्वात् न घटीभवति । अतो मृत्पिण्ड एव बाह्यदण्डाविनिमित्तापेक बाम्यन्तरपरिणामसांनिष्याद घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीना निमित्त-मात्रत्वम् ।

हसका वर्ष कपर लिख जाये हैं। इसमें बण्ड कक और कुम्हारके प्रयत्नको निमित्त मात्र माना है किन्तु कह ? जब मिट्टी स्वयं अपने अन्दर्श पटका परिणानके विभिन्न हो । अतः उपादानका परिणान निमित्ताचीन नहीं है उपादानका परिणान उपादानके जयोग है। जब उपादान स्वयं कार्याभिन्न होता है तो निमित्त निमित्त होता है। स्वकार दिखें हमें भने हो ऐसा ज्ये कि उपादानका परिणान निमित्ताधीन

१. बर्खु निमित्तमित्ते आ॰ ।

बोबाइ-इस्मायेन कर्मन, तस्वैद फब्युप्ट्रसंपित गायात्रवेशीत— कस्मं कारणभूवं वेहं कब्जं सु अक्स देहावो । अक्सादु विसयरांगं रासावि णिवन्त्रवे तींप ॥१३०॥ तेल चवनाहवेंगे गेह लह पंचप्पायिपं जीवो । 'एवं तं गिह, जंतो पुणो पुणो बंधवे कस्मं ॥१३१॥ इह इब मिच्छविट्टो कस्मं संजाद कस्मायोवींह । जह बीयंकुरणायं तं अवरोप्परं तह य ॥१३२॥

है किन्तु रासार्थ रृष्टिसे बन्यका परिणयन अन्याधीन होता ही नहीं। यदि ऐसा हो तो बरतुष्णवस्या हो सबबा वायेशी। समयवार्थक रुतिक हैन विकास सामित करते हुए टीकाक्ष्मार अमृत- कर्याचार्थनि तथा है यदि दूरानक कैपारि क्षाचित्र का व्यावस्थान करते हुए टीकाक्ष्मार अमृत- कम्याचार्थनि तथा है यदि दूरानक कैपारि क्षाचे कैपारिकास करते हुए टीकाक्ष्मार अमृत- कमें क्षेत्रायि सामित केपारिकास है वह दूरानक कमें कोपारि सामित केपारिकास विकास केपारिकास कि इत्तरा को परिणामार्थने समय है। वह सकता वादिक विकास केपारिकास कि विकास करता कि विकास कि व

बीजाकुर न्यायसे कर्म और उसके फलको तीन गायाओसे बतलाते हैं-

कमं कारणभूत है, उसका कार्य दारीर है। दारीरमें इन्दियों होती हैं। इन्दियोंसे विषयोंमें राग होता है उसके राजादिका बन्य होता है। इस नवीन बन्यसे चतुर्गतिमें जीव औदारिक, वैकिथिक, आदारक, तेबस और कार्याजक बेरदेत थीन प्रकारके घरीरको सहण करता है। इस तरह उसके प्रहण करता हुआ जीव पानः पुनः कर्मका बन्य करता है। ऐसे ही मिथ्यादृष्टि कर्मसे कर्मको उत्पन्न करता है। जैसे बीजाकुर न्यायमें बीजने अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुरसे बोज उत्पन्न होता है बेसे हो कर्मके सम्बन्यमें भी जानना चाहिए॥१२०-१२२॥

विशेषार्थ—भी बाहुरत्यात प्रसिद्ध है। बीचित अहुर पैदा होता है और अंडुरसे बीच पैदा होता है। इसी तरह करों हो कांका कारण है। यही बात प्रत्यकारने उक्त तीन पाषाबों के हारा कही है। विषे हुए कर्मका उदय होनेपर नये अन्यके साथ नया गाँउ पित्रता है। वारिष्ठ हिन्दायों होती है, बिना इन्द्रियों के तो शरीर होता नहीं। ये इंग्लियों पूर्व कर तर पत्र आदिकों हो यहण करनेते उपपर्ध हैं। जीव इन इन्द्रियों को पाकर इनके द्वारा विषयों को यहण करता है। वहण करनेते उपपर्ध हैं। जीव इन इन्द्रियों को पाकर इनके द्वारा विषयों को यहण करता है। वहण करता है। इस पाइयों के नती कर्मका बीप जो विषय उने प्रिय नती कर्मका कर्मका वस्त्र अनेतर पुत्र नया अन्य सारण करता है। वसी जनमें साथ नया सरीर

१ एवंत कः सः मुः । २. इह एव मः मुः मः । ३. दीयंकुर गेय मः कः सः मुः । 'जी सः संवारयो जीवो ततो हु होदि परिणामो । परिणामाटो कम्यं कम्मादो होदि वदिसुगदी ॥ गदिमधिनवदस्य रहो देहादो इंदियाणि जायंते । तींहु दु विश्वयसहणं ततो रामो व दोसो वा ॥ जायदि जीसस्वेदं आयो संवारयक्कबार्जामा । इदि विगवरेहि मणियो जगाविनियमो सणिययो वा ॥१२८-१३०॥ — पद्मास्तिः ।

धर्माधर्मयोः परमार्थन्यवहारकाङ्योश्च स्वरूप प्रयोजनं चाक्टे —

<sup>क</sup>लोयपमाणसमुसं बचेयणं गमणलक्ताणं वस्मं । तप्पिडक्वसथस्मं ठाणे सहवारिणं णेयं ॥१३३॥ <sup>3</sup>लोयालोयिबभेयं गमणं ठाणं व<sup>र्</sup>जाण हेर्बुहि । जङ्ग णह ताणं हेऊ किह लोयालोयववहार ॥१३४॥

मिलता है उसमें इंटिज़्यों होती हैं। इंटिज़्योंसे विवयोका ग्रहण करता है उससे रागब्रेष करता है, रागब्रेष्ट पून. स्वीन कर्मबण्ड होता है। इस तरह जैसे बीजाकुरकी सन्तान क्यादि कालने सही आती है वैसे से हैं जोबंक क्रमेंबण्ड होता है। इस तरह जैसे बीजाकुरकी सन्तान भी जनादि कालने बली जाती है। इसके समास करनेका एक ही उससे हैं जैसे बीजाकुर जाता कर देनेपर अमादि बीजाकुर सन्तान नह हो जाती है बैसे ही कर्मक्यों बीजकों भी यदि सर्ववान कर साल जाते तो उससे नया जनन क्या नहीं पढ़ेगा। नया जनन सारण न करनेसे नया गारेर नहीं होगा। नया सरोर न होनेसे उससे इंटिज़्यों, उनसे समझ हम, विषयपहणते होनेसाका रागब्रेय से सस समास हो आयों। इनके समास होनेसे नया कर्मबन्द हों नहीं होगा। इसीका नाम मुक्ति है।

धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य और परमार्थकाल तथा व्यवहारकालका स्वरूप और प्रयोजन कहते है-

घर्मप्रव्य लोकाकाशके बराबर प्रमाणवाला है, अर्मूतक है, अचेतन है, जोव और पुरुगलों के गमनमें सहायक होना उसका लक्षण है। उसीके समान अधर्मद्रव्य है किन्तु वह चलते हुओके ठहरनेमें सहायक है।।१३३॥

विशेषार्थ— वर्गत्रमा जीर जवर्गत्रव्य ऐसे त्या है जिन्हें जैनवर्गमें हो इस रूपमें माना गया है। ये दोनो प्रमा आकाशकी तरह ही अनूर्तिक जीर अवेतन हैं। किन्तु आकाशको तरह सर्वव्यापक नहीं हैं किन्तु आकाशको तरह सर्वव्यापक नहीं हैं किन्तु आकाशको तरह सर्वव्यापक नहीं हैं किन्तु आकाशको तरह सर्वव्यापक निहा है विश्व के लिए तरि हों में स्वाप्त के लिए तरि हों है। ये ते विश्व के लिए तरि हों है। ये ते वेवल लिपित मान है। जिसे सर्वच के लिप तरह होनी है वह हमें बलाती नहीं है। इस गर्वि चलना न बाहे तो वह बलाती नहीं है। इस गर्वि चलना न बाहे तो वह बलाती है। इसी तरह प्रीप्त महात्री संब्वक किनारे के हर हमें बलाती है। इसी तरह प्रीप्त महात्री संबव्ध के लिप तरह मीप स्वाप्त के लिप स्वाप्त क

भागे इन दोनों द्रव्योका प्रयोजन बतलाते हैं-

लोक और अलोकका मेर तथा गमन और ठहरना ये सब बिना कारणोंके नही हो सकते। यदि इनका कोई कारण न होता तो लोक अलोक व्यवहार कैसे होता ? ॥१३४॥

विशेषार्थ—अत्येक कार्यका कोई कारण जनवर होता है। गमन और गमनपूर्वक स्थिति भी कार्य है जदा जनका कोई कारण होना चाहिए। यो तो हर दोनों क्रियाओं के उपायन कारण दो चलनेवाले और चलते हुए उहरनेवाले जीन बीर पुर्वक हो है तथापि कोई साथारण निमत्त मी होना चाहिए। उसके बिना कोई कार्य होता नहीं है। जदा उसमें निमित्त धर्मद्रव्य और जबमंद्रव्य हैं। इस प्रयोजनके सिवाद इन दोनों हव्योंका एक प्रयोजन और नो है। जैनवर्षने जबल्ड लाकाशके दो विभाग माने गये हैं—कोकाकाश

१. स्थाचटे । २. 'बम्मिरचकायमरसं अवण्यांचं आहर्यण्यांचं । कोगोगार्ड पूर्ट पिट्ठलमसंसादियपदेस ॥८त्तै। उदयं जह मध्काणं नामणाजुमाह्यरं हृबंदि कोए । तह जीव पोगम्हाणं घम्मं द्रव्यं दियाणेहि ॥८५॥ जह हृबंदि चम्मदच्यं तह संबाणेह स्थ्यनवम्यत्यं । ठिदिकिरियानुताणं कारणमूरं तु पुढवी व ॥८६॥ —पञ्चारित्य । ३. 'बादो बक्तोग कोनो जेंसि सम्बादये य गयणठिदी । दो वि य यथा विभक्ता कविमत्ता कोयमेता य ॥८॥। —पञ्चारित्य । ४. च.ताण ज॰।

एयपएसि अमुत्तो अचेयणो बहुणामुणी कालो । ेलोयायासपएसे यक्का ते रयणरासिष्य ॥१३५॥ <sup>3</sup>परसत्यो जो कालो सो चिय हेऊ हवेद्द<sup>8</sup>परिणामे । परुजयठिदि उत्तयरिओ बनहाराचो य णायष्वो ॥१३६॥

और अलोकाकारा । जितने आकायमें सब हम्म पाये जाते हैं उतने आकारका ने लोकाकार कहते हैं और उससे बाहर के पूर आकारको अलोकाकार कहते हैं। कही हम्मोनं जीन और पूराकृत्य ही किमामान हैं रोग सब निर्फिय है। यदि गतिम स्वास्त कर्मान्य मार्चेट्ट मार्चेट तो तो पीन और पूरा कर लोकाकारके बाहर भी चले जाते और लोक कलोकका मेद सो गिट जाता। किन्तु कोको मिस्र जलीका होना अवस्था हाए भी चले जाते और लोक कलोकका मेद सो गिट जाता। किन्तु कोको मिस्र जलीक होना अवस्था हाए भी चले जाते की स्वास्त करी होना अवस्था सहिए। जेते अवस्था कार्यक्र कर लोको होना अवस्था सहिए। जता धर्महम्म क्रिक्त होना क्ष्य कर्मान्य कर्हि होना चाहिए। जता धर्महम्म आप्त होना होने हो हो क्लोको सो लोको सिन्त कोई होना चाहिए। जता धर्महम्म अर्थान्य कार्यक्र स्थान को कर लोका होना स्थानिय कर कर लोका होना स्थानिय कर कर लोका होना स्थान कर लोका होना स्थानिय कर स्थान कर लोका होना स्थानिय कर स्थान कर लोका कर लोका होना स्थानिय कर स्थान कर लोका होना स्थानिय कर स्थान कर लोका होना स्थानिय कर स्थान 
आगे परमार्थकालका स्वरूप कहते है-

कालद्रव्य एक प्रदेशी है, अमूर्तिक है, अचेतन है, वर्तनागुणवाला है। कालद्रव्यके वै अणु रत्नोको राशिका तरह लोकाकाशके प्रदेशोंपर स्थित है।।१३५॥

विशेषार्थ-कालद्रव्यका लक्षण वर्तना है। जैसे जीवमे चेतना मुख्य गुण है वैसे ही कालद्रव्यका विशेष गण वर्तना है। प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय जो उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप सत्ताका वर्तन हो रहा है उसीका नाम वर्तना है। यह वर्तना प्रतिक्षण प्रत्येक इब्यमे होती रहती है यह बात अनुमानमे भी सिद्ध है जैसे बट-कोईमे पकनेके लिए चावल डाले और आधे घण्टेमे पके तो उससे यह मतलब नही लेना चाहिए कि २९ मिनिट तक वे चावल वैसे ही रहे और बन्तिम क्षणमे पककर तैयार हो गये। उनमें प्रथम समयसे ही सुक्षम पाक बराबर होता रहा है। यदि प्रथम समयमे पाक न हुआ होता तो दूसरे-तीसरे आदि समयोमे भी नहीं होता और इस तरह पाकका ही अभाव हो जाता। इसी तरह प्रत्येक द्वव्यमे प्रतिसमय वर्तना होती रहती है। यह वर्तना द्रव्योका स्वभाव है काल उसका मुख्य कारण नही है, वह तो निमित्तमात्र है। काल-द्रव्य भी धर्म-अधर्म और जाकाशद्रव्यकी तरह अचेतन और अमृतिक है, किन्तु एक नहीं है, अनेक है। उसे पुद्गलपरमाणुको तरह अणुरूप माना हं। पुद्गलके परमाणु तो परस्परभे बँधकर एक भी हो जाते हैं। किन्तु कालाण तो रत्नको तरह एक एक ही रहते हैं। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर एक-एक कालाणु सदा स्थित रहता है। जितने लोकाकाशके प्रदेश होते हैं उतने ही कालाणु है। कालको अणुरूप माननेके कई कारण हैं। काल यदि सर्वत्र आकाशको तरह एक होता तो सर्वत्र परिणमन भी एक-सा हो होता। किस्तु विभिन्स . क्षेत्रोमे विभिन्न प्रकारके कालका परिणमन देखा जाता है। दूसरे, कालका सबसे छोटा अश समय है। आकाशके एक प्रदेशवर स्थित पुर्वजना अणु मन्दर्गतिसे चलते हुए उससे लगे दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमे पहेंचे उतने कालका नाम समय है। यह समय पर्यायरूप समय है इसे व्यवहारकाल भी कहते हैं। समय . जैसा ही सुदम कालाणु निरुचयकालद्रव्य है। निरुचयकालद्रव्यके अणुरू हुए बिना उसकी समयरूप सुदम पर्याय सम्भव नहीं है। इसलिए भी कालद्रव्यको अणुरूप माना है।

आगे परमार्थकालका प्रयोजन कहते हैं-

 यह जो परमार्थ या निश्चयकाल है वह परिणामका कारण है। पर्यायको स्थिति उपचिरत-काल है और वह व्यवहारसे जाननी चाहिए॥१३६॥

१ 'लोगागावपदेते एक्टेक्के चे द्विग हु एक्टेक्का । रयणाणं राष्टी इव ते कालाणु मुणेयस्य ॥५८८॥' ---गो० श्रीव । १ 'कालो परिणामभवी परिणामो दलकालसंसूतो । बोम्ह एस सहायो कालो सामनंतूरो णियदो ॥१००॥' ---पञ्चास्ति । ३. परिणामो अ० आ० स० मु० त० ।

उक्तं च-

एयम्मि पएवे सकु इयरपण्डां य पंच णिहिट्ठा । तार्णं कारणकञ्जे उहय सक्वेण णायज्ञं ॥ पुग्गळमन्द्रात्योयं काळाणु मुक्तकारणं होई । समजो वरूवि जहाा पुग्मळमुत्ती नोमको हु ॥१३७॥ समयाबिक उस्तातो योवो कव गाळिया मुहुत्त विणं । पक्कं च मास वरिसं जाण इमं सयक ववहारं ॥१३८॥

विशेषार्थ — नर्तना निरुवयकालका लक्षण है और परिणाम व्यवहारकालका लक्षण है। अपनी जातिको न कोरते हुए द्रव्ययं जो परिवर्तन होता है — पूर्वपर्याको मित्रृति और उत्तरपर्याको उत्पत्ति होती है उसे परिणाम कहते हैं। निरुवयकाल इस परिणाममें हुँह होता है। वेसे वर्तद्रव्य गतिमं और अवर्यद्रव्य स्विपं और अवर्याव स्वपंत्र स्वयं स्

आगे ग्रन्थकार प्रमाणरूपसे एक गाया उद्घृत करते हैं-

एक प्रदेशमें शेष पांची इस्पोके प्रदेश कहे हैं वर्षांत् वर्षप्रका वावर्षहरूप, जीवहरूप, पूर्वश्वकरूप और कालडरूपके प्रदेश एक ही वाकाशप्रदेशके साथ रहते हैं। सब बायसमें हिल्ने-सिले होनेपर भी खपना-अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। उनका कारण बीर कार्य दोनों हो वपने-अपने स्वभावके अनुसार ही जानना चाहिए। विसका जो कार्य है यह सही कार्य करता है और उनसे नहीं कारण होता है, अपन इस्प नहीं।

पुद्गलोके मध्यमें स्थित कालाणु मुख्य कारण है क्योंकि कालद्रव्य अमूर्तिक है। और पुद्गलद्रव्य मूर्तिक है इसक्टिए वह मुख्य कारण नही है॥१३७॥

विशेषार्थ — पुराल को समस्त लोकमे भरे हुए हैं। उन्होंके श्रीवर्ग कालाणु भी अवस्थित है। किन्तु परिपानमंत्र मुख्य कारण कालकस्थ है, पुराल द्रव्य नहीं। क्योंकि पुरावदस्थ मूर्तिक है और कालद्रस्थ-क्यूनिक है। जो द्रव्य केवल सहायकरूं स्पन्ने माने गये हैं वे सभी ब्यूनिक है जैसे आकाश, पर्मद्रव्य और क्यादेदस्थ है के ही काल भी है।

आगे व्यवहारकालको कहते हैं-

\$8

समय, आवली, उच्छ्वासं, लव, नाली, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, यह सब व्यवहार-कारू है ॥१३८॥

विशेषार्थ — व्यवहारकाणका सबसे छोटा ग्रंस समय है। जसस्यात समयं को एक जावकी होती है। संस्थात बावकीका एक उच्छ्वास होता है। साठ उच्छ्वासका एक राजेक होता है। साठ त्योकका एक स्वांत है। साइ अव्यवहारकाण के स्वांत स्वांत स्वांत अवकी एक माल होता है। राजे स्वांत स्वांत स्वांत क्ष्या होता है। राजे स्वांत स्वांत होता है। राजे स्वांत स

आवस्ति अर्थ-समया संक्षेज्याविकसमृहमृस्तासो । सलुस्सासा बोबो सत्तरयोदो लया भणियो ॥५०३॥ स्रदृत्तीसञ्चलवा नालौ वे वालिया मृहृत्तं तु । एगसमयेण होणं जिण्णमृहृतं तदो हेसं ॥५७४१-—गो० जीव० ।

समयकाळप्रदेशसिद्धपर्यमाह--

बाह्य्यप्यस्त्यो परमाण् मंदगइपबेट्टेतो । बीयमणंतरहेसं जाववियं जावि तं समयकालं ॥१३२॥ 'जेत्त्यमेसः केतः' जण्णा रुढं सु गयणवश्यस्त । तं च गएसं भणियं जाण तुमं सम्बदसीहि ॥१४०॥ गगगदीनां दृष्यप्योध्योः वे कामगुरूषा लोकस्य कामवर्ते प्रतिद्यापवि—— गयणं दुषिहाबारं धम्मायममं च लोगवो णेयं । चिवहा पोपालजीवा कालं परमाण्यामय भणियं ॥१४१॥ सल्वेत्ति परज्ञाया लोगे जबलोइया हु गाणोहि । 'तद्या लोयं कज्जं कारणभूत्राणि वस्त्राणि गरि४२॥

आकाशके एक प्रदेशमे स्थित पुद्मक परमाणु मन्दर्गतिसे चलता हुआ जितने कालमे अपने अनन्तरवर्ती प्रदेशमे जाता है उसे समय कहते हैं ॥१३९॥

आगे प्रसगवध प्रदेशका परिमाण बतलाते हैं— आकाशके जितने क्षेत्रको पुदगलका परमाणु रोकता है अर्थात् पुदगलका एक परमाणु आकाशके जितने क्षेत्रमे रहे उतने क्षेत्रको सर्वजदेवने प्रदेश कहा है ऐसा तुम जानो ॥१४०॥

आकास आदिक इन्य और पर्वायक कारणको बनकाकर आगे कोकका कार्यपना सिद्ध करते है— आकाशह्म्य्यके दो प्रकार है—एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश । लोकमें घर्मद्रक्य अधर्मद्रव्य, अनेक प्रकारके पृद्गल और अनेक प्रकारके जीव रहते हैं। कालद्रव्यको परमाणुकी तरह अणुक्य नहा है।। ज्ञानी सर्वज्ञदेवने सब द्रव्योको पर्यायोको लोकमे देखा है इसलिए लोक-कार्य है और इन्य कारणक्य है।।४९१-१४२॥

१. पलोट्टंडो अ० आ० क० स० ज०। गो० बीवकाच्टे गायेय केषकक्ष्मेणास्ति सम्यक्त्यमार्गणाप्रकरणे । २. स्वमिप गाया जीवकाच्टे केषकक्ष्मेणास्ति पाठमेदेन—'तं च पदेसं मणिय जवरावरकारणं जस्त ।' ३. स्व्यपर्याकारमुक्त्या क० स० शु० जल । ४ प्रतिक्रयति जा० । ५ चर्माचमांदोति यत्र कोक्यन्ते स् लोकः । —-सर्वार्षास्त, ५-३० । 'दीवित जत्य जत्या बोबादीया स मण्येटे कोजो ।'—स्वा० का० लागु०, गा० २१३ । 'काकः पञ्चास्तिकायास्य सप्रयद्मा इहासिला । लोक्यन्ते येन तैनायं लोक स्त्यमिकम्पते ॥५॥ इरि० पु०, ७ सर्गः।

तत्र जीवपुरगक्योः पर्यायभेदमधिष्ठानं चाह-

सम्बत्य वस्थि संधा बादरसुद्धमा वि लोयमन्त्रस्मि । यावर तहेव सुद्धमा तसा हु तसनाडिमन्त्रसम्म ॥१४३॥

त्रसनास्यासेधं कोकस्वरूपं चाचहे---

अह ेवढ्ढे कोयंता बउरंसा एक्करन्जुपरिमाणा। विजवहरन्जुच्छेघा कोयं सयतिब्लितेयालं ॥१४४॥ वैवगयसिरो कडिहत्यो ताडियजंबो जुवाणरो उड्ढो। तेलायारेल ठिको तिबिहो कोगो मुलेयव्यो ॥१४५॥

उठाकर लोकको ऐसी न्यूत्पत्ति को है कि उसमें कोई दोष नही बाता। सर्वज्ञने सब इत्योंको पर्यायोको जहाँ देवा यह लोक। सब इत्या तो लोकमें ही हैं लोकके बाहर नहीं है। बदा यह न्यूत्पत्ति दोषहीन है। जब छह इत्योक समृहका नाम लोक है तो लोक कार्य हुआ लोर इत्या उसके कारण हुए। किन्तु यह कार्यकारलमाव न्यायहारमूकक ही है बसोकि लोकको रचना सादि नहीं है अनावि है। फिर मी पर्यायदृष्टिते लोकको कार्य कहा वा सकता है।

आगे जीव और पुद्गलकी विभिन्न पर्यायोका तथा उनके अवस्थानका कथन करते हैं-

लोकके मध्यमें सर्वत्र बादर और सूक्ष्म स्कन्ध रहते हैं। उसी तरह सूक्ष्म और बादर स्थावर जीव तथा त्रसजीव भी रहते हैं। किन्तु त्रसजीव त्रसनालीमे ही रहते हैं।।१४३।।

बिहोबार्थ — लोकमे पुद्गल और जीवडम्य भी रहते हैं। दोनों ही इम्पीकी संख्या अननत है। पुद्गलको स्कन्यकम पर्याय बादर मी होतों है और मुक्त भी। सुक्त और बादरक्वन्य समस्त लोकमें मरे हुए हैं। संसारी जीव स्वावर और त्रवसे में देसे दो प्रकार हैं। स्यावर मी बादर और सुक्त होते हैं। किन्तु त्रमञीव बादर ही होते हैं। बादर और सुक्त स्थावर भी पुद्गल स्कन्योको तरह समस्तलोकमे रहते हैं। किन्तु त्रसजीव केवल त्रमालोमें ही रहते हैं।

आगे त्रसनालीको ऊँबाई और लोकका स्वरूप कहते है-

नीचेसे लेकर ऊपर लोकके अन्तपर्यन्त त्रसनाली है। वह चौकोर है, एकराजु उसका विस्तार है और चौदहराजु ऊँचाई है। तथा लोकका क्षेत्रफल २४३ राजू है।१४४॥ एक युवा मनुष्य सिर ऊँचा करके दोनों पैरोंको फैलाकर और दोनों हायोको कमरपर रखकर खड़ा हो, उसका जैसा आकार होता है वैसा हो आकार तीन प्रकारक लोकना जानना॥१४५॥

बिझेबार्थ — कोकका आकार दोनो हामोको दोनो ओर कटिप्रदेशपर रसकर तथा पैर फैलाकर सब्दे हुए मनुष्यके समान बतलाया है। गायामें 'विगयसिरो' पाठ है उसका वर्ष सिररहित होता है स्थोकि विगतका सर्ष रहित प्रसिद्ध है। किन्तु ऐसा वर्ष आगाय विष्ट है स्थोकि कोकका आकार सिरसहित पृष्यके साकारकी तरह कहा है। स्वगीके उत्तर जो नौ धैबेबक है वे लोक पृष्यकी ग्रोवा ( गर्दन ) के स्थानपर पद्धते हैं इसक्ष उनका नाम बैबेबक हैं। और सिद्ध शिला सरसक्कार पद्धती है। अतः हमने विगतिशरका

उब्बितिलीयंता—घ० लः ग्रु०। 'लीयबहुमक्तादेवे तदिम्मतारं व रज्युपदरजुदा। तेरसरजुद्धोहा कि-चूणा होयि तत्त्रणाली ॥६॥'—विकोधवण्णालि, १ वा०। 'लीयबहुमञ्जादेवे दस्त्वे झारक रज्युपदरजुदा। चौद्वराज्युत्त्वा तत्त्रणाली होदि गुणगामा ॥१४२॥'— क्रिकोकसार। २. चउदह वा उच्छेये आ० ०० ००। २, 'कटिस्वकरयुग्मस्य वैद्यावस्थातर्वातः। विभित्तं पुरुषस्थायं संस्थानमचलस्थिते।।८॥'—हरि० पु०, ५ सर्गः।

व्रव्यक्षेत्रकाकमार्वेश्य स्वमावा द्रष्टन्या---

८४

दस्त्रे खेले काले भावे भावा फुडं पलोएउजा । एवं हि थोवबहुगा नायख्वा एन मन्नेन ॥१४६॥

एवं द्रव्याधिकारः समाप्तः ।

बर्थं सिर ऊँचा करके किया है क्योंकि कोशमें 'विगत' का वर्ष सावधान मी है। सावधान मनुष्यका सिर तना हुआ होता है। बस्तु, लोकके तीन भेद हैं अवोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। पैरोके तलसे लेकर कटिप्रदेशसे नीचेका भाग अघोलोक है। कटिप्रदेशका भाग मध्यलोक है उससे ऊपरका भाग ऊर्घ्यलोक है। लोक १४ राजु ऊँचा है। लोकके नोचे उसका विस्तार सात राजु है फिर क्रमसे घटते-घटते मध्यलोकके पास उसका विस्तार एक राजु है। इसके ऊपर क्रमसे बढ़ते-बढ़ते ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्गके समीप उसका विस्तार वीच राजु है। फिर उससे ऊपर क्रमसे घटते-घटते कोकके अग्रभागमें विस्तार एक राजु है। यह पूरव पश्चिम विस्तार है। दक्षिण उत्तरमे सर्वत्र सात राजुमोटाई है। इसका क्षेत्रफल इस प्रकार जानना चाहिए—अधोलोकका विस्तार नीचे सात राजु है ऊपर सात राजुकी ऊँचाईपर विस्तार एक राजु है अतः ७ + १ = ८ - २ = ४ × ७ × ७ = १९६ राजु अघोलोकका क्षेत्रफल होता है । अघोलोकके ऊपर विस्तार एक राजु है और कर्ज्यलोकके मध्यमे ३३ राजुकी कँचाईपर विस्तार पाँच राजु है। अतः ५ + १ = ६ ÷ २ = ३ × है × ७ = रैं हुँ आधे उर्ध्वलोकका क्षेत्रफल होता है। पूरे उर्ध्वलोकका क्षेत्रफल १४७ राजु है। १४७ राजुमे १९६ जोडनेसे समस्त लोकका क्षेत्रफल ३४३ राजु होता है। लोकके मध्यमे एक राजु वौड़ी शीर १४ राजु ऊँची त्रसनाली है। त्रसजीव उसीमे रहते हैं। केवल उपपाद और मारणान्तिक समुद्घात बबस्यामें ही त्रसजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है। त्रसनालीसे बाहरका कोई एकेन्द्रिय जीव त्रस-पर्यायका बन्ध करके, मृत्युके पश्चात् त्रसनालीमें जन्म लेनेके लिए गति करता है तब उसके त्रस नाम कर्मका उदय होनेसे उपपादकी अपेक्षा त्रसजीव त्रसनालीके बाहर पाया जाता है। जब कोई त्रसनालीका त्रसजीव एकेन्द्रिय पर्यायका बन्ध करके त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रिय पर्यायमे जन्म छेनेवाला होता है और मारणान्तिक समृद्घात करता है तब त्रसपर्यायमे होते हुए भी उसके आत्मप्रदेश त्रसनालीके बाहर पाये जाते हैं। इस तरह मसजोव त्रसनालीमें ही पाये जाते हैं। किन्तु १४ राजु ऊँची पूरी त्रसनालीमें त्रसजीव नहीं पाये जाते। इसीसे त्रिलोक प्रशिप्तिमे त्रसनालीको कुछ कम तेरह राजु ऊँची कहा है। इसका कारण यह है कि जिसनी **क्षोककी ऊँ**वाई है उतनी ही त्रसनाठीकी ऊँबाई है। उसमे-से सातवें नरकके नी**चे एक राजुमें निगोदिया** जीव ही रहते हैं। अत एक राजुकम होनेसे तेरह राजुही रहते हैं। उसमें-से भी सातवी पृथ्वीके मध्यमें हो नारकी रहते हैं नीचेकी २९९९ है योजन पृथ्वीम कोई त्रस नही रहता है। तथा कर्व्वकोकमें सर्वार्यसिद्धि-विमान तक ही असजीव रहते हैं। सर्वार्धीसिंडिसे कपरके क्षेत्रमें कोई असजीव नहीं रहता। अतः सर्वार्ध-सिक्सिसे लेकर आठवी पृथिवी तकका अन्तराल १२ योजन, आठवी पृथिवीकी मोटाई ८ योजन और आठवीं पृथिबीके ऊपर ७५७५ घनुष प्रमाण क्षेत्र त्रसर्जाबोसे शून्य है। अतः नीचे और ऊपरके सक्त घनुवाँसे कम १३ राजु प्रमाण त्रसनालीमे तसजीव जानने चाहिए ॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके द्वारा स्वभावोके चिन्तनकी प्रेरणा—

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा भावोंको स्पष्ट रूपसे जानना देखना चाहिए। इस प्रकार इस मार्गसे भावोका अल्पदहुत्व भी जानना चाहिए।।१४६।।

इस प्रकार द्रव्याधिकार समाप्त हुआ ।

सर्वेषामस्तित्वं कायत्वं पद्मानां प्रदेशसंक्यां बाह— सब्वेसि अस्थितं विद्यविद्युवायक्वप्रहि संबुत्तं । पंचेष अस्थिकाया उवविद्वा बहुपवेसावो ॥१४७॥ विश्वे सम्माधन्मे हृति पवेसा ह संबद्धपरिहोणा। गयणे जैतार्जाता तिविहा पुत्र योगमळे जेवा ॥१४८॥ इति प्रवास्किकायाः।

सब द्रव्योंका अस्तित्व तथा पाँच द्रव्योंके कायत्वका कथन करते हैं-

अपने-अपने गुणपर्यायोंसे संयुक्त सभी द्रव्य अस्तिरूप हैं। किन्तु उनमें-से पाँच द्रव्योंको ही अस्तिकाय कहा है क्योंकि वे बहुप्रदेशो हैं॥१४७॥

आगे प्रत्येक द्रव्यकी प्रदेश संस्था बतलाते हैं-

जीवहच्य, घर्मद्रव्य और अवर्भद्रव्यमें असंस्थात प्रदेश होते हैं। आकाशमें अनन्तानन्त प्रदेश है और पृदगलमें संस्थात असंस्थात तथा अनन्त प्रदेश जानना चाहिए॥१४८॥

विशेषार्थ — एक जीवहब्य, वर्षहरण जीर जवर्षहरूप प्रत्येकके वर्षस्थात वर्षस्थात प्रदेश होते है। यह पहुंच तहाज आगे हैं कि वर्षहरूप और अवपंड्य तो कोकस्थात है। वीर एक परताण जितने जाकासको रोकता है कि वर्षहरूप वार्षहरूप तो कोकस्थात है। पर जीव भी कोकास्थासके दर्शस्य होने के संस्थात प्रदेशी हैं। एक जीव भी कोकास्थासके दर्शस्य होने के संस्थात प्रदेशी हैं। वाकास्थ वर्षक व्यात है वत. वह जननतानन्त प्रदेशी हैं। पुरावक्ता परताणु एक प्रदेशी हैं वो परताणु कोक में के वेत हम कर्म करिया है के प्रत्येक प्रत्येक प्रति प्रदेशी हैं। इसी तरह संस्थात परताणु कोक में के विशेष हम कर्म करिया परताणु को के प्रति प्रदेशी हैं। इसी तरह संस्थात परताणु कोक में के विशेष हम करिया प्रदेशी हैं। इस्थात परताणु कोक में के विशेष हम करिया हम प्रति प्रति हम करिया परताणु कि से के विशेष हम करिया परताणु की के प्रति हम क्षेत्र के प्रति हम क्षेत्र करिया प्रदेशी हैं। इसे तरह कीई पुराव संस्थात प्रदेशी होता है।

इस प्रकार पंचास्तिकार्योका कथन समाप्त हुआ ।

१. जैंडि अस्वितहाओ गुणेहि सह पण्यएहि विविद्देष्टि । ते होति अस्विकाया णिप्पण्यं जेहि तहलुक्कं ।।५।।—पञ्चारिक । 'विति वदो तेगेरे अस्विति सर्वाति व्यक्ति जन्दा । काया इव बहुदेशा तम्हा काया य वार्षिकाया य ।।५५।। "—इश्व्यसं । २. 'होति वर्शका वोचे वम्मावम्मे अर्थत आयारे । मुते तिविद्द परेशा कावस्थी पणे को को कायो ।।२५।। "—इष्यसं । ।

ह्रदानी प्रवचनसाराभिष्ठायः कथ्यते, तत्त्वसंकवासुचिद्दस्य रुस्यैय भेदं स्वमावं व्यावयाति---जीवाजीव तहासव बंबो संबरण णिज्जरा सोक्खो । एदेहि सत्ततत्त्वा सवित्यरं पवयणे जाण ॥१४८॥

बागे प्रवचनसारके अभिप्रायको कहते हैं । तत्त्वको संस्था बतलाकर उसके भेद तथा स्वभावका व्यास्थान करते हैं—

जीव, अजीव, आसव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सात तत्त्वोंको विस्तारपूर्वक आगमसे जानना चाहिए॥१४९॥

विशेषार्थ-- जो वर्ष जिस रूपसे अवस्थित है उसका उसी रूपसे होनेका नाम तत्व है दूसरे शब्दों-में सारभूतको तत्त्व कहते हैं। मुमुसुके लिए सारभूत तत्त्व सात है जीव, अजीव, आलव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष । जो चैतन्यस्वरूप है वह जीव है । और जो चैतन्यस्वरूप नहीं है वह अजीव है । शुभ और अगुभ कमोंके आनेके द्वारको आसव बहते हैं। आत्मा और कर्मके प्रदेशोंके प्रस्परमें अनुप्रवेशको बन्ध कहते हैं। आसवके रोकनेको संबर कहते हैं। बन्धे हुए कमोंके एकदेश क्षयको निर्जरा कहते है। और आत्माके समस्त कर्मवन्यनसे छूट जानेको मोझ कहते हैं। इन सात तत्योम सबसे प्रथम जीवका नाम आता है क्योंकि यह सब कथन उसीके लिए हैं वहीं जाता द्रष्टा है। संसार इशासे अजीव जीवका सहकारी है। यदि दोनोका मेल न होता तो मसार हो न होता। अत जीवके बाद अजीवका नाम बाता है। जीव जीर अजीवके मेलसे आसव होता है। अत उनके बाद आसवका नाम आता है। आसवपूर्वक हो बन्ध होता है अत. आस्त्रवके बाद बन्धका नाम आता है। सवर बन्धका विरोधी है। संवर होनेपर बन्ध नहीं होता अत बन्धका प्रतिपक्षी बतलानेके लिए बन्धके बाद स्वरका नाम आता है। सवरके होनेपर निर्जरा भी होती है अतः सबरके बाद निर्जराका नाम आता है। और सबके अन्तमे मोक्षकी प्राप्ति होती है इसलिए अन्तमे मोक्ष का नाम बाता है। यो तो सभी तत्त्व जीव और अजीवसे योभित हो जाते हैं क्योंकि अक्षत्रव बन्ध संवर निर्अराऔर मोक्ष यातो जोवरूप हो सकते हैं याअजोवरूप हो सकते हैं। जीव और अजीवसे **बाह**र तो कुछ है ही नहीं। किर भी इन सबको अलग-अलग कहनेका एक उद्देश्य है। तत्वीके विवेचनका उद्देश्य है मोक्ष और वह होता है ससारपर्वक । संसारके प्रचान कारण है आवव और बन्ध तथा मोक्षके प्रधान कारण हैं सबर और निर्जरा। इस तरह ससार और मोलकी प्रक्रियाको जाननेके लिए सातो तस्वोका स्वरूप जानना बावश्यक है। इसको वोडा बीर स्पष्ट कर देना उचित होगा। आस्रव करनेवाला और जिसका बासव होता हैं ये दोनो आलव हैं। बन्ध करनेवाला और जो कर्मबन्धता है ये दोनो बन्ध है। संदर करनेवाला और जिस कर्मका सबर होता है ये दोनों संवर है। निर्जरा करनेवाला और जिसकी मिर्जरा होती है ये दोनों निर्जरा है। छूटनेवाला और जो छूटता है ये दोनों मोझ है। दूसरे शब्दोंमें भावासव-द्रव्यासव, भावबन्ध-इव्यवन्य, भावसंवर-द्रव्यसंवर, भावसील-इव्यमील ये आग्नव बन्य संवर निर्वेश और मीक्षरूप हैं। और दोनो जीव और अजीव हैं। तत्त्वार्यमुत्रमें इन्हीं शांत तत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यन्दर्शन कहा है और समयसारमें इन्ही सात तत्त्वोके भृतार्थनयसे परिज्ञानपूर्वक अठानको सम्यक्त कहा है। इन दोनो कपनोंमें स्था दृष्टिभेद हैं यही विवेचनीय है। यह दो स्पष्ट हैं कि उक्त तस्व अकेले जीव या अकेले अजीवके नहीं हो सकते। अब यदि जीव और पुद्गलकी अनादि बन्ध पर्यायको लेकर बाह्यदृष्टिसे दोनोको एक अनुभव करें तब तो वे मृतार्थ प्रतीत होते हैं। किन्तु यदि एक जीयद्रव्यके स्वभावको छेकर अनुभव कर तो उक्ततस्व अभूतार्थ है। इसिक्ट भूतार्थनपडे इन तत्त्रोमें एक शीव ही दृष्टिगोचर होता है। तया अन्तर्दृष्टिसे ज्ञायकमाव

 <sup>&#</sup>x27;वीवात्रीवामावा पृण पार्व च बासव तेसि । तवर णिज्यरबंधो बोक्सो य हर्वति ते बहुा ॥१०८॥
 —पब्बास्तिक । 'बातव बंधण सवर चित्रवर मोक्सा सपुण्णावा ले । बोवात्रीविक्सा ते वि समासेण
 पमणामी ॥२८॥'—प्रस्पर्सक ।

भणिया जीवाजीवा पुष्पं जे हेउ जासवाहूँ । ते वासवाह तण्यं साहिक्जं ते जिसामेह ॥१५०॥ वुविहं जासवमर्गा जिहुं बच्चभावमेरीह । निज्ञलाहबक्कं जीहुं बच्चभावमेरीह । निज्ञलाहबक्कं जीहुं बच्चभावमेरीह ॥१५१॥ निज्ञलाहबक्कं जीह जोह प्रवास । विश्वभाव तर्मा । विश्वभाव तर्मा । परिणमिंद कम्मरूकं तेर्ग ह बच्चमार्थ जोवे ॥१५२॥

शीं व है, बोवके विकारका कारण अबोव है। आसव संवर बन्ध निर्जरा मोल से केवल जीवके विकार नहीं हैं फिन्तु अबीवके विकारते जीवके विकारके कारण है। ऐसे से सात तत्व जीवहथ्यके स्वभावको कोइकर स्वरतिमित्तक एक ह्य्यपर्याधकरणे बनुभव किसे वानेवर तो गुतार्थ है और तव कालोमे स्विक्त न होनेवाके एक जीवह्या स्वभावको लेकर जनुभव किसे वानेवर जगुतार्थ है। इसिलए इन तत्वों में गुतार्मत्यसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इस तरह वृद्धिनेदसे क्यन जानना चाहिए। दोनोंका ज्ञान्तरिक उदेश्य एक हो है। तत्वार्थमूनमे तत्वका बोच करानेको होने आवारको प्रधानता है और समस्यारमे तत्वकी प्रास्ति रिष्टिके निवस्वकी प्रधानता है ज्ञान कोई भेद नहीं है।

पहले जो जीव अजीव आस्रव आदिके हेतु कहे थे उन आस्रवादि तस्वोको साधते हैं उसे सुने॥१५०॥

आगे आसवके भेदपूर्वक भावास्त्रवको कहते है-

द्रव्यासन और भानासनके भेदसे आसनमार्ग दो प्रकारका कहा है। जीवमे पाये जानेवाले मिथ्यात्व अविरति कषाय और योगको भानासन कहा है ॥४९॥

बिरोबार्थ — जीवके जिस भावका निमित्त पाकर कमोंका सालव होता है उसे भावालव कहते हैं। वे भाव है मिध्यात्व, अबिरांत, कथा और योग । यचित तत्वाधंमुनमें योगको आलवका कारण कहा हैं। जीर योगवित प्रसाद मुश्ति होता है वहीं सालेंक समित प्रसाद महिता होता है वहीं सालेंक स्थाद कारण कहा है। किया हो मिध्यात्व महिता होता है वहीं सालेंक स्थाद कारण होते हैं वे स्था अपने-अपने निमित्तते होतेबार्क करों के आलवमं कारण होते हैं। इस कारण होते हैं। अपने भावता होते हों। हो। वहीं तरह इस्कारण होते हैं। वह मिध्यात्व आदि सालव होता है। वहीं तरह इस्कारण होते हैं। वह मिध्यात्व आदि सालव होता है। वहीं तरह इस्कारण होते हैं। वह मिध्यात्व आदि सालव होता है। वहीं आठ प्रकारक कारण कहा है। वेदी आठ प्रकारक कारण होते हैं। वह सालव होता है। वेदी आठ प्रकारक सालव कारण सालव होता है। वेदी आठ प्रकार कारण सालव होता है। वेदी आठ प्रकारण सालव होता है। विकारण सालव होता है। विकारण सालव होता है जो वह नि.आक होता कारण सालव होता है। विजारण होते सालव कारण सालव होता है। ऐसा करनेते होता है को वह नि.आक होत्य सालव होता है। ऐसा करनेते सालव होता है। ऐसा करनेते सालव होता है। हम्में वालव होता है। ऐसा करनेते सालव होता है। वो वह नि.आक होत्य कारण हम्में हो। है सह आपता है। ऐसा करनेते सिमिस्ते औ पौद्यालक इसकारण हाल होता है कोर उनके सिमिस्ते औ पौद्यालक इसकारण सालव होता है कोरण कारण होता है कारण होता है को सहस्था होता है की सहस्था होता है कारण सालव है। यही बात वाण कहते हैं।

उन मिथ्यात्व आदिरूप जीवके भावोंका निमित्त पाकर जीवके प्रदेशोंमें स्थित कर्मरूप होने योग्य जो पुदगळ कर्मरूपसे परिणत होते हैं वह इञ्चासव है ॥१५२॥

२. दहुण । २. 'आसम्बद्धि जेण कम्मं परिणामेणप्यमो स विष्णेत्रो । मावासवी विणुक्तो कम्मासवर्ण परी होदि ॥२९॥'—इन्यर्गतः ।

रक्तं च--

व्ययप्त्मा मृता पुग्गनसत्ती तहाबिहा णेया । व्यण्णाणं मिन्स्ता वंधी बल होह जिद्धा । कम्मावप्येक्सां वन्नान्त्र्यवेक्सं कसायावो । वंधो वर्जिक्सो बल ठिविषयविषयेक्सवनुमागा ॥१५३॥ 'जोगा पयिष्ययेक्सा ठिविव्यामाणा कसायवो होति । एवं वंधसक्वं जायव्यं जिव्यामाणा निर्मा किंवण टिब्हसहस्सं जनवाणे वह वस्तं नु पासवि । मिन्नक्रताह्वकायो तह वस्तं नु प्रसिवि ।१९५५॥

ग्रन्थकार अपने कथनके समर्थनमें अन्य ग्रन्थका प्रमाण उद्घृत करते है-

आत्माके प्रदेशोमें और मूर्त पूर्वगर्लोमें इस प्रकारको शक्ति जाननी चाहिए कि दोनो परस्परमें मिछ-कर स्तिग्ध आदिकी तरह बन्थको आप्त होते हैं।

कर्म और आत्माके प्रदेशोका परस्परमे प्रवेशक्य बन्धकवायसे होता है वह बन्ध चार प्रकारका है—प्रकृतिबन्ध, हिस्तिवन्ध, अनुमागम्य और प्रदेशकन्य ॥ प्रकृतिबन्ध और प्रदेशकन्य स्थासे होते हैं और स्थितवन्य तथा अनुमागबन्य कवायसे होते हैं । इस प्रकार जिनेन्द्रमगवान्के हारा कथित बन्धका स्वरूप जानना चाहिए ॥१९३-१९४॥

विशेषार्थ -- यह पहले लिख आये हैं कि संसारी जीव अनादिकालसे मूर्तिक कर्मोंसे बंधा है अतः बह भी कथवित मीतक हो रहा है। उसके जो नये कर्म बैंघते हैं एक तरहसे वे कर्म जीवमें स्थित मूर्तिक कर्मोंके साथ ही बैंघते हैं क्योंकि मृतिकका मृतिकके साथ बन्च होता है। इससे पहले कर्मपूर्णल जीवकी योगशक्तिके द्वारा आकृष्ट होते हैं और रागद्वे परूप भावोका निमित्त पाकर बात्मासे वेंध जाते हैं। इस तरह आत्माकी योगशक्ति और कथाय, ये दोनो बन्धके कारण हैं । इनसे होनेवाला बन्ध चार प्रकारका होता है-प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । स्वभावको प्रकृति कहते है । जैसे नीम कडुआ होता है और गुड़ मीठा होता है। इसी तरह ज्ञानावरणका स्वभाव है अर्थका बोध न होना। दर्शनावरणका स्वभाव है अर्थका दर्शन न होना । इस प्रकारका कार्य जिसका हो वह प्रकृतिबन्ध है । कर्मकपसे परिणत पदनल-स्कल्बोंकी संख्याका अवधारण परमाणु रूपसे होना कि कितने परमाण कर्मरूपसे परिणत हए, प्रदेशबन्ध है। कर्मीका अपने-अपने स्वभावरूपछे अमुक समयतक स्थिर रहना स्थितिबन्ध है। जैसे बकरी, गाय, मैंस आदिके दृषका अपने माधुर्यस्वभावसे विचितित व होना स्थिति है। और कर्मोमें फलदानको शक्तिका होना अनुभाग-बन्च है। जैसे बकरी, गाय, मैस आदिके दूवमें कमती या अधिक शांक होती है वैसे ही कर्मपृद्गलोमें जो सामर्थ्यविशेष होती है वह अनुमायबन्ध है। जात्मासे बैंधनेवाले कमोंमें अनेक प्रकारका स्वसाद होना तथा उनकी परमाणुओं को संख्याका कम अधिक होना योगका कार्य है । तथा उनका आत्माके साथ कम या अधिक कालतक ठहरे रहना और तीव या मन्द फल देनेकी शक्तिका होना कपायका कार्य है। इस तरह प्रकृतिबन्ध प्रदेशबन्ध योगसे और स्थितिबन्ध बनुभागबन्ध कथायसे होते है ॥

संवरका स्वरूप कहते हैं---

जैसे जलयान ( नाव ) के हजारो छिद्रोको बन्द कर देनेपर उसमें पानो नहीं आता, वैसे ही मिच्यात्व आदिका अभाव होनेपर जीवमे संवर होता है ॥१५५॥

मृतितप्रती 'अप्पर्तम मृता' हित नामा मृतक्ष्मेण 'कम्मारवरेसाण' हित नामा च 'ठकं च' क्येण वर्तते । 'कम्मादवरेसाण' अण्योगपदेसचं इदरो ॥३२॥'—व्रम्मसं । २. 'पविहिष्टिकणुमानप्यदेसभेदादु चतुविकौ-संबो । जोगा पविविद्ये हिरिकणुमानप्यदेसभेदादु चतुविकौ-संबो । जोगा पविविद्ये हिरिकणुमानप्यदेसभेदादु चतुविकौ-

विशेषार्थ-कर्मोंके वासवको रोकनेका नाम संवर है। संवरके भी दो भेद है-भावसंवर और द्रव्यसंबर । आत्माका जो भाव कर्मोंको रोक्नेमें कारण होता है वह भावसंबर है और द्रव्यकर्मोंके रक्नेका नाम द्रव्यसंवर है। भावसंवरपूर्वक ही द्रव्यसंवर होता है। अतः जिन बात्मभावोका निमित्त पाकर द्रव्यकर्मी-का आसव होता या उनको रोकनेले ही द्रव्यकर्मीका आसव कक सकता है। इन्द्रियाँ, कथाय और संज्ञा ( आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ) ये भाव पापालव हैं। इनका जितने अंशमे जितने कालतक निग्रह किया जायेगा उतने अंशमे उतने काळतक पापालवका द्वार बन्द रहेगा। किन्तु सूख-दू.खर्मे समभाव रखनेवाले जिस संयमी साधुके सभी पदार्थीमें राग द्वेव और मोहनहीं होता उसके शुम और अश्म कर्मनहीं आते, किन्तु उनका संवर हो जाता है इसलिए मोह राग और द्वेषक्य परिणामोंका रुकना सावसंवर है। और उसका निमित्त पाकर योगके द्वारा बानेवाले पुद्गलोंका शुभाशुभ कर्मरूप न होना द्रव्यसंवर है। जिस मृनिके जब पुष्परूप शुनोपयोग और पापरूप अशुभोपयोग नहीं होता उसके शुमाशुम कर्मका संबर होता है। इस तरह सवरके लिए राग द्वेष और मोहरूप भावोको रोकना आवश्यक है और उनको रोकनेके लिए मूलकारण भेद-विज्ञान है। भेदविज्ञानके विना इनको नही रोका जा सकता। भेदविज्ञानका एक उदाहरण इस प्रकार है---बात्मामें ज्ञान भी है और क्रोधरूप भाव भी है। दोनों ही बनादि है। इसीसे बज्ञानी जीव जैसे ज्ञानको अपना मानता है क्रोषको भी अपना मानता है। ऐसा व्यक्ति जैसे ज्ञानरूप परिणत होता है बैसे ही कथायके उदयमे क्रोधरूप परिणत होता है। जब उसे यह जान होता है कि ज्ञान तो मेरा स्वरूप है वह कही बाहरसे नहीं आता किन्तु कोष तो कर्मजन्य विकार है वह मेरा स्वरूप नहीं है बत: कथायका उदय होनेपर भी मुझे जस रूप परिणत नहीं होना चाहिए। इस भेदविज्ञानके होते ही वह उससे निवृत्त हो जाता है। और इस तरह उसकी आत्मामें संवरका द्वार खुल जाता है। शास्त्रोंमे जो गुप्ति, समिति, दस वर्म, बारह भावना, बाईस परीयह जय और चारित्रको संवरका कारण कहा है वह सब उक्त प्रकारकी आन्तरिक और बाह्य परिणतिमें ही सहायक होते हैं। इसीसे वे संवरके हेतु कहे हैं। भेदविज्ञानसे शुद्धारमाकी प्रतीति और उप-लब्बि होती है। और शुद्धारमाकी उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व बादि भावरूप परिणमन नहीं करता और उससे नवीन कमौना संवर होता है। बन्धके कारण आगममे पाँच कहे हैं-मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग । ज्यो-ज्यो इनका अभाव होता जाता है त्यो-त्यो इनकी प्रधानतासे होनेवाला कर्मास्रव रकता जाता है। आगे यह विचार करते हैं कि किस गुणस्थानमें किस कर्मका संवर होता है-पहले मिथ्या-दृष्टि गुणस्थानमे मिथ्यादर्शनकी प्रधानतासे जो कर्म आता है, उस मिथ्यात्वका निरोध हो जानेपर आगेके सासादन सम्यश्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें उसका संवर होता है। वे कर्म है--मिब्याल, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय जाति, बुण्डकसंस्थान, असन्त्रासासुप।टिका संहतन, नरक-गत्यानुपूर्वी, आतप, स्वावर, सूक्म, अपर्याप्तक, साधारणशरीर ये १६। दूसरा कारण है असंयम । उसके तीन भेद हैं - अनन्तानुबन्धी कथायके उदयमें होनेबाला असंयम, अप्रत्याख्यानावरण कथायके उदयमे होने-बाला असंयम, और प्रत्यास्थानावरण कवायके उदयमें होनेवाला असंयम । उस-उस असंयमके अभावमे उस-उसके कारण होनेवाले कर्मास्रवका निरोध हो जाता है। निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानु-बन्धी क्रोब मान माथा लोग, स्त्रीवेद, तिर्यंवायु, तिर्यंवगति, मध्यके चार संस्थान; चार संहतन, तिर्यंव-गत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दु.स्वर, अनादेय, नीचगोत्र। ये पवीस कर्मप्रकृतियौ अनन्तानुबन्धी कथायके उदयमें होनेवाले असयमकी प्रधानतासे जाती हैं। जतः एकेन्द्रियसे लेकर सासादन-सम्मानृष्टितक उनका बन्च होता है। आगे उसका अभाव होनेसे उन प्रकृतियोंका भी संवर होता है। अप्रत्याक्यानावरण क्रीय मान माया लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकअंगोशंग, वज्र-र्षभनारा वसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ये वस प्रकृतियाँ अप्रत्यास्थानावरणकथायके उदयमें होनेवाले असंयमकी प्रवानतामें आती हैं अतः एकेन्द्रियसे लेकर चौचे असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्यन्त इनका बन्ध होता है। आगे उसका क्षभाव होनेसे उनका सँबर होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया क्षोभ, ये चार प्रकृतियाँ चिरबद्धकम्मणिवहं जीवपदेसा हु जं च परिगलह । सा णिज्जरा पउत्ता दुविहा सविपक्क बविपक्का ॥१५६॥ सयमेव कम्मगलणं इच्छारहियाण होइ सत्ताणं । सविपक्क णिज्जरा सा बविपक्कमुवायकरणादो ॥१५७॥

प्रत्यास्थानावरण कथायके उदयमे होनेवाले असंयमकी प्रधानतासे आती हैं। अत. एकेन्द्रियसे लेकर पाँचवें संगतासंगत गणस्थानपर्यन्त उनका बन्ध ब्रोता है। आगे उसका अभाव होनेसे उनका संवर होता है। प्रमाद-की प्रधानतासे जिन कर्मप्रकृतियोका आसव होता है. छठं प्रमत्तसंयतगणस्थानसे आगे प्रभादका अभाव होनेसे जनका संबर होता है। वे प्रकृतियाँ हैं-असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, और अयश कीर्ति। देवापुके बन्धके आरम्भका हेतु प्रमाद भी है और अप्रमाद भी है अत अप्रमत्तसयत गुणस्थानसे आगे उसका संबर हो जाता है। जिस कर्मके आखवका कारण केवल कथाय है. प्रमाद नहीं है, उसका निरोध होनेपर उसका आसव रुक जाता है। वह प्रमाद आदिसे रहित कथाय तीव मध्यम और जधन्यके भेदसे तीन गण-स्यानोमे पायी जाती है। उनमे-से जाठवें अपूर्वकरण गणस्थानके प्रथम संस्थातने भागमें निद्रा और प्रचला बैंघती है। उससे आगेके संस्थातवे भागमे तीस प्रकृतियाँ बेंघती हैं —देवगति, पंचेन्द्रियजाति वैक्रियिक-शरीर, आहारकारीर, तैजस्वारीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रमंस्थान, वैक्रियिक अगोपाग, आहारक अंगोपाग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरूलघु, उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शूम, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर । उसी गुणस्थानके अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय, जुगुन्साका बन्ध होता है। उन सभी प्रकृतियोका तीव्रकषायमे वास्रव होता है। अत अपने-अपने बन्धवाले भावने आगे उनका सबर है। उससे पहलेके गणस्थानोमें तो उनका बन्ध यद्यायोग्य होता ही है। नौवें अनिवृत्ति बादर साम्पराय गुणस्यानके प्रथम समयसे लेकर संस्थात भागोमे परुषवेद और क्रोच सज्बलन बंचते हैं। उससे वागेके संख्यात भागोमे मानसञ्बलन और मायासंख्यलन • वैषते है । उसीके अन्तिम समयमे लोभसज्वलन बैंबता है । इन प्रकृतियोका आलद मध्यमकषायसे **होता** है अत. निर्दिष्ट भागसे आगे उनका सबर जानना । पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, पाँच अन्तराय, यश.-कोर्ति, उच्चगोत्रका बन्ध मन्दसंज्वलनकषायके उदयमे इसर्वे गुणस्थानतक होता है आगे उनका संबर है। केवल योगसे केवल एक सातावेदनीय हो बॅबती है। अतः तेरहवे मणस्यानसे आगे उसका संवर होता है। संक्षेपमे यह सवरको प्रक्रिया है।

निर्जराका स्वरूप और भेद-

ओवके प्रदेशोके साथ चिरकालने वेंधे हुए कर्मसमूहकी परिशलना (झड़ना) को निर्जास कहते हैं। उस निर्जास दो भेद हैं—पिवयाक निर्जास अदियाक निर्जास । इच्छाके बिना प्राणियोके जो स्वर हो कर्म बिनित्त हांते हैं वह सिवयाक निर्जास है। और उपाय करनेसे जो कर्मोकी निर्जास होती है वह अवियाक निजेस हैं। श्री१५२९७॥

विशेषार्थ— बंधनेक परवात कार आत्माक ताल रहते हैं। जब वे उदयमें जाकर अपना फास देते हैं और एक देकर बाद आते हैं उसे हो निर्वास कहते हैं। उस निर्वास के तो नेद हैं— सविवाक निर्वास और निर्वास निर्वास । सविवाक निर्वास के स्वास आत निर्वास भी कहते हैं क्योंकि बेचे हुए कर्स उदबक्ताल जानेपर ही जनाए कर केदर ता जाते हैं। उत्त अपने समस्यप्त ही अवनेके कारण उसे स्वकालमास या सविवाक निर्वास कहते हैं। त्राविवास जयांत्र विवाककात जानेपर होनेवाकी निर्वास निर्वास निर्वास क्यांत्र हैं। असे दुकार क्या हुआ जामका कठ जाने समस्यप्त एककर टक्क दरशा है। विश्व कर्मका विवासकात निर्वास हो। नहीं जाया, किन्तु तरस्या जाविके डारा जवलुर्वक उदयने काकर बिदा दिया गया उसे अधिकात निर्वास करते हैं। कहते हैं। जैसे कथ्ये आसोको शासमें दशकर सम्यप्त दहने पढ़ा किया जाता है। पहली निर्वास कर्मत होने

## जं अप्पसहावादो मूलोत्तरपर्याडसंबियं मुयइ । तं मुक्लं अविरुद्धं दुविहं ससु बच्चभावगयं ॥१५८॥

जीवोंके यदा समय होती रहती है क्योंकि बाँधे गये कर्म अपना-अपना उदयकाल जानेपर फल देकर सड़ बाते हैं। किन्तु दूसरी निर्वरा वृत्रधारियोंके ही होती है क्योंकि वे तपस्यांके द्वारा कर्मोंको इलपर्वक उदयमें लाकर नष्ट कर सकते हैं। निर्जराके भेद भावनिर्जरा और द्रव्यनिर्जरा भी हैं। शभ और अशभ परिणामी के रोकनेको संबर कहते है। जो संबर और शृद्धोपयोगसे युक्त होता हुआ छह प्रकारके अन्तरंग तप और **छह** प्रकारके बाह्यतपको करता है वह बहुत कमौकी निर्जरा करता है। अत<sup>्</sup>यहौ कर्मकी शक्तिको नष्ट करनेमें समयं और बाह्य तथा अन्तरंग तपोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त जो शुद्धोपयोग है, वह भाव निर्जराहै और उसके प्रभावसे नीरस हुए कर्मपुद्गलोंका एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्जराहै। जीवके परिणाम ज्यो-ज्यो विशद्धताकी और बढते जाते हैं त्यों-त्यों कमोंकी निजरामें भी वृद्धि होती जाती है। जैसे जब निष्या दृष्टि जीव प्रथमोपराम सम्यक्त्वको प्राप्तिके अभिमुख होता हुवा अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक तीन करणो ( परिणामों ) को करता है तो उस समय उसके आयुकर्मके सिवा शेष सात कमोंकी बहुत निर्जरा होती है। जब वह सम्बन्द्रि हो जाता है तो उसके पहलेसे भी असंस्थात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह श्रावक हो जाता है तो उसके सम्यन्दृष्टिसे भी असक्यातगुणी निर्जरा होती है। श्रायकसे जब वह सप्तमगुणस्थानवर्ती मुनि होता है तो उसके आवकसे मो असंस्थातगुणी निर्जरा होती है। जब वह मृति होकर अनन्तानुबन्धी कषायका विसयोजन करता है तो उसके मृतिसे भी असस्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह दर्शनमोहका क्षय करता है तो उसके पहलेसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जब वह उपशम श्रेणी वढता है तो उसके दर्शनमोह क्षय कालसे भी असंख्यात गुणी निर्श्ररा होती है। उसके बाद जब वह समस्त मोहनीय कर्मका उपशम करके व्यारहवें उपशान्त कथाय गुणस्थानवाला होता है तो उसके उपराम अवस्थासे भी असंख्यात गणी निर्जरा होती है। वही जब नीचे गिरकर पुन. क्षपक श्रीणपर चढता है तो उसके उपशान्त कवाय अवस्थासे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। वहीं जब समस्त मोहनीय कर्मका क्षय करके क्षीण कथाय हो जाता है तो उसके क्षपक अवस्थासे भी असंस्थात गुणी निर्जरा होती है। वहीं जब सब घातिया कमोंको नष्ट करके केवली हो जाता है तो उसके शीण कषायसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इस तरह उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्ध परिणाम होनेसे निर्जरा भी अधिक-अधिक होती है। वह सब अवियाक निर्जरा है। यही मोक्षका कारण है।

वागे मोक्षका स्वरूप और भेद कहते हैं-

जो आत्म स्वभावसे, संचित मूल और उत्तर प्रकृतियोंसे छूटना है। उसे मोक्ष कहते हैं वह मोज आत्मस्वभावके अविरुद्ध है अर्थात् आत्मस्वभाव रूप ही है। उसके भी दो भेद हैं—द्रथ्य मोज और भाव मोछ। ॥१५८॥

विशेषार्थ — आरुपाका समस्त कमें बन्यवांति धर्यचा छूट जानेका नाम मोक्ष है। वह मोज दो प्रकार है— अध्ययोक्ष और आवमोक्ष । आरुपाका जो परिणाम समस्त कमंबन्यनोक्ष क्षय कारण है वह मावमोक्ष है और अध्ययोक्ष स्वीर आवस्त कमंकि अध्यय है है । वह मोक स्वाय है । यह स्वाय कारण के बात कि को कारण है वह मावमोक्ष है और अध्ययोक्ष स्वाय है । वह मोक्ष आरुपाका क्षयों है । वह मोक्ष आरुपाका को मावस्त को वाह में के लावतिक कोर बाध में के लिकक जानेपर सुवर्णके स्वामार्थिक गुण नयक उठते हैं तै है है कमें बन्यवात स्वया छूट जानेपर आरमाके स्वामार्थिक आत्रादि गुण, जो संजार अवस्थामें अध्यन्त मिलन हो रहे ये चयक उठते हैं । और आरमा अपने स्वामार्थिक स्वयों स्थित हो सुत्री स्वाय सुत्री कारण स्वामार्थिक स्वयों स्थित हो सुत्री सुत्री सुत्री अद्योग कारण स्वामार्थक स्वयों स्थापक के अधिक हो । मुक्तार स्थाम स्वाप्त के स्वयों हो जो मुक्तार साम स्वाप्त के स्वयों मुक्तार साम हो स्वयों सुत्री सुत्

नवपदायंत्वरूप निगद्य तस्यैव स्वामित्वमाह गायावगुष्टयेग----जोबाह सत्ततस्य यणातं जं सहस्यस्येण । तं बेब णवयपत्या सपुष्पायावा पुत्री होति ।११५९॥ "सहयेद सुहगोद सुहगामं सुहाउनं हुवे पुण्यं । ताब्वदारोयं याचे जाण तुमं यस्वभायमंत्रीह ॥१६०॥

उसके ज्ञान मुख आदि गुण और चमक उठते हैं। सदार अवस्थाने इंट्रियनस्य ज्ञान और इंट्रियजन्य सुत्र होता या जो कि एक तर्द्वभे परायोन होनेते दुषक्य हो था। इंट्रियोको परायोनताके मिट आनेते मुक्तावस्यानें स्वाधीन स्वायादिक बतोन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय तुत्र प्रकट हो जाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते।

आगे नो पदार्थोंका स्वक्य कहकर चार गायाओं उसके स्थामित्वको बतलाते हैं— यथार्थरूपसे जो जोबादि सात सत्त्व कहे हैं उन्हीमें पुष्य और पापको मिछानेसे नौ पदार्थ

होते है ॥१५९॥

विशेषार्थ--आवार्य कुन्दकुन्दने दर्शन प्राभृत (गाया १९) मे छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तस्य कहे हैं। अर्घात् जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं। इनकी द्रव्य संज्ञा है। द्रव्य शब्दसे जिनागम में इन्हीका वीध होता है। इनमें-से काल द्रव्यकी छोडकर शेष पाँचीकी अस्तिकाय कहते है क्योंकि ये पाँचो द्रव्य बहुप्रदेशी है जैसे शरीर बहुप्रदेशी है। यद्यांत पुद्गलका परमाणु एकप्रदेशी है किन्तु अन्य परमाणुओके साथ बेंबकर वह भी बहुप्रदेशी कहलाता है इसलिए उपचारसे उसे भी बहुप्रदेशी कहा है। किन्तु कालद्रव्य सदा एकप्रदेशी ही रहता है। यद्यपि कालाणु असस्यात हैं किन्तु वे बापसमे परमाणुकी तरह कभी बँधते नही है, रत्नोकी तरह सदा अलग-अलग ही रहते हैं इसलिए वे काय नहीं है। जीव अजीव आस्रव बन्ध सबर निर्जरा मोक्ष ये सात तत्त्व है और इनमें पुण्य और पापको मिला देनेसे नौ पदार्य कहे जाते हैं। उत्तरकालीन समस्त शास्त्रोमे यही कवन किया गया है। यद्यपि नियमसारमे बाचार्य कुन्दकुन्दने जीवादि छह द्रव्योको भी 'तत्त्वार्य' शब्दसे कहा है किन्तु तरब शब्द जीवादि सातकं अर्थमे ही रूद है। मूलवस्तु है 'अर्थ', उसका ब्युत्यत्ति सिद्ध अर्थ होता है—जिसका निश्चय किया जाये अर्थात् ज्ञानके विषयभूत पदार्थ । कुन्दकुन्दने ही प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारके प्रारम्भवें अर्थको द्रव्यमय कहा है। और द्रव्यको गुणमय कहा है। उनमें पर्याय होती है। इस तरह द्रव्य संज्ञा गुणपर्यायात्मकताको सूचक है। किन्तु तत्वार्थ संज्ञा—जो अर्थ जिस रूपमे अवस्थित है उसका उसी रूपमें भवन तत्व है और तत्वसे विशिष्ट अर्थको तत्त्वार्थकहते है। तत्त्वार्थमे जोव और अजीव ये दो मूल पदार्थ है जिनका लस्तित्व भी मिन्न है और स्वभाव भी भिन्न है। यहाँ अजीवसे मुख्यतया पृद्गलका ही ग्रहण किया गया है। क्योंकि जीव और पुद्गलके स्योग और वियोगसे ही बाकीके पाँच तत्त्वोकी या सात पदावाँकी रचना हुई है। अत: मुमुलुके लिए सारभून तत्त्व सात ही है। किन्तु उनमें पुष्य और पापको मिला देनेसे उनको संज्ञा पदार्थ क्यो हो जाती है ये किसी आचार्यने स्पष्ट नहीं किया। इससे इतना तो स्पष्ट है कि पुण्य और पाप तत्त्वमृत नहीं है, या फिर आलव और बन्धमे उनका अन्तर्भाव हो जाता है अतः उत्तव दृष्टिसे या तो वे आलवरूप हैं या

शुभ वेदनीय शुभ गोत्र शुभ नाम और शुभ आयु ये पुष्य कर्म हैं और उसके विपरीत अर्थात् अशुभ वेद अशुभ गोत्र अशुभ नाम और अशुभ आयु पाप कर्म हैं। ये कर्म द्रव्य और भावके भेदसे भेदरूप है।।१९०।।

 <sup>&#</sup>x27;जीवाजीवा नावा पुण्ण पाव च आसव तोंस । संवर्गणण्यत्वंची शोक्को य हवंति ते स्तृता ॥१०८॥
 —पद्मारित० । 'अहम्य णव पथत्वा पंचत्वी सत तक्व जिहिद्वा' —दर्मनाप्राम्हत १९ गा० । २. 'सहेससुमायुवीमगोत्राणि पुष्पम् ॥१७॥ अतोऽन्यत्यापम् ॥२८॥' —तस्वार्यस्य, अ०८ ।

अहवा कारणभूवा तेसि वयनव्यवाई वह भणिया । ते खलु युण्णं पार्व जाण इमं पवपणे भणियं ॥१६१॥ अरुजीव युण्णपावे असुद्धजीवे तहासवे बंधे । सामी मिन्छाइट्टी सम्माइट्टी हविव सेसे ॥१६२॥ सम्माभृतस्व विविधाः फडं दर्शविः— सामी सम्मादिटी जीवे संवरणणिज्ञरा भोक्को ।

सामी सम्माहिट्ठी जीवे संवरणणिज्जरा मोक्खो । मुद्धे चेदणस्वे तह जाण सुजाणपश्चक्तं ॥१६३॥

अथवा उन कर्मोंके कारणभूत जो बत अबत आदि यहाँ कहे है उन्हे पुण्य और पापरूप

जानो, ऐसा आगममे कहा है ॥१६१॥

बिहोवार्य—तरवार्धमूनक हायवे कच्यायमे बतोका वर्णन है। उसको सर्वार्धारि तायक टोकामे स्वय सुनकी उत्यानिकामे टीकाकार पृज्यपार स्वामीने कहा है कि आब त्यार्थका व्याक्ष्यात हो चुका। उसके प्रारम्भ ही कहा है कि शुक्रयोगित पुण्यकर्मका आवस होता है। यह धामान्यते कहा है उसीका विषये कपने जान करानेके लिए शुन वया है यह कहते है।' इसके बाद इसी प्रयम सुनकी टोकामें यह धंका को गयी है कि ततको आवसका हेतु वराकाना ठीक नही है उसका वन्तर्याव तो संवरके कारणोमें किया गया है। आगे नीवे कव्यायमें 'संवरके हेतु शृति समिति आवि कहे है। उनये से दश वर्षोगें से संयम पार्थ संवर्षों का निवर्ष होता है।' इसके उत्तरमें पूज्याय स्वामीने कहा है कि संवरका लकाण तो निवृत्ति है। किन्तु वर्षो तो प्रयूप्ति स्वर्णन स्वर्या स्वर्णन स्वर्णन स्वर्

आगे इन सात तस्वोंके स्वामियोका कथन करते है-

अजीव, पुष्प, पाप, अशुद्धजीव, आस्रव और बन्धका स्वामी तो मिथ्यादृष्टि है और शेषका स्वामी सम्यग्दृष्टि है ॥ शुद्ध चैतनरूप जीव, संवर, निजैरा और मोक्षका स्वामी सम्यग्दृष्टि है । ऐसा सम्यग्जानंसे प्रत्यक्ष जानो ॥१६२-१६३॥

१. सुद्धो चेमणस्यो अ० ६० स० सु० त०।

विद्योषार्थ— 'यह पेरा है' इस प्रकारके अधिकार मुख्य मानको स्वामित्व कहते हैं। मिन्यादृष्टिकी परमें बातब्बृद्धि होती हैं। तेती अप सम्प्रदृष्टिकी इस्त में आसब्बृद्धि होती हैं। इतीने परायो बस्तुकी अपना माननेवाछा मिन्यादृष्टि कहा बाता है और वक्ष्यों का स्वामित्व कर्म मी जाते हैं और पौद्याविक क्योंके उदयसे होनेवाले राग हेव आदिक्य मान मी बाते हैं। ये इस पर हैं किन्तु मिन्यादृष्टि कर्स क्या मानता है। इसी तरह पुष्प और पौद्याविक क्योंके उदयसे होनेवाले राग हेव आदिक्य मान मी बाते हैं। ये इस पर हैं किन्तु मिन्यादृष्टि कर्स क्या मानता है। इसी तरह पुष्प और पान, आस्त्र और बात वधा ओवकी अञ्चाहक परिप्ति भी कर्माहृत होनेवे पर हैं। नियादृष्टि कर बक्को जनना मानता है। उसे स्वरादिक न होनेके कर्ममें, हारीरमें और अपनी विधायक्ष्य परिप्तियों यह मैं हूँ या 'ये मेरे हैं' ऐसो उसकी मानता हती है।

समयसारमे कहा है कि आत्माको नही जाननेवालोको विभिन्न धारणाएँ पायी जाती है-कोई शरीर-को ही जीव मानता है, कोई कर्मको या कर्मजन्य वैकारिक भावोको जीव मानता है किन्तु ये सब तो पदगल द्रव्यके परिणाम है या कर्मरूप पुद्गल द्रव्यके निमित्तसे हुए हैं। अतः अजीव पदार्थ पुद्गल और चेतत भीव एक कैसे हो सकते हैं। वस्तुत जीवका लक्षण तो चेतना है। और पृद्गलका लक्षण रूप रस गन्ध और स्पर्श है। जोवमे रूपादि नहीं होते और पुद्गलमं चेतना नहीं होती। ये दोनो दो स्वतन्त्रद्रव्य हैं। किन्तु संसार अवस्थामें अनादिकालसे इन दो द्रव्योका मेल चला आता है उसके कारण जीव और पृद्गलके मेलसे भ्रम पैदा होता है और व्यवहारनयसे ऐसा कह दिया जाता है कि जीवमे वर्णादि है किन्तु यथार्थमें चैतन्य भाव ही जीवरूप है क्षेत्र सब भाव राग, द्वेप, मोह, कर्म, शरीर, आलव, बन्ध, उदय आदि जीवरूप नही है। जीवको मोह राग डेपरूप प्रवृत्तिके निमित्तसे जो पृण्य या पाप कर्मोंका आस्थ्य और बन्ध होता है वह मो जीवरूप नही है। यदार्थमे जीवके रागद्वेष मोहरूप भाव ही आस्रव भाव है। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कमोंका बास्रव होता है और आस्रव पूर्वक बन्च होता है। बन्च किस कारणसे होता है इसे स्पष्ट करनेके लिए समयसारमे एक उदाहरण दिया है। एक पहलवान शरीरमें तेल लगाकर धूलमरी भूमिमें व्यायाम करता है, वृक्षोको काटता है उलाइता है इससे उसका शरीर घूजसे भर जाता है। अब विचारनेकी बात यह है कि उसका शरीर धूलसे लिस क्यो हुआ, क्या उसने वृक्षोका काटा इसलिए धूलसे लिस हुआ या घुल भरी नूमिने स्थित होनेसे उससे घूठ चिपटी। किन्तु यदि वहो तेल लगाये बिना यह सब करता है तो उसका अग घूलसे लिप्त नहीं होता। अत स्पष्ट है कि उसके घरीरमें लगा तेल ही उसके घूल धूसरित होनेका हेतु हैं। इसी तरह मिथ्यादृष्टि जीव रागादिसे युक्त होकर जो चेष्टाएँ करता है उसीसे उसके कर्मबन्ध होता है। अत जोवको समुद्ध परिणति तथा आन्त्रव, बन्धको अपना माननेवाला मिम्शादृष्टि है और संबर . निर्जरामोक्षतमा जोवको शुद्धपरिणतिको अपना माननेवाला सम्पन्दृष्टि है। संवरका अर्थ है रुकना। रागादि मानोको रोकना सवर है उसके होनेसे कमौका आनाभी रुक बाता है अंत वह भी संवर है। पहलेका नाम भावसवर है और दूसरेको द्रव्यसंबर कहते हैं। कमौक झडनेका नाम निर्जरा है। यों तो प्रत्येक संसारी भीवक पूर्ववद्ध कमोको निर्जरा होती रहती है। जिन कमोंको स्थित पूरी हो जाती है वे अपना फल देकर झढ जाते हैं। किन्तु वह निर्जरा मोक्षका कारण नहीं हैं। सबर पूर्वक निर्जरा **ही मोक्षका** कारण है। सम्बन्धिः सवर और सवर पूर्वक निजरातना मोक्षको हो अपनामानता है। उसकी यह दुइ प्रवीति होती है कि रागादिशाव आत्माका स्वपद नहीं है, क्योंकि वे सब विकारी शाव है, इसीलिए शाववत मही है, बात्मस्वमावके विरुद्ध हैं, एकमात्र ज्ञानस्वमाव ही आत्माका स्वपद है क्योंकि आत्मा ज्ञानस्वमाव हैं, इतीसे वह स्थायी है, शास्त्रत है उसीके आध्यये मृतिकी प्राप्ति होतो हैं, उसके बिना महान् तपस्या करनेपर भी मुक्तिसम्ब नहीं है। अत सम्यय्धि समस्त विभावोको अपना नहीं भानता इसीसे वह किसी भी परमावकी इच्छा नहीं करता। इसीले कर्मके मध्य रहकर भी वह कमेंखे किस नहीं होता जैसे सुवर्ग की जब्दे पड़ा रहकर मी उससे लिस नहीं होता उसमें कोई विकृति पैदा नहीं होती ।

पच्चा दव्यसहावं को तद्वाणगुणमंडिको बाणी। चारित्तरयणपुण्णो पच्छा सो जिब्बुदि सहई ॥१६४॥ इति पदार्योपकारः।

तीर्यस्वामिनं नमस्कृत्व युक्तिस्वाकवानार्यमाह —

बीरं विसयविरसं विगयम्बं विमलनाणसंजुतः । <sup>3</sup>पणविवि बीरजिणिवं पमाणणयलम्बणं वोच्छं ॥१६५॥

भागमादेव पर्याप्ते किं युक्तित्रवासेनेति तं त्रत्याह—

जस्स ण तिवराकरणं णहु तस्स तिबम्मसाहणं होई। बगातियं जह इच्छह ता तियवमां मुणह पढमं ॥१६६॥ णिक्लेव णय पमाणं छह्च्यं सुद्ध एव जो अप्पा। तक्कं पवयणणायं अञ्चरणं होइ हु तिवमां ॥१६७॥

इम तरह जो द्रव्योंके स्वभावको जानकर श्रद्धागुण (सम्यग्दर्शन) से सुधोभित हुआ। ज्ञानी चारित्ररूपी रत्नसे परिपूर्ण होता है, अर्थात् सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्रको धारण करता है वह मोक्षको प्राप्त करता है।।१६८।।

# पदार्थाधिकार सम्पूर्ण ।

े वर्तमान धर्मतीर्य के स्वामी अगवान् महाबीरको नमस्कार करके प्रमाणनय रूप युक्तिका व्याख्यान करने की प्रतिज्ञा करते हैं—

कर्मोंको जोतनेसे वीर, विषयोंसे विरक, कर्ममलसे रहित और निर्मल केवलज्ञानसे युक्त जिनेन्द्र महावीरको नमस्कार करके प्रमाण और नयका लक्षण कहुँगा ॥१६५॥

क्षापम ही पर्याप्त है, युक्तिको जाननेके प्रयाससे क्या लाभ  $^{2}$  ऐसा माननेवालेको लक्ष्य करके ग्रन्थकार कहते हैं—

जो त्रिवर्गको नही जानता वह त्रिवर्गका साधन नहीं कर सकता। अतः यदि त्रिवर्गकी इच्छा है तो पहले त्रिवर्ग को जानो ॥१६६॥

आगे त्रिवर्गका कथन करते हैं-

निक्षेप नय और प्रमाण तो तक या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है, छह हव्योंका निरूपण प्रयस्त या आगम रूप दूसरा वर्ग है और शुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप तीसरा वर्ग है इस प्रकार यह त्रिवर्ग है।।१६७।।

बिहोबार्थ—आगमर्स कहा है कि जो पदार्थ प्रमाण नय और निलंपके द्वारा सम्मक् रीलिते नहीं जाना जाता, बह पदार्थ पुक्त होते हुए भी अयुक्तकी तरह प्रतीत होता है और अयुक्त होते हुए भी पुक्तकी तरह प्रतीत होता है। अर्थात् प्रमाण नय और निलंपके हारा पदार्थका सम्मक् आजेश्वता करना हो जिल्दा है, उनके बिना बसार्थ वस्तुकी प्रतीति नहीं होती। इन दीनोंकी स्व्यकारने तर्थ या पुक्ति कहा है। सक्तकंद्रवेश्वने भी लगीसक्यम्म प्रमाण नय और निलंपका कपन करनेकी प्रतिका करते हुए कहा है—'वानकी

१. जो बुद्धापमुण क० क० त्व० व०। जो वहहणमुणं मु०। २. -माह बीरिमिति क० मु०। ३ पणवेवि का०। प्राप्ति क०। प्राप्ति क०। ५. 'प्रमाण-विक्रियों माँ नामिक्विकेते । मुक्ते विक्रियों माँ नामिक्विकेते । मुक्ते वामुक्तमद्वाति तस्यायुक्तं च मुक्तवत् ॥'—अवक्षा, पु० १, पु० १६। 'जो व प्रमाणकपृष्टि विक्षेत्रेण विक्षित्वे तस्य। तस्यायुक्तं च पुक्तवत् ॥'—अवक्षा, पु० १, पु० १। 'जो व प्रमाणकपृष्टि विक्षेत्रेण विक्षित्वे तस्य। तस्यायुक्तं जुक्तं जुक्तमनुत्तं च परिवृत्तः ॥'—विक्षोषणविक्षिः।'

प्रमाणस्वरूपं प्रयोजनं भेदं विषयं बाह-

कर्ज सवलसमस्यं जीवो साहेइ बत्युगहणेण । बत्यू पमाणसिद्धं तह्या तं जाण णियमेण ॥१६८॥ गेस्स्इ बत्युसहायं जिवस्द्धं सम्मरूव जं णाणं । भणियं जु तं पमाणं पक्वक्खपरोक्जमेर्णृह् ॥१६९॥

प्रमाण कहते हैं उपायको निक्षेप कहते हैं और ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते है । इस प्रकार युक्तिसे अर्थात् प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका निर्णय करना चाहिए। तो एक त्रिवर्ग तो प्रमाण नय निक्षेप है भीर दूसरा त्रिवर्ग युक्ति आगम और अध्यातम है। उत्पर ग्रन्थकारने कहा है कि त्रिवर्गको जाने विना त्रिवर्ग-का साधन नहीं कर सकता । सो प्रमाण नय निक्षेपको जाने बिना तर्कया यक्ति आगम और अध्यात्मकी साधना करना संभव नही है। तर्क या युक्ति तो प्रमाणमुलक होनी है, अत. प्रमाणको जाने बिना युक्ति या तर्कका प्रयोग अथवा उसे समझना संभव नहीं है। ग्रन्थकारने प्रवचन या आगम और अध्यात्मका अन्तर भी स्पष्ट कर दिया है। आजकल इस अन्तरको न जानतेसे भी बहुत विसंवाद फैला हुआ है। आगम या प्रवचनमें तो छहो द्रव्योकी चर्चा रहती है। वहाँ शुद्ध द्रव्य या अशुद्ध द्रव्यको छेकर एकको सत्य और दूसरेको मिथ्या बतलानेको दृष्टि नही है। किन्तु अध्यात्मका मुख्य प्रयोजनीय विषय शुद्ध आत्मा है। वही उसकी दृष्टिमें सत्य और उपादेय हैं। जब आगम प्रकारान्तरसे उसी बातको कहता है तब अध्यात्म सीधी तरहसे उस बातको कहता है। उदाहरणके लिए तत्त्वार्थमूत्रमे भी सात तत्त्वो या नौ पदार्थोका कथन है और समयसारमे भी उन्होंका कथन है। किन्तु सुत्रकारका उद्देश उनका स्वरूप मात्र बोध कराना है परन्तु समयसारके कर्ताका उद्देश केन्द्रमे शुद्ध आत्माको रखकर उसकी दृष्टिसे सात तस्यो या नौ पदायाँकी प्रक्रिया-को बतलाना है। तत्थार्थ सूत्रका उद्देश तत्थार्थका अधिनम-बोध कराना है और समयसारका उद्देश भेद विज्ञान कराना है कि जीव और अजीव ये दोनो दो स्वतंत्र भिन्न स्वभाववाले पदार्थ है और जीव और पुद्गल के संयोगसे ही घोष बालव बादिको रचना हुई है। इस लिए उसमें से उपादेय केवल एक शुद्ध जीव ही है। वह गुद्ध जीव निरुवयनयका विषय है। निश्चयनय शुद्ध द्रव्यका निरूपण करता है और व्यवहार नय लगुद्धद्रश्यका निरूपण करता है। जैसे रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है। वही पुण्य पाप रूप है, आत्मा राग परिणामका ही कर्ता है उसीका ग्रहण करनेवाला है और उसीका त्याग करनेवाला है यह निदयनयकी दृष्टि है। पुद्गल परिणाम जात्माका कर्म है, वही पूष्य पाप रूप है, जात्मा पुर्मल परिणामका कर्ता है उसी-. को प्रहण करता है और छोड़ता है यह व्यवहार नयको दृष्टि है। ये दोनो ही नय सत् हैं क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता दोनो रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है किन्तु अध्यात्ममें साथकतम होनेसे निश्चयनयको प्रहण किया गया है। क्योंकि साध्यके खुद्ध होनेसे द्रव्यको बुद्धताका बोधक निश्चयनय ही साधकतम है, अधुद्धता-का चोतक व्यवहारलय नहीं । अध्यारमकी यह दृष्टि हैं । आगमको दृष्टि केवल वस्तुस्वरूप बोधक है, प्रापक नहीं हैं। अत. प्रमाणनय निक्षेप रूप तर्कके द्वारा आगमपें प्रतिपादित वस्तुतस्वको जानकर अध्यात्मके द्वारा उसमें से शृद्धभारमाको प्राप्त करना चाहिए।

आगे प्रमाणका स्वरूप भेद और प्रयोजन कहते है-

वीव वस्तुको प्रहण करके सकल समर्थ कार्यको सिद्ध करता है। बौर वस्तुको सिद्धि प्रमाणके द्वारा होतो है इस्तिलए उस प्रमाणको नियमसे अवश्य जानना चाहिए।॥१६८॥ जो ज्ञान वस्तुके राषार्थं स्वरूपको सम्यक्रूपसे जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। उसके दो मेद हूँ—प्रत्यक्ष और परोक्ष ॥११९॥

विशोषार्थ—वस्तुके उच्चे जानको प्रमाण कहते हैं। शीधमें बोदोका प्रमा होना या यह सीप है या चौदी, इस प्रकारका संग्रय कप जान प्रमाण नहीं है। वही जान प्रमाण होता है जो सीपको सीप कससे बीर चौदीको बोदी कपसे बानता है। बाट सस्तुके समार्थ स्वरूपको प्रतीति प्रमाणके द्वारा हो होती है। जब

# महसुद परोक्खणाणं बोहीसणं होइ वियलपण्यक्तं। केवलणाणं च तहा अणोवमं सयलप<del>ण्यक्तं</del>।।१७०॥

क्स्युक्ते समार्थ स्वरूपको प्रहुण कर लिया जाता है तभी उन्नसं जानवेवालेकी प्रवृत्ति होती है और तभी उन्नसं कार्यकी विश्वि होती है। विश्वे प्याचा जारायों वब जान केवा है कि वही पानी है तभी वह पानीके पास जाता है है जोर जपनी प्याच वृद्धाता है। इसी तरह वर्षके सम्बन्धये भी जानना चाहिए। यह स्थान स्वा है है से रा स्वरूप गया है, में चेतन है तो क्यों है, जबके साथ सेरा क्या सम्बन्ध है, सक्ये वेव, हम के केव होते हैं, ये स्व बातें जाने बिना प्रस्ति कार्यको हम करने केवा करने करने केवा करने करने केवा करने करने केवा करने केवा करने करने करने केवा करने करने केवा केवा केवा केवा केवा केवा केवा करने केवा करने केवा करने केवा करने केवा केवा केवा केवा केवा करने केवा करने केवा करने केवा केवा क

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष है। अविधज्ञान और मनःपर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं तथा केवलज्ञान अनुपम सकल प्रत्यक्ष है।।१७०।।

विशेषार्थ-मन और इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है। मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें मनकी सहायतासे जो विशेषज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। ये दोनो ज्ञान इन्द्रियो-की सहायतासे उत्पन्न होते है इसलिए इन्हें परोक्ष कहते हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ प्रकाश, उपदेश ये सब पर है और परकी सहायतासे जो जान होता है वह परोक्ष है। प्रत्यक्षके दो भेद हैं - विकल प्रत्यक्ष या एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष । अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञान विकल प्रत्यक्ष है । और एक मात्र केवल ज्ञान सकल या पूर्ण प्रत्यक्ष है। इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल बात्मासे जो रूपी पदार्थीका एक देश प्रत्यक्षज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं। और दूसरेके मनमें स्थित अर्थका जो एकदेश प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे मन:पर्ययज्ञान कहते हैं । ये दोनो ज्ञान मर्त पदार्थको ही प्रत्यक्ष जानते हैं उसकी सब पर्यायो को नहीं जानते, कुछ ही पर्यायोंको जानते हैं। किन्तु कैवलज्ञान समस्त ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे प्रकट होता है अत. वह सब द्रव्योंकी सब पर्यायोको एक साथ जानता है। इसीसे उसे अनुपम कहा है। उसके समान अन्य कोई ज्ञान नहीं है। असलमें ज्ञान जीवका स्वाभाविक गुण है। चूँकि हमारा ज्ञान परकी सहायदासे होता है अतः उसे परका गुण समझ लिया जाता है किन्तु वह तो आत्मिकगुण है, कमौसे आच्छादित होनेके कारण उसे परकी सहायताकी आवश्यकता पड़ती है। कमौंका आवरण हट जाने पर वह सूर्यकी तरह सर्व प्रकाशक हो बाता है। विश्वमें को कुछ भी सत् है वह उसका ज्ञेय है, उसे वह जानता हो है। जो उसका ज्ञेय नही है वह वस्तु ही नहीं है। इसीसे केवलज्ञानी अहंन्त सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते है। और उनके वचनोंको प्रमाण माना जाता है। वे बन्धवा नहीं कहते हैं। राग, हेच और मोहबश मनुष्य शुठ बोलता हैं जिसमें राग-देंग और मोह न होने के साथ पर्णजान भी होता है उसके असत्य बोलनेका कोई कारण नहीं

१. मित्रधुताविधमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ तरुमाणे । आग्रे परीक्षम् । प्रत्यक्षमम्पत् ।-करवार्यस्त्र त्र अ०, स्० ९, १०, ११, १२। 'प्रत्यक्षमिकानी वर्कम्यं तत् द्वेषा-देशज्ञरूपर्यं सक्लप्रत्यक्षं च । देशज्ञत्यक्षमविध-मनःपर्यवज्ञाने । सर्वप्रत्यक्षं केतलम् ।--सर्विधिलिद्धिः ।

ेबस्यू पमाणविसयं जयविसयं हवइ वस्युएकंसं । जं दोहि जिल्लायहुं तं जिक्केवे हवइ विसयं ॥१७१॥ नययोजनिकाक्रमयाह—

ैजाजासहाबभरियं वस्युं गहिकज्ज तं पमाणेज । एयंतजासजहं पच्छा जयजुंजजं कुजह ॥१७२॥

है। इस्तीसे सर्वजके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप हो यथार्थ है। उसे सम्यक् रीतिसे जानना चाहिए। ज्ञान ही ऐसा एक गुण है जिसके द्वारा हम जपने को और दूसरोको जान सकते है इसलिए जीवनमें सम्यक्षानको उपासना अवस्य करना चाहिए।

आगे प्रमाण, नय और निक्षेपमें अन्तर बतलाते है---

बस्तुप्रमाणका विषय है और वस्तुका एक अंश नयका विषय है। और जो अर्थ प्रमाण और नयसे निर्णीत होता है वह निक्षेपका विषय है॥१७१॥

विशेषार्थ-प्रमाण पूर्ण वस्तुको ग्रहण करता है। अर्थात् धर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण न करके सभी धर्मोंके समुक्वयरूप वस्तुको जानता है। और प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेशमें वस्तुका निश्वय कराने-वाले ज्ञानको नय कहते हैं । नय धर्मभेदसे वस्तुको ग्रहण करता है अर्थात् वह सभी धर्मोंके समुख्यय वस्तुको ग्रहण न करके केवल किसी एक वर्मके द्वारा ही वस्तुको ग्रहण करता है। जैसे द्रव्यपर्यावात्मक वस्तु प्रमाण-का विषय है और केवल द्रव्यरूप या पर्यायरूप वस्त्वंश नयका विषय है। चूँकि नय एक वर्मकी मुक्सतासे वस्तुको ग्रहण करता है किन्तु वस्तु उस एक वर्मरूप हो नही है उसमें तो अनेक वर्म हैं। इसिछए सभी नय सापेक्ष अवस्थामें ही सम्यक् होते हैं। जो किसी एक वर्मरूप ही वस्तुको स्वीकार करके अन्य धर्मीका निषेध करता है वह नय मिथ्या है। आशय यह है कि नय जाननेवालेके अभिप्रायको व्यक्त करता है इसीसे शाताके अभिप्रायको नय कहा है। नयमें जाताके अभिप्रायके अनुसार वस्तुको प्रतीति होती है। किन्तु प्रमाणसे यदार्थ पूर्ण वस्तुको प्रतीति होतो है। इसीसे नय प्रमाणका हो भेद होते हुए भी प्रमाणसे भिन्न है। जैसे समुद्रका अंश न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही है। वैसे ही नय न तो प्रमाण ही है और न अप्रमाण हो है। इस प्रकार नय और प्रमाणमें भेद है। नय और प्रमाणसे यृहीत वस्तुमे निक्षेप योजना होती है। निक्षेप-े योजनाका उद्देश्य है अप्रकृतका निराकरण और प्रकृतका निरूपण । अर्वात् किसी शब्द या वाक्यका अर्थ करते समय उस शब्दका लोकमे जितने अधौंमे व्यवहार होता है उनमें से कौन अर्थ वक्ताको विवक्षित है यह निवयम करनेके लिए निसीप योजना की गयी है। वैसे 'जिन' शब्दका व्यवहार लोकमे चार अयोंमें होता हैं। जो नाममात्रसे जिन हैं वह नाम जिन हैं। जिस मूर्ति वगैरहमें जिनकी स्थापना की गयी है वह स्थापना . जिन हैं। जो व्यक्ति आगे कर्ममलको काटकर जिन होनेवाला है वह द्रव्य जिन है। और जो कर्मोपर विजय-प्राप्त करके जिल बना है वह भावजिल है। इसी तरह सब शब्दोंके चार निसंप होते हैं। इनके द्वारा जहाँ जो अर्थ विवक्षित होता है वह से लिया जाता है इससे कर्यमें अनर्व नहीं हो पाता ।

नययोजनाका क्रम कहते है---

अनेक स्वभावोंसे परिपूर्ण वस्तुको प्रमाणके द्वारा ग्रहण करके तत्पश्चात् एकान्तवादका नाश करनेके लिए नयोंकी योजना करनी चाहिए॥१७२॥

विशेषार्थ — ऊपर कह आये हैं कि प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एक अंग्रका प्राही नय है। वस्तु दो अनेक पर्मात्मक है। उन अनेक प्रमॉम ऐसे भी वर्ष हैं जो परसार विरोधों प्रतीत होते हैं, जैसे सरस-प्रसन्त,

१. प्रमाणं सकलारीच नवादम्महित सतम्।'''नार्वेकदेशनिर्णीतं कक्षणो हि तय. स्मृत: ॥४॥—वः स्कोकसार्तिक 1−६−४। २. 'नाना स्वजावसंयुक्तं द्रव्यं आत्वा प्रमाणतः। तक्ष्यं सारेकाविद्वपर्यं स्याक्षय-मित्रितं कुरु॥'—आकाप प∘।

#### उक्तं च गाधात्रयेण--

सवियय्पं णिन्वयप्पं पमाणरूवं जिणेहि णिहिट्टं । तहविह णया वि मणिया सवियय्पा णिन्वयप्पा वि ॥१॥

--सन्मति सूत्र १।३५ ॥

कालत्त्यसंजुत्तं दब्बं गिह्नुहं केवलं णाणं । तत्त्व णयेण वि गिह्नुहं भूंदोऽभूदो पवट्टमाणो वि ॥२॥ मणसहियं सवियप्पं णाणचनकं जिजेहि णिहिट्ठं । त्तिविवरीयं इयरं आगमचक्कुहि णायव्वं ॥३॥

इति प्रमाणाधिकारः ।

एकत्व-अनेकत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि । इन घर्मोंको लेकर ही नाना दार्शनिकपन्य खड़े हुए हैं । कोई वस्तुको सत्स्वरूप ही मानता है, कोई असत्स्वरूप ही मानता है, कोई एक रूप ही मानता है, कोई अनेक रूप ही मानता है। कोई नित्य ही मानता है, कोई अनित्य ही मानता है। इस प्रकार एक-एक धर्मको मानने-वाले एकान्तवादीका समन्वय करनेके लिए नययोजनाका उपक्रम अगवान महावीरने किया था। उन्होने प्रत्येक एकान्तको नयका विषय बतलाकर और नयोंकी सापेक्षता स्वीकार करके अनेकान्तवादको प्रतिष्ठा की थी। एकान्तोके समहका नाम ही अनेकान्त है। यदि एकान्त न हों तो उनके समहरूप अनेकान्त भी नहीं बन सकता । अतः एकान्तोको निरपेक्षता विसवादको जड है और एकान्तोको सापेक्षता संवादको जड है। अत. पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते और नाशको प्राप्त होते हैं, किन्तु द्रव्यदृष्टिसे न ती कमी पदायोंका नाश होता है और न उत्पाद होता है वे प्रव-निरव हैं। ये उत्पाद, व्यय और प्रीव्य तीनी मिलकर ही द्रश्यके लक्षण है। केवल द्रव्याधिक या केवल पर्यायाधिक नयका जो विषय है वह द्रव्यका लक्षण नहीं है क्योंकि वस्तु न केवल उत्पाद व्यवरूप ही जैसा बौद्ध मानते हैं और न केवल श्रीव्यरूप ही है जैसा सास्य मानते हैं। अत. अलग-अलग दोनो नय मिच्या है। इस तरह वस्तुके एक-एक अंशको ही पूर्ण सत्य माननेवाले एकान्तवादी दर्शनोका समन्त्रय करनेके लिए नययोजना करना आवश्यक है। कहा भी है कि जितने वचनमार्ग है-जाताओं के अभिशाय है उतने ही नयबाद है और जितने नयबाद हैं उतने ही मत हैं। इन मतोका समन्वय सापेक्ष नययोजनासे ही संभव है। यदि प्रत्येक जिमप्रायको दूसरेसे जोड़ दिया जाये तो विसंवाद समाप्त हो जाता है। सगड़ा 'ही'का है। ऐसा ही है यह कहना मिध्या है। ऐसा भी है यह कहना सम्यक् है।

आगे बन्यकार अपने कथनके समर्थनमें तीन गावाएँ अन्य बन्योसे उद्युत करते हैं---

विनेन्द्रदेवने प्रमाणका स्वक्य सर्विकस्य और निविकस्य कहा है। उसी तरह नयों को भी सर्विकस्यक भी कहा है और निविकस्यक भी कहा है। केवलज्ञान विकालवर्ती प्रमाको प्रहुण करता है। तथा नय भी मूल-सर्विच्य और वर्तमानको प्रहुण करता है। विवेन्द्रदेवने मनसहित थार जानोंको सर्विकस्यक कहा है और मनरहितको निविकस्य कहा है, आगवकस्यी नेत्रोंचे उसे जानमा चाहिए। ११-२।।

विहोवार्थ— उक्त तीनो उदरणोमं से अन्तके तो उद्धरण किन्न प्रत्यके हैं यह नहीं जात हो तका। स्त्रीसे उनका पूर्वापर सम्मन्य भी जात नहीं हो सका। प्रमाणको भी उविकल्प कीर निविकल्प कहा है और नयोंको भी शिकल्प नहीं है। तिविकल्प कहा है और नयोंको भी शिकल्प नहीं है। तिविक्त महाह कीर नयारिक कि निविक्त कहा है। ये कार जाता नति, जूत, अवधि और मनत्यक्ष होने वाहिए। इनमेंसे मिंत जीर जुनमें तो नमका व्यापार होता हो है। जबकि मान्यवर्ष मी प्रारम्भमें होने वाहिए। इनमेंसे मिंत जीर जुनमें तो नमका व्यापार होता हो है। जबकि मान्यवर्ष मी प्रारम्भमें

१. भूदो सन बहुभागो वि अ० ६०। भूदो पवहुमाणो वि स०।

नवस्त्रक्ष्यं प्रयोजनं तस्यैव समयंनाथं दशन्तमाह— जं वाणीण विषय्यं मुवासयं तस्त्रृजंससंग्रहणं । तं रह व्यदं त्रत्यं वाणी जुल तेण वाणेणे ॥१९०३॥ जह्या <sup>व</sup>ण्ण विणा होइ व जरस्स सियवायपदिवस्तो । तह्या सो वोहब्यो एपतं हेत्कुसमेण ॥१९७४॥

मनोपूर्वक हो अपना अ्यापार करते हैं। पंचाच्यायोकारने इन दोनोको देशअराव्या कहनेमें यही हेतु दिया है कि इसमें यनका व्यापार भी रहता है इसीने में नकल अराव्या न होकर विकल उन्याय कहें जाते हैं। स्मिन्तु केवल आरोप मनका व्यापार स्थित्य भी नहीं होता, केवलोक स्थाय नहीं नहीं होता कर केवलाते हैं। स्मिन्तु केवल आरोप मनका व्यापार स्थित्य भी स्थाप केवलाते केवलाते होता है। इसि होता कर किता है। स्मिन्तु केवलाते हैं। किन्यु प्रमाण की तरह जो नमको भी सिनकप्य और निर्विकटन कहा है वह किस्त दृष्टिये कहा है यह चित्र कर नेता उपनित्र होगा कि केवलातानको तरह यथिन नम भी पिकालवर्ती बरतुजीके अंशको जानाते है किन्यु के केतलात्रकों भेद नहीं है क्योंकि केवलाता त्याप्ट होता है और तम बस्तव्याहों है। इसी तरह मति, अवभि और मनरप्यंविक विषयये भी नमकी अपूर्णि नहीं होती। बयोका मूल केवल व्युतवास है। मुत्त क्यार्थ मो होता है और रार्थ में होता है। जानात्मक युत क्यार्थ है और वचनात्मक धूत परार्थ है। उतीके में द नम भी क्यार्थ और रार्थ होते हैं।

# त्रमाणाधिकार समाप्त हुआ ।

नयका स्त्ररूप, उसका प्रयोजन तथा उसीके समर्थनके लिए दृष्टान्त कहते हैं---

श्रुतज्ञानके आश्रयको लिये हुए ज्ञानीका जो विकल्प वस्तुके अंशको ग्रहण करता है उसे नय कहते हैं। उस ज्ञानसे जो गुक्त होता है वह ज्ञानी है।।१७२॥

बिज़ेबार्थ—रस गायाके द्वारा धन्यकारने नयका स्वक्य बतलाया है। नम श्रृतज्ञानका भेट है। स्वलिए श्रुतके बाधारते ही नयको प्रवृत्ति होतो है। श्रुत प्रमाण होनेसे सकलपाही होता है, उसके एक बंदा-को प्रहण करनेवाला नय है रसीसे नय विकल्प का है।

नयके बिना मनुष्यको स्याद्वादका बोध नही हो सकता। इसलिए जो एकान्तका विरोध करना चाहता है उसे नयको जानना चाहिए॥१७४॥

विशेषार्थे—जकलंकदेवने ज्योवस्थ्य (का० ६२) में कहा है कि युवके वो काम है जनमेंते एकका ना स्वाहा है और दूसरेका नाम ना है। जन्म वस्तुत के क्वनको स्पाहाद कहते हैं और जस्तुत है कर सम्वाहाद है और दूसरेका नाम ना है। जन्म वस्तुत के क्वनको स्पाहाद कहते हैं और जस्तुत है। विश्व कर है वे स्वाहाद कहते हैं और जसके क्वनका नाम कर निर्माण के साथ के अनेकारातास्थ्य स्वापंत्र कोने का स्वाहाद के अपन स्वाहाद के अप

१. गुयभेरं अ० ६० स० सुव। २ तेहि गाणेहि अ० ६० स० सुव जव। ३. गाणेण अ० ६०। ४. गायम्थो सुव।

प्तत्समर्थनार्थं दशस्तमाह-

जह सत्थाणं माई सम्मत्तं जह तबाइगुणणिलए । घाउवाए रसो तह णयमुलं बणेयंते ॥१७५॥

नेकान्तेन वस्तुस्बमावः स्वार्थश्च सिद्धधतीत्वाह---

तच्चं विस्सवियप्पं एयवियप्पेण साहए जो हु । तस्स ण सिन्झइ वस्यु किह एयन्तं पसाहेवि ॥१७६॥

अभिगायके अनुसार उसका कथन करता है बढ़: उसका कथन उतने ही अंधर्ष सत्य है सबीधरे सत्य नहीं है। दूसरा जाता उसी बत्तुको अपने अभिगायके अनुसार भिज्ञक्यमें कहता है। उनके पारस्परिक विरोध-को नव्यृष्टिसे हो दूर किया जा सकता है। अतः बत्तुके बचार्य स्वक्यको समझनेके साथ उसके सम्बन्धरें विभिन्न कार्जाके विभिन्न अभिगायोंको समझनेके लिए नयको बानना चाहिए।

आगे उक्त कथनके समर्थनमे दृष्टान्त देते है—

जैसे शास्त्रोंका मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गुणोंके भण्डार साधुमें सम्यक्त्व है, धातु-वादमें पारा है, वैसे ही अनेकान्तका मल नय है ॥१७५॥

विद्योपार्थ—यदि नकारादि बलार न हो तो नास्त्रॉकी रचना और लेखन सम्भव नहीं है। इसी तरह फितना हो तपत्वी हो किन्तु यदि बहु सम्बक्तको रहित हैं तो उसकी तपत्वा अपर्य है, सम्बक्तको बिना उसकी कोर्ट कीमत नहीं है। इसी प्रकार बालुओं नारा है। यारेके योगते हो अन्य बालुओंका योधन आदि होता है। इसी तरह अनेकानका मुख्य नव हैं जैंडा पहके किस्सा है।

आगे कहते हैं कि एकान्तके द्वारा वस्तु स्वभावकी भी खिद्धि नहीं होती-

त्तरव तो नाना विकल्प रूप है उसे जो एक विकल्पके द्वारा सिद्ध करता है उसको वस्तुकी सिद्धि नहीं होती । तब वह कैसे एकान्तका साधन कर सकता है ॥ १७६॥

विशेषार्थ — वस्तु एकान्तरूप है इसका मतलब होता है कि जयमे नानायमें नहीं पाये जाते । किन्तु ऐता नहीं है बस्तु तो नाना पर्यत्मक है और वे मानायमें परस्टापरें विरोधी नहीं होते हुए भी एस्टपरें विरोधी लेंदे उतीत होते हैं। यथा यत् है वह अपने द्रव्य जेतकाल मानाय या है होते हुए भी एस्टपरें विरोधी लेंदे उतीत होते हैं। यथा यत् है वस अपने द्रव्य जेतकाल प्रत्यान पर्याधीय कहा है, वस वह महाने हैं है प्राधा परिव कमते, इस क्षेत्र और इस कालकी दृष्टि हो तथा अपनी वर्षमान पर्याधीत कहा है अपने नहीं। यदि ऐता ना माना जाये तो पढ़ा कान्यत द्रव्यादिक्य होनेचे बन नहीं वस्त्रा। वेदे वाद बढ़ा पायवस्त्र है तरह कालांद कमते भी सत् हो जाये या इस अंत्रकी तरह अन्य क्षेत्र में सत् हो जाये या इस अंत्रकी तरह अन्य क्षेत्र में सत् हो जाये या इस अंत्रकी तरह अन्य क्षेत्र में सत् हो जाये तो वह सर्वदेश वर्षकाल क्ष्याधी और कालमें हम जोगों के प्रत्यक्ष है की तरह करता है उत्तरी कर अत्रक्ष काल का का स्थाये उत्तरको प्रत्यक्ष हम का प्रत्यक्ष है की सत्व हमा की हम स्थाये उत्तरको प्रत्यक्ष का तथा का को की स्वत्यक्ष हम की स्वत्य कर की हम स्थाये के सत्व हम स्थाये का सत्व हम स्थाये के स्थाये का सत्व हम स्थाये हम स्थाये हम हम स्थाये हम हम स्थाये हम स्थाये का स्थाय का स्थाये का सत्व हम स्थाये का स्थाय का स्थाये के स्थाय कर स्थाये के स्थाय कर स्थाये का स्थाये हम स्थाये के स्थाये के स्थाये का स्थाये हम स्थाये के स्थाये का स्थाये का स्थाये का स्थाये का स्थाये हम स्थाये का स्थाये हम स्थाये का स्थाये हम स्थाये स्थाये हम स्थाये हम स्थाये हम स्थाये हम स्थाये हम स्थाये हम स्याधी हम स्थाये हम स

उपतं च--

पंचवर्णात्मक वित्रं तत्र वर्णेकग्राहकम् । क्रमाक्रमस्वरूपेण कयं गृह्सति भो वद ॥१॥ सर्वथैकान्तरूपेण यदि जानाति वास्तवम् । भूरिधमत्मिकं वस्तु केन निश्चीयते स्फुटम् ॥

स्वार्थामिलाविणां स्वार्थस्य मार्गमुन्मार्गः च दर्शवति--झाणं झाणभासं झाणस्य तहेव भावणा भणिया ।

क्षाणं क्षाणमासं क्षाणस्य तहेव भावणा भाषाया । मोत्तु क्षाणाभासं वेहि पिय संजुजो समणो ॥१७७॥ क्षाणस्स भावणे वि य ण हु तो आराहजो हवे णियमा । जो ण विजाणइ बस्युं पमाणणयणिच्छयं किच्वा ॥१७८॥

उक्तं च-

प्रमाणनयनिक्षेपैयोंबीन्नाभिसमीक्षते । युक्तं चायुक्तवःद्गाति तस्यायुक्त च युक्तवत् ॥१॥

पन्यरंगि वित्रमे-से एक रगका शहण करनेवाला कम या सकम रूपसे कैसे प्रहण कर लेता है। यदि सबंबा एकान कपसे जानना वास्तविक है तो अनेक प्यांत्मक बस्तुका निक्चम की करते हैं। आ अर्थात् सेके पन्यरंगे पित्रमे-से एक रगका प्रहण होता है वेने ही अनेक प्यांत्मक वस्तुने से ताता एक यर्मका प्रहण करता है। यह नयके बिना सम्बन्ध नहीं है। अतः एकानकी निर्देक लिए नयकी अपनाना आवस्यक है।

**आगे** स्वार्थके अभिलापियोको स्वार्थका मार्ग और कुमार्ग बतलाते हैं—

ध्यान, ध्यानाभास और ध्यानको भावना कहा है। श्रमणको ध्यानाभास छोड्कर ध्यान और ध्यानको भावना करना चाहिए। किन्तु जो प्रमाण और नयका निश्चय करके वस्तुको नही जानता वह ध्यानको भावना हानेपर भी नियमसे बाराधक नहीं है।।१७७-१७८।।

बिजोबायं— मिथ्या घ्यानको घ्यानामाश कहते हैं। या जो घ्यान तो नहीं होता किन्तु ध्यानको तरह करता है वह भी घ्यानामाश है। शाहरकार कहते हैं कि शापुको घ्यानामाश नहीं करता नाहिए, सम्बद्ध ध्यान करना वाहिए वा उत्तको भावना भाना चाहिए कि मैं व्यानमाश नहीं करता नाहिए, सम्बद्ध ध्यान करना वाहिए वा उत्तको भावना भाना चाहिए कि मैं व्यानमा जीर नवके द्वारा होता होते हैं वह स्कुच्यान मिथ्या जीर नवके द्वारा होता है। किन्तु विशे प्रमाण और त्यक्त हो जान नहीं है वह सनुका निर्णय के के रूप एक वी जीर उनके बिला पढ़ उत्तका घाना कर के के रूप एक वी है। उत्तरिक्ष होणे प्रमाण और नाका स्वकर भी जानना चाहिए। याचिए ध्यानको गणना चारियके येदोपे की है क्योंकि वह निवृत्तिकष है किन्तु वास्तवके घ्यान जानगुष्की प्रमाण और नवके सहस्य करते हैं, स्वाध्याय करते हुए जानको धारा पत्र रही है। क्यानहिए स्वान कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हुए जानको धारा पत्र रही है। करतिहरू किन्तु ध्यान स्वरिक्ष हो जत. व्यानके सम्यानीको प्रमाण नका स्वरूप बक्त वानना चाहिए।

### कहा भी है-

जो प्रमाण, नय और निशंपसे अर्थको सलीमीति नहीं जानता, उसे युक्त अयुक्तको तरह प्रतीत होता है और बयुक्त युक्तको तरह प्रतीत होता हैं। णिच्छित्ती वत्यूणं साहइ तह वंसणिम्म णिच्छित्ति । णिच्छयवंसण जीवो बोह्सं आराहजो होई ॥१७९॥

प्रकानतानेकान्तस्वरूपं तौ च मिथ्या सम्बगित्वाह— एयंतो एयणजो होइ जणेयंत तत्स संभृहो ।

तं सकु 'नानविष्यं सम्मं मिन्छं च नायव्यं ॥१८०॥

नयरहिशहिधानां दोषशुक्राच्ये तस्यैव भेदं विषयं स्वरूपं नाम न्यायं च दर्शयति---जे णयबिद्धिविहीणा ताण ण वस्यूसहावउवलद्धि ।

ज णयोबद्विवहीणा ताण ण वत्यूसहावजवलोद्ध । वत्युसहावविहूणा सम्माविद्वी कहं हुंति ॥१८१॥

प्रमाण और तयके स्वरूपका निश्चय होनेपर वस्तुका निश्चय होता है और वस्तुका निश्चय होनेपर सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । इस तरह वस्तु स्वरूपके निश्चय और सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव ध्यान और ध्यानको भावनाका आराधक होता है ॥१७६॥

आगे एकान्त और अनेकान्तका स्वरूप तथा उनके सम्यक् और मिथ्या होनेका कथन करते हैं-

एक नयको एकान्स कहते हैं और उसके समूहको अनेकान्त कहते हैं। यह ज्ञानका भेद है जो सच्चा और मिथ्या होता है ॥१८०॥

विज्ञोपार्थ— नस्तु अनेकान्तात्मक है वह नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है, सत् भी है और अवत् भी है, तहूप भी है और अवहुप हो है वह व्यक्त्यक्ष नित्य है, एक है और तहुप है, पर्याय रूपसे अनित्य है, अनेक है और अवहुप है। हम्यक्त्यको आननेवाळी दृष्टिका नाम हम्याधिक नय है। और पर्यायक्षको आननेवालो दृष्टिका नाम पर्यायाधिक नय है। तथा हम्यक्ष्ययाद्मास्य बस्तुको आननेवाला ज्ञान प्रमाण है। प्रमाणके हो भेद नय है। यदि कोई हम्यवर्यायात्मक वस्तुको केवल हम्याधिको हो ठोक मानदा है या केवल पर्यायांचको ही ठोक मानदा है तो उसकी ऐसी मान्यदा मित्या है बचीकि बस्तु न केवल हम्य-क्य ही है और न केवल पर्यायक्स हो है किन्तु उपयक्ष है। ही, हम्यको प्रधान और पर्यायको गौण करके या पर्यायको प्रमान और हम्यको गौण करके जो बस्तुके हम्याय है क्योंकि उसने एक प्रमंकी मुख्यवाते वस्तुको जावकर भी दूसरे प्रमंका निषय नही किया। अदः नयका विषय एकान्त है क्योंकि बस्तुके एक प्रमंको ग्रहण करवे वाले ज्ञान को नय कहते हैं। वह मदि अन्य सार्थक होता है जो सम्मक् है और अन्य निर्थेक होता है तो निष्या है। सम्यक् एकान्तोके समुक्का नाम ही अने-कान्त है। वही पूर्ण स्था है

नय दृष्टिसे रहित बनोका दोय बतलाकर नयके मेद, विषय, स्वरूप और नाम बतलाते हैं— जो नयदृष्टिसे विहोन हैं उन्हें बस्तुके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता और वस्तुके स्वरूपको न जाननेवाले सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं 1182श।

विशेषार्थ—सन्पत्तृष्ट कननेके लिए वस्तु स्वरूपका ज्ञान होना आवस्यक है और वस्तु स्वरूपके ज्ञान के लिए त्यवुष्टिका होना आवस्यक हैं। नम पुष्टिके विज्ञा बस्तुके स्वरूपको ठीक-टीक नहीं जाना जा करता। स्वीके वीन विद्वानमें वस्तु अवेक स्वाधावाली मानी गयी है। वो निर्य है वहीं वित्य मी है बोरि को लिए वह तिस्य मी है बोरि को लिए वह तिस्य मी है बोरि मुझ नव भी वो है — स्वर्यावक कोर पर्यावाधिक। इस्मीर्पक नयका विषय वस्तुका हस्याव है बोरे पर्यावाधिक। इस्मीर्पक नयका विषय वस्तुका हस्याव है बोरे पर्यावाधिक वास्तुक क्षाव है। वे वो नों परस्यर वाचेक होते हैं। कभी नयदृष्टि मुख्य रहती है तो हमरी में वा वो में स्वर्यक्र विशेष होते हैं। इसरे सी वा विशेष वि

१. त यस्य श्रव कः । अणेयं गयस्य सः । अणेयं तमस्य सुः । २, जीववियप्पं आः । ३, मृद्दिश्य शाः ।

# णिच्छयस्वहारणया मूलिमभेया णयाण सञ्चाणं । णिच्छयसाहणहेउं पञ्जयदव्यत्यियं मुणह ॥१८२॥

पिता भी है और पुत्र भी है। बब उन्नमा पिता उसे पुत्र कहरू पुकारता है तो पुत्रविवक्षा मुख्य और पितृ विवक्षा भीग हो बाती है और बब उन्नमा पुत्र उसे पिता कहरूर पुकारता है तो पिता विवक्षा मुख्य और पितृविवक्षा गोग हो बाती है। उसी तर इस्त्राधिक नवसे एक जीवहस्यको निरुवताकी विवक्षा के सुम्य पर्याधक्यते स्तित्यता गोग हो बाती है और प्राथक्यते जित्ताको विवक्षा के सुम्य पर्याधक्यते अनित्यता गोग हो बाती है क्यों के वह समय जिल वस्त्री विवक्षा के सुम्य पुत्र हो जाता है। तथा यह जीव सामय जिल वस्त्री निरुवता रागा है। वह सामय जीव अन्याधिक नयं अन्याधिक नयं व्याधिक नयं वर्षाध्यक्ष क्या हो । व्याधिक नयं अन्यास्त्र वर्षाध्यक्ष क्या हो । वह । विवक्षा क्या प्राया एवं में जीवके स्वक्ष्य का क्या कि अन्याधिक नयं अन्याधिक नयं क्या प्राया एवं में जीवके स्वक्ष्य का क्या निरुव होने आप त्राधिक नयं प्राया एवं में जीवके स्वक्ष्य का क्या निरुव होने आप त्राधिक नयं प्राया है। और अवद्यादिक नयं वर्षाध्यक्ष नयं स्वर्ध के त्राधिक नयं स्वर्ध के त्राध करा के त्राध के

आगे नयोके मूल भेदोंको कहते हैं---

निश्चयनय और व्यवहारनय सब नयोके मूल भेद है निरुचयके साधनमे कारण पर्यायायिक और द्रव्याधिक जानो ॥१८२॥

विशेषार्थ-नयके मेदोका कबन दो रोतिसे पाया जाता है। सिद्धान्त ग्रन्थोमें नयके दो मूल भेद किये गये हैं — द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक तथा उनके नैगम आदि सात भेद किये गये है। किन्तु अध्यात्म ग्रन्थोमं निश्वय और व्यवहार भेद पाये जाते हैं। कुन्दकुन्दाचार्यन अपने प्रवचनसार (२-२२) में तो हत्वाधिक और वर्धायाधिक नयोकी दृष्टिसे विवेचन किया है। किन्तु समयसारमे सात तत्त्वोका विवेचन निश्वयनय और व्यवहार नवसे किया है। प्रवचनसारमें उन्होंने कहा है, द्रव्याविक नवसे सब द्रव्य अनन्य है और पर्यायाधिक नयसे बन्यस्प है। किन्तु जागे उसी प्रवचनसार ( २।९७ ) में उन्होंने कहा है-निश्चनयसे यह बन्धका स्वरूप बहुंन्तदेवने कहा है, व्यवहार नयका कथन इससे भिन्न है। इस गायाकी टीकामें अमृतचन्द्रजी महाराजने निवचयनयको शुद्ध द्रव्यका निरूपक और व्यवहारनयको अशुद्ध द्रव्यका निरूपक कहा है। **यह** इत्योमें जीव और पूर्वणल ये दो ही इत्य ऐसे है जो अशुद्ध होते है। जतः निश्चयनय और व्यवहारनयको उपयोगिता इन्ही दोनोके विवेचनमे मुख्य रूपसे हैं। और द्रव्याविक पर्यायकि तो वस्तुमात्रके लिए उपयोगी हैं। उनका मुख्य उर्देश्य वस्तुस्वरूपका विश्लेषण है इसीसे सिद्धान्त शास्त्रोंमें सर्वेत्र उन्हींका कथन मिलता है। किन्तु अध्यारमका वस्तु विश्लेषण आत्मपरक होनेसे आत्माका शुद्धता और अशुद्धताके विवेचक निश्चम और व्यवहारको ही वहाँ तूनी बोलतो है। यद्यपि उत्तरकालमे शुद्ध द्रव्यापिक रूपसे निरुवयका कथन मिलता है। किन्तु कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रजीने इस प्रकारका निर्देश नहीं किया। निष्वय और व्यवहारके मेद भी उत्तरकालके ग्रन्थोंमें ही देखे जाते हैं। कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थोंमें और अमृतचन्द्रजीकी टीकाम उनका निर्देश नहीं है। उत्पर जो द्रव्याधिक पर्यायाधिकको निरुचयके साधनमें हेत् कहा है वह विशेष रूपसे व्यान देने योग्य है। द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोडे द्वारा वस्तु तत्त्वको जाननेके बाद ही निरुवंग दृष्टिसे जात्माके शुद्ध स्वरूपको जानकर उसकी प्राप्तिका प्रयत्न किया जाता है। अस्तः ये दो चेव य मुललया भणिया इब्बल्य पञ्जयस्थनया । अण्णे असंखरांखा ते तहमेया मु**णेयव्या ॥१८३॥** णइगम संगह बवहार तह रिउमुत्तसहअभिरूडा। एवंभूवा वाब नया वि तह उवनया तिन्नि ॥१८४॥ बन्वस्थी बहुभेयं छन्भेयं पुरुष्ठवत्थियं जेयं। तिविहं च गडगमं तह दविहं पण संगहं तत्व ॥१८५॥ ववहारं रिजस्तं द्वियप्पं सेसमाह एक्केक्का। उत्ता इह जयभेया उवजयभेया वि प्रभूजामी ॥१८६॥

त्रवाणासुपनयानां नामोद्देश प्रत्येकं भेदांश्राह ---

. सब्भूदमसब्भूदं उवयरियं चेव दूविह सब्भूवं । तिविहं पि असब्भूवं उवयरियं जाण तिविहं पि ॥१८७॥

दोनों नय निरुपयके साधनमें हेत् हैं। अस इनको भी जानना आवश्यक है। इसीसे ग्रन्थकार आगे इनका वर्णन करते है।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक ये दो ही मुन्ड नय कहे हैं। अन्य असंख्यात संख्याको लिये हुए उन दोनोके हो भेद जानने चाहिए ॥१८३॥

विद्योपार्थ -- जब वस्त द्रव्यपर्यायात्मक है और वस्त्रके एक अंशको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं तो दो ही मल नय हो सकते हैं- बस्तुके द्रव्याशको विषय करनेवाला द्रव्यायिक और पर्यायांशको विषय करनेवाला पर्यायाधिक । इन्ही दोनो मूल नयोमे शेष सब नयोका अन्तर्भाव हो जाता है । जितने भी वचन मार्ग हैं उतते ही नय है अतः नयोकी सख्या असंख्यात है वे असंख्यात नय इच्याचिक और पर्यावार्थिक के ही भेद हैं स्थोकि उन सबका विषय या तो द्रव्य होता है या पर्याय ।

आगे सात नयों और तीन उपनयोको कहते है-

नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत्र, शब्द, समिम्बद और एवंभूत (इन सात नयोंमें द्रव्यायिक और पर्यायाधिकको मिलानेसे ) नौ नय हैं तथा तीन उपनय है ॥१८४॥

द्रव्यार्थिक नयके दस मेद हैं, पर्यायार्थिक नयके छह भेद हैं। नैगम नयके तीन भेद हैं, संग्रह नयके दो भेद है। व्यवहारनय और ऋजसूत्र नयके दो-दो भेद हैं। शेष शब्द, समिभरूढ और एवंभत एक-एक ही है। इस प्रकार नयके भेद कहे। उपनयके भेद आगे कहते है 11864-86511

बागे तीन उपनयोके नाम और प्रत्येकके भेद कहते हैं-

उपनय तीन हैं-सद्भुत, असद्भुत और उपचरित । सद्भुतनयके दो मेद हैं, असद्भुत नयके तीन भेद हैं और उपचरितके भी तीन भेद हैं ॥१८७॥

विज्ञेषार्थ-नयकं साम उपनयका उल्लेख आवार्य समन्त्रभद्रने जासमीमांसाकी १०७वी कारिकामें किया है। अकलंक देवने उसकी अध्यक्षतीमें संग्रह जादिको नय और उनकी शाखा-प्रशासाओं-भेद-प्रमेदोको उपनय कहा है । किन्तु उपनयके भेदोंकी कोई चर्चा नहीं की । देवछेनासार्यने आलापपद्धितमें नयों-के निकटबॉतयोंको उपनय कहा है। और उपनयके तीन भेद कहे हैं। उपनयके तीन भेदोंकी वर्षा या उपनय

१. 'नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमिकवैवंभूता नयाः ।' —तत्त्वार्थसूत्र १।३१ । २. 'सप्तैते नियतं युक्ता नैगमस्य नयस्वतः । तस्य त्रिभेदव्यास्थानात् कैव्चिद्का नया नवं ॥२६॥--त० इस्रो० वा० । 'द्रव्या-विक:, पर्यावाधिक:, नैगम:, संब्रह:, व्यवहार:, बरुजुसूत्र:, सन्द:, समीमल्ट: एवंमूत इति नव नया स्मताः ।'--आकाषपः। ३. सहनयमसङ्गयं आ०।

स्व्वत्यिएलु वस्त्रं पश्जायं पश्जयंत्यए विसयं । सम्मूनास्टम्ने उत्यरियं नहु जन तियस्यं ॥१८८॥ पश्जयं गाजां फिच्चा स्व्यंति य जो दु गिष्ट्रह छोए । सो दव्यत्यिय भणिजो निवारीओ पश्चयदिष्णजो ॥१८५॥ सम्माणं मञ्चारां बीचं जो गहुर तिद्वसंकासं । भण्यह सो सुद्याको सक्तु कम्मीजाहिणिरवेक्को ॥१९०॥

को चर्चा अमृतचारके बन्बोमें नहीं है, देवतेन और अमृतचन्द्र रूपभग समकालीन ये। देवतेनसे पहले उपनयों-की चर्चा हमारे देवतेमें नहीं आयी। जयसेनाचार्यने जो देवतेनके परचात् हुए हैं अपनी टीकाओमें उपनयोकी चर्चा की है।

**भागे नयो**का विषय कहते है-

द्रव्याधिक नयोका विषय टब्य है और पर्यायाधिक नयोका विषय पर्याय है। सद्भूत व्यवहारनयके अर्थ चार हैं, असद्भृत व्यवहारनयके अर्थ नौ हैं और उपचरितनयके अर्थ तीन हैं॥१८८॥

विशेषार्थ-इन सबका कथन प्रत्यकारने आगे स्वय किया है।

द्रव्यापिक और पर्यायाधिकनयोंका विषय कहते है-

जो पर्यायको गौण करके द्रव्यका ग्रहण करता है उसे द्रव्याधिकनय कहते है और जो द्रव्यको गौण करके पर्यायको ग्रहण करता है उसे पर्यायाधिकनय कहते है ॥१८९॥

भागे हम्याधिकनयके दस मेदोम-से कर्मोत्ताधि निरयेक्ष शुद्ध हम्याधिकनयका लक्षण कहते हैं---जो कर्मोंके मध्यमें स्थित अर्थात् कर्मोंसे लिस जीवको सिद्धोंके समान शुद्ध ग्रहण करता है

उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याचिकनय कहते हैं ॥१९०॥

विशेषार्थ—संवारो औवके वाय कमंकी जाणि कमो हुई है जत वह पास्तवमें तो बर्तमान द्यामें हिंदीके जमान गुढ नहीं है। किन्तु इव्याल्यमें तो वसारों भी बेवा हो है नेवा विद ओव है, उन्न क्ष्मिते स्वीति करानेबाला तब कमोपाणि निरोका इत्याणिक नव है। इसे हो व्यायात्ममें गुढनव या तिक्ष्यमम्ब कहते हैं। बन पाइटब्ल्यम्ब इव्यावस्थाने व्यायात्में गुढनव या तिक्ष्यमम्ब कहते हैं। बन पाइटब्ल्यम्ब कहते हैं। बन पाइटब्ल्यम्ब कहते हैं। वसे करानेकी नेक्षा की जाती है।

 <sup>&#</sup>x27;हम्पमस्तीति मितरस्य टब्बवनग्रेव नातीःच्ये नाविकाराः, नाय्यमयः तदपतिरेकेणानुपळ्योतिति
हम्पास्तिकः । पर्याम एमास्ति इति मितरस्य जन्मादिनावविकारमेव अवनं न ततीःस्यद् टब्यमस्ति
तद्वपतिरेकेणानुपळ्योतित पर्यावास्तिकः।'—तत्वापयाः, १११६।

उप्पादवयं गउणं किञ्चा को गृहद्द केवला सत्ता । भञ्जाद सो सुद्वणको इह सत्तागाहको समए ॥१९१॥ गुणगुणियाद्द्वज्वके क्षत्ये को णो करेद्द सन्तु भेयं । पुद्धो सो वन्त्रत्यो भेयविषय्येण जिरवेक्को ॥१९२॥ साथे सरायमावी सच्चे बोबामिह को हु जैपेदि । सो हु असुद्धो उत्तो कम्माणव्याहिसावेक्को ॥१९३॥

त्रापादव्ययसापेक्षाऽशुद्रह्म्याधिकनयं स्क्रम्यति -

<sup>3</sup>उप्पादवयविमिस्सा सत्ता गहिऊन भनइ तिदयत्तं । वव्यस्स एयसमए जो सो हु असुद्धवो विदिवो ॥१९४॥

आगे सत्तावाहक शुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते हैं-

उत्पाद और व्ययको गौण करके जो केवल सत्ताको ग्रहण करता है उसे आगममें सत्ताग्राहक शद्ध व्रव्याधिकनय कहते है ॥१९२॥

बिजीपार्थ — चत् इत्यका क्रमण उत्पाद व्यव प्रौष्य है। उसमेश्चे उत्पाद व्यव तो पर्यावरूप होनेसे पर्यायाधिक नयके विषय हैं जत: उन्हें गौण करके सत्ता सात्रको प्रहण करनेवाला नय सत्ताबाहक शुद्ध इत्याधिक नय है।

आगे भेदविकल्प निरपेक शुद्ध द्रव्यार्थिक नयका सक्षण कहते हैं-

गुण-गुणी आदि चतुष्करूप अर्थमे जो भेद नही करता, वह भेदविकरूपनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है।।१९२॥

विज्ञोबार्थ — गुण और गुणों में, स्वभाव और स्वभाववान् में, पर्याय और पर्यायों या वर्म और धर्मीमें जो भेद न करके अमेद रूपके महण करता है वह भेद करपना निरंपेक्ष शुद्ध हम्पाधिक नय है। जैसे हम्प अपने गुणो, पर्यायों और स्वभावों से अभिन्न है।

आगे कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नयका लक्षण कहते है---

जो सब रागादिभावोको जीवका कहता है या रागादिभावोंको जीव कहता है वह कर्मो-पांचि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ॥१९३॥

विशेषार्थ—राग, देव जादि भाव होते तो बीवमें हो है किन्तु कर्मवन्म है, गुढ जीवमे ये भाव कदापि नहीं होतें। इन भावोको जीव कहना कमीपाधि धापेका बयुद्ध स्थ्यापिक नय है। कर्मको उपाधिको इसमें अपेका है इस्तिए यह कर्मोपाधि धापेका है और अयुद्ध स्थ्यको विषय करनेते इसका नाम जयुद्ध स्थापिक है।

उत्पाद व्ययसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याचिक नयका लक्षण कहते है---

जो नय उत्पाद व्ययके साथ मिली हुई सत्ताको ग्रहण करके द्रव्यको एक समयमें उत्पाद बन्ध प्रौव्यरूप कहता है वह अशुद्ध द्रव्याधिक नय है ॥१९४॥

विज्ञेषार्थ — स्व्याधिक नयमं बगुद्धताके कारण दो हैं — एक तो यदि वह जीवने कर्मनन्य बगुद्ध भावोंको शीवका कहता है तो वह अगुद्धताका शहक होनेसे बगुद्ध कहा जाता है दूसरे, अखण्ड बसुने यदि वह भेद बृद्धि करता है तो वह अगुद्ध कहा जाता है, स्वाधिक स्व्याधिककी दृष्टिमें अभेद गृद्ध है और भेद अगुद्ध है। तथा पर्याधार्षिक नयकी दृष्टिमें येद गुद्ध है, अनेद बगुद्ध है। इस तरह इन दोनों मूल नयोंकी गृद्धि और अगुद्धिसे अनेक भेद होते हैं उन्होंका यह कथन है।

 <sup>&#</sup>x27;आवेतु रायमावी सन्वे जीवंगि जो दु अपेवि ।'—नववक गा० २१ । २. कम्माणो वा हि—क० सु० । ज० । 'कमीपाधिनापेक्षोऽणुद्धव्याधिको यथा कोषायिकर्मजन्नाव जात्या ।'—माळावप० । ३. 'दरपादव्यय-सापेकोऽसुद्धव्याधिको यथैकस्थिन् समये इव्यमुरपादव्ययभीव्यारमकम् ।'—आळावप० ।

ेमेए सिंब संबंधं गुणगुणियाईहि कुणइ जो बख्ये । सो बि जमुद्रो बिट्टो सहिको सो भेयकस्पेण ॥१९५॥ णिस्सेससहावाण जण्णयस्केण सम्बदक्ष्मेहि । 'बिबहाबं णहि जो सो बण्णयस्क्रितब्जो भणिजो ॥१९६॥ सटुव्याविबञ्जके संतं बच्चं खु गिह्नुए जो हु । णियबस्वाविबु गाही सो इयरी होड बिबरीजो ॥१९७॥

अब भेद कल्पना सापेका अशुद्ध द्रव्याचिक नयका लक्षण कहते हैं-

१०८

जो नय द्रव्यमे गुण गुणो आदिका भेद करके उनके साथ सम्बन्ध कराता है वह भेद कल्पना सायेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नय है क्योंकि वह भेद कल्पना सायेक्ष अशुद्ध द्रव्याधिक नय है क्योंकि वह भेद

विशेषार्थ - इस्य और गुण अभिन्न है, उनको स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्थात जैसे घडमे जल रहता है बैसे इस्यमें गुण नहीं रहते हैं। यो और कले प्रदेश जुदे-चुदे हैं किन्तु गुण और गुणी इस्योक प्रदेश जुदे- जुदे नहीं हैं। इस गुणमा है और गृण इस्यमय है। न गुणके भिन्न इस्यक्त सित्तत्व है और न इस्यक्त सिन्न ग्रामके प्रकार अस्तित्व है और न इस्यक्त सिन्न ग्रामके प्रकार अस्तित्व है और न इस्यक्त सिन्न ग्रामके प्रकार जिस्ता न सिन्न ग्रामके प्रकार जिस्ता न सिन्न ग्रामके स्वाप्त क्षियों। ऐसी स्थितिम भी जब हम इस्यक्त स्वक्त क्षत्र करते हैं तो गुणोके द्वारा हो उत्तक। क्षत्र कमन व्यक्त होने कहते हैं कि गुणोका समुदाय इस्य है। इस्ते मुननेशिक्त ग्रामक होने कहते हैं कि गुणोका समुदाय इस्य है। इस्ते मुननेशिक्त ग्रामक होने हम स्थापक स्थापन स्थापन इस्पत्त है। इस्ते मुननेशिक्त ग्रामक होने हम स्थापन स्थापन इस्त है। इस्त मुननेशिक्त ग्रामक स्थापन हम स्थापन स्था

आगे अन्वय द्रव्यायिक नयका स्वरूप कहते है---

समस्त स्वभावोमे जो यह ब्रब्थ है इस प्रकार अन्वयरूपसे द्रव्यको स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्याधिक नय है।।१९६॥

लागे स्वद्रव्यादिश्वाहक द्रव्याधिकनय और परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याधिक नथका स्वरूप कहते हैं—

जो स्वद्रव्य, स्वलेत्र, स्वकाल और स्वभावमे वर्तमान द्रव्यको ग्रहण करता है वह स्व-द्रव्यादिग्राहक द्रव्यायिकनय है। और जो परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावमें असत् द्रव्यको ग्रहण करता है वह पर द्रव्यादिग्राहकद्रव्यायिकनय है॥१९७॥

विशेषार्थ — प्रत्येक इच्या स्वद्रव्या स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वमावकी अपेक्षा सत् है और परद्रव्या, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा असन् है । स्वद्रव्या, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावको स्वचतुष्ट्य कहते हैं। स्वयं इच्या तो स्वद्रव्या है, उस इच्याके जो अव्यवस्त्र प्रदेश हैं बढ़ी

भेदकल्पना सापेकोऽशुद्धस्यापिको यथा आरमनो दर्शनञ्जानादयो गुणा. ॥'—प्राकाय०। २. विबहातणाद त्रो स्था । विबहात्त्रणाहि त्राव सुरु । 'कन्वयस्थापिको यथा--गुणपर्यायस्थापं द्रश्यम् ।'—आकार० । 'जिस्सेससहावाण प्रण्यास्वेण दम्बदस्वेदि । दन्यद्रवणो हि त्रो सो वण्ययस्वित्यत्रो अण्यिते ॥रुपा'-न्यव-पक्ष देश्येत ।

गेह्नुइ वब्बसहावं बसुद्वसुद्धोक्यारपरिकतः । सो परमभावगाही णायव्यो सिद्धिकामेण ॥१९८॥ व्यक्किट्टिमा बणिहणा सिस्पूराईय पञ्जया गाही । जो सो बणाइणिच्यो जिणभणिको पञ्जयत्विणको ॥१९९॥

उसका स्वक्षेत्र है, प्रत्येक स्थ्येये रहते वाळे गुण उसका स्वकाल है क्योंकि कालका मनलब है समय प्रवाह, गुण भी प्रवाही है, सदा स्थ्यक साथ अनुस्तुत रहते हुए तब कालमें प्रवाहित होते रहते हैं। बौर सुणोके जो अब 'विवानम्पर्यतिक्केट' हैं वह स्वभाव है। इती स्वस्थ्यादि बतुष्ट्यमें बतु सत्त है राके विवास जो अन्यद्रस्थोके स्वयुद्ध है वह रास्त्यादि बतुष्ट्य है, उनकी वरेषात बस्तु असत् है। ऐसा होनेसे ही स्थ्यकी स्थ्यता स्वयुद्ध है वह रास्त्यादि बतुष्ट्य है, उनकी वरेषात बस्तु असत् है। ऐसा होनेसे ही स्थ्यकी स्थ्यता स्थान 
आगे परमशावग्राही द्रव्याधिकनयका स्वरूप कहते है-

जो अशुद्ध, शुद्ध और उपचरित स्वभावसे रहित परमस्वभावको **प्रहण** करता है वह परम भाव ग्राहो द्रव्याधिकतय है। उसे मोक्षके अभिलाषीको जानना चाहिए ॥१९८॥

विशेषार्थ--१हले लिख आये है कि जोवके पौच भाव होते हैं---औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक ओर पारिणाभिक । इनमेसे औदयिक भाव बन्धका कारण है, औपशमिक माव और क्षायिक माव मोक्षका कारण है। तथा पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्ष दोनोका कारण नही है। उसे ही परम भाव कहते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब पारिणामिक भाव बन्ध और मोक्षका कारण नहीं है तब मोक्षके अभिलाषीको उसके जाननेको क्या आवश्यकता है । इसका समाधान यह है कि पाँचो भावोमे शुद्ध पारिणा-मिक भाव तो द्रव्यरूप है और शेष चार भाव पर्याय रूप हैं। वैसे पारिणामिक भाव तीन है ---जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व 片 उनमेसे शक्तिरूप शुद्ध जीवत्व शुद्धद्रव्याधिकनयकी अप्रेक्षानिरावरण है उसे ही शुद्धपारिणामिकभाव कहते हैं। जब काललब्बिया भव्यत्वज्ञक्तिको व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज्ज्ञुद्ध पारिणामिकभावरूप निज परमात्मद्रव्यके श्रद्धान ज्ञान और बाचरण रूप पर्यायसे परिणमन करता है। उस परिणमनको आगमको भाषामें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक मान कपसे कहते हैं । और अध्यारम-में उसे शुद्धात्माके अभिमुख परिणाम या शुद्धोषयोग रूप पर्याय कहते हैं। वह पर्यायशुद्ध पारिणामिक भाव रूप शुद्ध आत्मद्रव्यसे कथांचत् भिन्न है, क्योंकि वह भावना रूप है। किन्तु शुद्धपारिणामिक भावनारूप नही है। यदि इसे शुद्धपारिणामिकसे सर्वदा अभिन्न माना जादे तो इस मोक्षके कारणभूत भावनारूप पर्यायका मोक्षमे विनाश होने पर शुद्ध पारिणामिकका भी विनाश प्राप्त होता है। किन्तु शुद्धपारिणामिक तो नष्ट होता नहीं । अतः यह स्थिर होता है कि शुद्धपारिणामिक भावके विषयमें भावनारूप जो औपशमिक आदि तीन भाव है वे तो मोक्षके कारण हैं, शुद्धपारिणामिक नहीं है, इसीसे आगममें उसे निष्क्रिय कहा है। अर्थात् बन्धके कारणभूत जो रागादिपरिणतिरूप किया है न तो वह उस क्रिया रूप है और मोक्षके कारणभूत जो शुद्धभावना परिणति रूप क्रिया है न वह उस क्रिया रूप ही है। अतः शुद्धपारिणामिक भाव ध्येयरूप है। इसीसे मोक्षके अभिकाषीको उसे अवश्य जानना चाहिए । उसीके प्राहकनयको परमभावप्राही द्रव्यार्थिकनय कहते हैं। (देखो, समयसार गाचा ३२० की जयसेन टीका)

आगे पर्यायाधिकनयके छह भेदोका कवन करते हुए, पहले बनादि नित्यपर्यायाधिक नयका लक्षण कहते हैं—

जो अक्कत्रिम और अनिधन अर्थात् अनारि अनन्त चन्द्रमा सूर्य आदि पर्यायोंको ग्रहण करता है उसे जिन भगवानुने अनादिनस्य पर्यायाधिकनय कहा है ॥१९९॥

१. अनादिनित्यपर्यायिको यथा पुद्गलपर्यायो नित्यो मेर्बोदिः ।-- आकाप • ।

कम्मेखयादुप्पणो विवासी वो हु कारणाभावे । इदमेवमुख्दरंतो भष्णइ सो साइणिच्च णवो ॥२००॥ सत्तां अमुक्सक्वे उप्पादवयं हि गिह णए जो हु । सो हु सहावाणिच्चो गाहो सकु सुद्वपच्चावो ॥२०१॥

अनित्वाद्युवपर्यायाधिकनयं व्यवस्त-

जो गहइ एयसमये उत्पादव्ययधृवर्तसंजुतं । सो सबभावाणिच्यो असुद्ध पॅङ्जयत्यिजो जेजो ॥२०२॥

विशेषार्थ—चन्द्रमा, सूर्यं, स्रोक आदि बनादि नित्य पर्याय है। इन्हें किसीने बनाया नहीं है, अमारिकालमे ऐसी हो बनो जा रही है और तदा चली जायेंगी। ऐसी जनादि नित्य पर्यायोको ग्रहण करने बाला नय अनादिनित्य पर्यायायिकनय है।

आगे सादि नित्य पर्यायायिकनयका स्वरूप कहते है-

जो पर्याय कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हानेके कारण सादि है और विनाशका कारण न होनेसे अविनाशी है, ऐसी सादि नित्य पर्यायको ग्रहण करनेवाला सादि नित्य पर्यायाधिकनय है ॥२००॥

विदेशपार्थ —ऐसी भी पर्याप होती है जो सादि किन्तु नित्य होती है, जैसे सिद्ध पर्याय । जोवकी सिद्ध पर्याय क्योंके समसे उत्पक्ष होती है जर. नामि है और फिर कमी नष्ट नहीं होती, अरोकि मुक्त जीव अन्तरण और बहिरण कर्मकर्लकेसे मुक्त होता है। उससे पुन. विकार उत्पन्न होनेके कोई कारण नहीं है। इसलिए सादि होते हुए भी वह नित्य है। ऐसी सादि नित्य पर्यायकी श्रहण करनेवाला जब सादि नित्य पर्यायाधिक नय है।

आगे अनित्य शुद्ध पर्यायाधिकनयका स्त्रकृप कहते हैं-

जो सत्ताको गौण करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करता है उसे अनित्य स्वभावका ग्रहण करनेवाला शुद्ध पर्याधाधिकनय कहते हैं ॥२०१॥

विशेषार्थ — सत्का लक्षण उत्पाद व्यव प्रीव्य है। प्रत्येक बस्तु प्रतिव्यव उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैं और धून भी रहती हैं। इनमें जो नज फ्रीव्यको गीण करके प्रति वस्प होनेवाले उत्पाद व्यवस्थ पर्यायको ही प्रहण करता है वह क्षांत्रज्ञ युद्ध वर्षाणांक्रकत है। वर्षायांविक नयका गुद्ध विषय अर्थ पर्याय ही है। बात वर्षायांविक नक्षके क्या मेद बयुद्धवाको केकर हो बनते हैं।

आगे अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिक नयका स्वरूप कहते है-

जो एक समयमे उत्पाद व्यय और झोव्यसे युक्त पर्यायका ग्रहण करता है वह स्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनय है॥२०२॥

बिझेषार्थ—यह मय पर्यायको उत्पाद व्यवके साद धौक्यरूप भी बेसता है इसीलिए इसे अशुद्ध पर्यायाधिकनयका नाम दिया गया है।

सार्वितित्यवर्धामार्थिको यथा — विद्ववर्धायो नित्य । — साक्षावय ० । . २. 'सता गोजलेकोत्पादव्ययम् हरू-स्वमावोऽनित्वयुद्धवर्धामार्थिको यथा समयं समयं अपि अर्थाया विवाधितः ।' — साक्षावय ० । २. — वृष्य-एहि संतृत्ते आ ० । ४. अशुद्धवो २०व्यविषण को २० ० ० ० ० छ ० । 'क्ष्ता साथेसस्वमाबोऽनित्यासुद्ध-पर्वामार्थिको यथा — एकस्मिन् समयं वनात्यकः वर्षायः ।' — साक्षाय्य ० ।

वेहीणं पननाया मुद्धा सिद्धाण भणइ सारिच्छा । जो सो जिम्ब्यमुद्धी पन्नयमाही हुवे स गवी ॥२०१॥ भणइ अधिक्वामुद्धा बउगइक्रीवाण पन्नया को हु । होइ विभावकणिक्वी अधुद्धतो पन्नयमान्यो ॥२०४॥ जिप्पण्णामिव पर्यपदि आविषदरणं कुँ जो अधिपप्पणं । अप्यप्ति जह एपं भण्णह सो भाविक्षशपद्धित वजी ॥२०५॥

आगे कर्मोपाधि निरपेक्ष जनित्य गुद्ध पर्यायाधिकनयका लक्षण कहते हैं---

जो संसारी जोवोंको पर्यायको सिद्धोंके समान शुद्ध कहता है वह अनिस्य शुद्ध पर्यायाधिक-नय है ॥२०३॥

विझेषार्थं—संसारी जीवकी पर्याय तो जबूद हो है क्योंकि उसके साथ कर्मकी उपाधि लगी हुई है। कर्मकी उपाधि हटे सिना पर्याय चुद नहीं हो सकती। किन्तु यह बय उस उपाधिकी अपेशा न करके संसारी जीवकी पर्यायको सिद्धोंके समान जुद कहता है। इसीसे इसका नाम कर्मोपाधि निरपेक्ष जुद पर्यायाधिकत्य है।

आगे कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायायिकनयका लक्षण कहते हैं-

जो चार गतियोके जोवोकी अनित्य अशुद्ध पर्यायका कथन करता है वह विभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाधिकनय है ॥२०४॥

विशेषार्थ — जीवकी संक्षारो पर्याय लगुद्ध पर्याय है क्यों कि उसके साथ कर्मकी उपाधि लगी हुई है। इसीसे उसे विभावपर्याय कहते हैं। इसाथका उत्टा विभाव होता है। ऐसी पर्याय अनित्य तो होती ही है। तो चारों गतियोक संसारी जीवोको विभावक्तन जिल्ला करूत पर्यायको जानवेवाला या कहतेवाला नय कमेंपाधिकापेक जनित्य जबुद्ध पर्यायाधिकत्य है। इस प्रकार पर्यायाधिकत्य के छह मेरे हैं हैं— अनावितित्य पर्यायाधिकत्य है। इस प्रकार पर्यायाधिकत्य के छह मेरे होते हैं— अनावितित्य पर्यायाधिकत्य आपूद्ध पर्यायाधिकत्य अनुद्ध पर्यायाधिक, क्षातित्य अनुद्ध पर्यायाधिक, क्षातित्य अनुद्ध पर्यायाधिक, क्षातित्य अनुद्ध पर्यायाधिक, क्षातित्य अनुद्ध पर्यायाधिक, क्षाति स्वायाधिकत्य ।

नैगमनयके तीन भेदोमें-से भावि नैगमनयका उदाहरण देते हैं-

जो अनिष्पन्न भावि पदार्थको निष्पन्नकी तरह कहता है उसे भाविनैगमनय कहते हैं। जैसे अत्रस्यको त्रस्य कहना ॥२०५॥

विशेषार्थ—जो बनी बना नहीं है उसे विनयस कहते हैं। और बन जावेपर निय्यप्त कहते हैं। गाविमें भूतको तरह व्यवहार करना व्यवद्तां बनियम्पर्यों नियम्प्त व्यवहार करना चानिनेपन्तम हैं। और कोई पुषय कुठार लेकर बनकी ओर जाता है, उससे कोई पुष्पता है जाग किस लिए जाते हैं? वह उत्तर देता है—प्रस्य केने जाता हैं। पूराने समयम बनाव मामनेके किए लक्क्षीका एक पात्र होता था, उसे प्रस्य कहते थे। वनसे लक्क्षी काटकर उसका प्रस्य वनवानेका इसका संकर्ण है, जो प्रस्य बभी बना ही नहीं हैं उसमें प्रस्यक प्रवाहर करके वह कहता है कि मैं प्रस्य केने जा रहा हैं। इस प्रकारका वयन व्यवहार माचिनामन्त्रमा वियम है।

१. 'कमोपाचिनिरवेत्रस्वभावोऽनिव्यक्तृद्वयर्वाचिको वया—विद्वयर्वावयद्वाः शुद्धाः संवारिणां यर्वामः । —काकायः । २. 'कर्नाचाविकारेकास्यक्रमायोऽनित्यायुद्धरथांवाचिको वया—संवारियामुत्यित्तरणे स्तः ।'
—आकायः । ३. -व्यं गरो स्न-स० ६० त्रः सु० त्रं० । 'वाविनि भूववस्त्रस्यं यत्र स्र भाविनैयमो यया—
वर्षेत् विद्ध एष ।'—आकायः ।

णिव्यत्तवत्यिकिरिया बट्टणकाले तु जं समायरणं। तं भूवणद्वममणयं बहेजदियां निष्युओं बीरो।।२०६॥ पारद्वा जा किरिया पत्यणविहाणादि कहत् जो सिद्धा। लोएसु पुज्छमाणो भेल्याह तं बट्टमाणवयं।१२०७॥ अस्ति सुन्यं हिस्सियां सुद्धसंगहणं। होइ तमेव असुद्धं इगिजाइबिसियाहणेण॥२०८॥

आगे भूत नैगमनयको कहते हैं-

जो कार्य हो चुका उसका वर्तमानकालमे आरोप करना भूत नैगमनय है जैसे, आजके दिन भगवान महावीरका निर्वाण हुआ था ॥२०६॥

विज्ञेषार्थ—अतीतमें वर्धमानका आरोप करना भूतनंगमनय है। जैसे प्रतिवर्ध दोपावन्त्रीके दिन कहते हैं कि आज भगवान् महाबीरका निर्वाण हुआ था। यह भूतनंगमनयका विषय है।

आगे वर्तमान नेगम नयको कहते है---

जो प्रारम्भ की गयी पकाने आदिको क्रियाको लोगोके पूछनेपर सिद्ध या निष्पन्न कहना है वह वर्तमान नैगमनय है ।।२०७॥

आगे संग्रह नयका कथन करते है---

संग्रहनयके दो भेद हैं—जुढ संग्रहनय और अशुढ संग्रहनय। शुद्धसंग्रहनयमें परस्परमें विरोध न करके तत् रूपसे सबका ग्रहण किया जाता है। और उसको एक जाति विशेषको ग्रहण करनेसे वही अशुढ सग्रहनय कहा जाता है।(२०८॥

विज्ञेषार्थ—जपनी-अपनी जातिकै जनुनार बस्तुबोका या उनकी पूर्वाचीका परस्परमें मिरोध रहित एक रूपने सदह करनेवाले जान और वचनको सम्हत्य कहते हैं। असे 'तन्' कहनेवे जो सद है उन समीका बहुत हो जाता है। बीर द्र्या कहनेवे सब द्रयोका सहस हो जाता है। और कहनेवे सब कीवोक्ता और पुद्रपक कहनेते सब पुरक्तोका शहर हो जाता है। उनके जो समस्य ज्यापियों पहित सुद समाम को निषय करता है यह तो सुद्ध संप्रत्या है, उसको पर गयह भी कहते है। और यो उसके अवसन्यर किसी

१. वह नियां अ० क० न०। जहा निया न०। जहन दिये सु०। २. शिन्त्युंकीरे आ० सु०। 'अतीर्वे वर्तमानाराभण' वत्र व मुतर्नसमो। यद्या—बद्ध दीयोन्नवादेने श्रीवर्द्धमानस्वामी मोलं ततः।'—आह्यप०। ४. 'कर्नुसारक्यमीयांक्ष्यनानियमं वाचा—जीदन पच्चते।'
-आह्यप०। ५. 'दब्बाद्धिनव्यययदे सुद्धा संन्हरूक्व चावित्रकों - सन्मतियुक्त ता० ।।०। शुद्ध इत्ययसिद्धांते ('सम्हत्तदमेत्रतः।'—क्षांच्यक्त का० ३२) तत्रत्ते हितियः। साम्यास्यादेशी यद्याणि परस्यस्मतियांते । विशेषसंबही यथा—सर्वे जीवा परस्यसमित्रति । विशेषसंबही यथा—सर्वे जीवा परस्यसमित्रीः विशेषसंबही यथा—सर्वे जीवा परस्यसमित्रीः विशेषहांत्रीयिष्ठम।

व्यवहारनयं कक्षवित्वा भेदी स्ववति-

जं संगर्रेण पहियं मेयद अरचं अयुद्ध बुद्धं वा। सो वर्वहारो दुविहो अयुद्धसुन्तरमनेयकरो ॥२०२॥ जो एयसमयबट्टी गेह जह बन्धं युवसारमकार्यं ॥ सो रेरिजयुत्तो सुदुम्मो सम्बर्धिय सहं बहा खण्यं ॥२१०॥ मणुवाह्ययण्यायो मणुसोस्स सगद्विबीसु बहुती।

जो भणइ तावकालं सो बुलो होइ रिउस्तो ॥२११॥

एक भेदको संग्रह रूपमे विषय करता है वह अगुद्ध संग्रहनय या जपर साग्रहनय है। संग्रहनयको दृष्टिमें अभेद गृद्धि है और भेद अगुद्धि है। इतीसे आचार्य सिद्धसेनने सन्मतिसूत्रमें साग्रहनयको प्ररूपणाके विषयको गृद्ध प्रव्याधिकनयको प्रकृति कहा है।

आगे व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं-

जो संग्रहनयके द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थका मेद करता है वह व्यवहारनय है। उसके भी दो मेद है—अशुद्ध अर्थका भेद करने वाला और शुद्ध अर्थका भेद करनेवाला ॥२००॥

विज्ञेपार्थ — संप्रहनमके द्वारा मुहीत वर्षका भेद करनेवाके नयको व्यवहारक्य कहते हैं। व्यवहारका वर्ष ही भेदक- विक करनेवाका है। तैसे छत् या इब्य कहनेते कोक्य्यकहार नहीं चकता कातः व्यवहार नाकी कादकरका होती है। वो सत् है वह हव्य या गुण है। हव्य मी चीव है या क्षजीय । जीव बीर अपीत कि हमें हो चकता होती है। वो सत् है वह हव्य या गुण है। हव्य मी चीव है या क्षजीय की वीव बीर अपीत कहनेते भी व्यवहार कही चकता, क्षत उनके भी देव नारकी जादि और घट-पट लादि भेद किये जाते है। यह नय वहाँ तक भेद करता जाता है जिससे आगे दे नहीं हो सकता। संप्रहनयके जैसे अपीत बीर वहाँ हो सकता। संप्रहनयके जैसे अपीत बीर वहाँ हो सकता। संप्रहनयके निवयम्त पूत अपी ना वार्षका भेद करनेवाला अपहारवा के मी वेद हैं। गुढ़ संप्रहनयके निवयम्त पूत अपी जोता हो है। सा वार्षका भेद करनेवाला अपहारवा के मिल भीव भीव होता है और समुद्ध अपी जोता लादिका मेर करनेवाला अपहारवा भी स्व सरनेवाला अपहारवा क्षता है।

ऋजुसूत्र नयका स्वरूप और मेद कहते हैं-

जो द्रव्यमें एक समयवर्ती अध्नवपर्यायको ग्रहण करता है उसे सुक्षम ऋजु सूत्र नय कहते हैं जैसे सभी शब्द क्षणिक हैं और जो अपनी स्थितपर्यन्त रहनेवाली मनुष्य आदि पर्यायको उत्तने समय तक एक मनुष्य रूपसे ग्रहण करता है वह स्यूळऋजुसूत्रनय है।।२१०-२११।।

विशेषार्थ— स्थ्यान मृत्र जीर भाविष्यविशेषों के क्षेत्रकरों जो वर्तमान वर्यायको हो यहण करता है उस ज्ञान और पत्रकाको स्त्रुपुत्रकम कहते हैं। अलोक कस्तु अति असय वरिणमस्योक है इस्तिष्ठ वास्त्रयने तो एक पर्याय एक समय तक ही गहती है। उस एक स्वत्यवर्ती वर्यायको कर्यपर्याय कहते हैं। यह अर्थपर्याय सुक्त अन्नुप्तकम्यका विषय है। किन्तु व्यवहारमें एक स्कृष्ययाय वस्त्रक रहती है तथक कोग उसे वर्तमान पर्याय कहते हैं जैसे मनुष्य पर्याय बायुपर्यन्त रहती है। ऐसी स्थूलवर्यायको स्थूलक्ष्त्रजुष्णमस्य यहण करता हैने

१. 'संग्रहसवासितानामर्थाना विषिणूर्वकमबहरणं व्यवहारः ।—सविषेतिः १।३३ तत्वापंतावनः १।३१। तत्वापंतावनः १।३१। तत्वापंतावनः १०३।३१। तत्वापंतावनः । त्यापंतावनः । त्यापंतावनः । त्यापंतावनः । त्यापंत्रक्षात्रेवनः । त्यापंत्रक्षात्रेवनः । त्यापंत्रक्षात्रेवनः । त्यापंत्रक्षात्रेवनः । त्यापंत्रक्षात्रेवनः । त्यापंत्रक्षात्रक्षात्रेवनः । त्यापंत्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षत्रक्षात्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्तिक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्रक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक्षत्तिक

को बहुणं ज सम्जद्द एयस्ये निम्मालिगमाईणं । सो सद्दान्तो भणिको जेनो पुंचाइत्याण जहा ॥२१२॥ बहुवा सिद्धे सहे कोरद्द जं किंगि अस्पवबहारं । तं कलु सहे जितमं बेता सहेण जह वेशा ॥२१॥ सहाक्टो अस्पो अस्पाक्टो तहेव पुण सहो । भणद इह समाजेक्टो जह दंप पुरंदरो सक्को ॥२१४॥

सुरमकानुसूचनयका उदाहरण देते हुए उत्तर गायामें 'खन्त्रं पि जहं जहां खणियं' पाठ है। किन्तु देवसेनके नयमकको गायामें 'खर्टके स्थानने 'खर्ट' गाठ है। 'खर्टका अर्थ छन्द होता है जीर 'खर्ट'का अर्थ 'खर्ट' होता है। 'खर्ट्' पाठ ठीक प्रतीत होता है क्योंकि खणिकनादो बौद्ध जमी चत्को खणिक मानता है। इस तरह कानुसूचनयके भी हो भेर है।

# आगे शब्दनयका लक्षण कहते हैं---

888

को एक अपेमे भिन्न लिंग आदिवाले शब्दोको प्रवृत्तिको स्वीकार नहीं करता उसे शब्द-नय कहते हैं। जैसे पुष्प आदि शब्दोंमे लिंगमेद होनेसे अपेमेद जानना चाहिए। अयबा सिद्ध शब्दमें जो कुछ अपेका व्यवहार किया जाता है वह शब्दनयका विषय है जैसे देवशब्दसे देव अर्थ लिया जाता है।।२१ ~-११३॥

विदेशपार्थ— जिंग, संख्या सामन बादिक व्यक्तियानो दूर करनेवाले आन और वचनको सन्दर्ग सहते हैं। मिन्न जिलायों अवर्षना एक हो बाच्या मानना लिग व्यक्तियार है, जैवे तारका और स्वातिका, जबपान और विद्याका, गीणा जीर बादका एक हो बाच्यायं मानना। विभिन्न बचनोंने प्रयुक्त होनेवाले सन्दर्भ का एक ही बाज्य मानना वचनव्यक्तियार है। वेते साप और बजका, तथा दारा. जी रनीका। इसी तरह मध्यम पुश्यका कथन बताम पुश्यको क्रियोंके द्वारा करना पुष्य व्यक्तियार है। दीनेवाला काम हो गया 'एक कहना काव्यक्तियार है क्योंकि हो गया तो भूतकालको कहना है और 'होनेवाला' जायामी कालको कहना है। इस तरहका व्यक्तियार सम्प्रत्यकी दृष्टिंग उचित नहीं है। जैसा सब्द कहना है बैता ही व्यक्तियार स्वयक्तियार क्षत्रत्यकी दृष्टिंग उचित नहीं है। जैसा सब्द कहना है बैता ही व्यक्तियार स्वयक्तियार स्वयक्तियार व्यक्तियार व्यक्तियार स्वयक्तियार स्व

# समभिक्षतनयका लक्षण कहते है-

जो अर्थको शब्दारूढ और शब्दको अर्थारूढ़ कहता है वह समभिरूढ़नय है। **जैसे** इन्द्र, शक्त और पुरस्दर ॥२१४॥

विहीषार्थ—समिष्क्र नक्के दो वर्ष है जैसा मुख्यें प्रत्यकारने मी बताया है। एक तो बनेक अमोको छोड़कर किसी एक अर्थमें मुख्यताते कड़ होनेको समिष्क्र नय कहते हैं। जैसे 'मी' शब्दके स्थार्ख

१. अत्यववहरणं अ० ६० त्यु ३। अध्यववहारणं २०। 'किञ्चांस्थायापनाविष्यप्रियातिवृत्तिपरः । —सर्वायाति १११३। तथार्थं वा ० ११३१। 'आठकारक्षि कृत्या वेदाण्डकोऽपंभेदकृत् ।' क्राचीयक् का० ४३। 'क्षाचारित्रकाऽप्रयंत्र मेर्द यः प्रतिपादयेत् । छोऽत्र शस्त्रवादः शस्त्रप्रयत्ताहृद्वाहृतः ।' —स्त्रायार्थः स्त्रीः , १० २०२। २. 'वानार्यम् प्रतिपादयेत् । यो नानार्यात् वमर्वतिकमर्यमानिमृत्यते स्त्राः स्त्रायत् । —सर्वार्थातः, त्रायायाः , त्रायास्त्रको । ११३। 'प्रवीयभेदार्थनिकमर्यमानिमृत्यते —सर्वार्थन का० ०२। 'नानार्यसमितिकृत्रात्याविक्तः, इत्यावितः, वक्ताच्छकः, पूर्वरिणात् पुरस्तर इति ।' —स्वयव्यक्ता,नात् ३, पुरु २१२।' अत्यव्यक्ता,नात् ३, पुरु २१२।' अत्यव्यक्ता,नात् ३, पुरु ११२।' अत्यव्यक्ता,नात् ३, पुरु २१२।' अत्यव्यक्ता,नात्र ३, पुरु २१२।' अत्यव्यक्तात्र वित्र १ । अत्यव्यक्तात्र वित्र १ । अत्यव्यक्तात्र वित्र १ । अत्यव्यक्तात्र वित्र १ । अत्यव्यक्तात्र १ । प्रवित्र १ । प्याप्ति १ । प्रवित्र १ । प्रवि

वं वं करेड करूमं वेही मणवयणकाववेहावो । तं तं जु णामजुत्तो एवंभूवो हवे स बजो ॥२१५॥ पुडुम्पतिया वस्त्रस्थो एरस्ययगाही य दुवर के मणिया । ते बहु जत्यपहाणा सह्पहाणा हु तिर्णियरा ॥२१६॥ यण्यवण माविनुवे अस्ये इच्छिट य बहुणं को सो । सम्बोत्स क जयाणं उवरि सक् संप्रकोहकवा ॥२१७॥ अहतं एवंभूवो संभववो मुणह बत्येषा ॥२८॥ अहतं एवंभूवो संभववो मुणह बत्येषा ॥२८॥

जयं होते हैं किन्तु वह सबको छोड़कर 'गाय' के वर्षमें कड़ है। यह सम्बन्ध व्याविक माननेका उदाहरण है। इतरा—सन्द भेवते वर्षका भेद माननेवाला समित्रकड़ नय है। जैसे इन्त्र, सक और पुरन्दर ये तीनों सक्द स्वर्गके त्यामी इन्द्रके वाचक हैं और एक ही लिग्ने हैं किन्तु समित्रकड़ नयके अनुसार ये तीनों सक्द इन्त्रके भिन्नभिन्न प्रमोको कहते हैं। यह सामन्द करता है इसिन्स समेद कहते हैं, साकियाली होनेसे सक्त और नगरोको जवाबनेवाला होनेसे पुरन्दर कहा जाता है। इस तरह जो नय सन्द्रमेसके अर्थमेद सामता है यह समित्रकड़नय है।

आगे एवं मृतनयका स्वरूप कहते हैं-

प्राणी मन, वचन और कायकी चेष्टासे जो-जो क्रिया करता है उस-उस नामसे युक्त होता है यह एवभूतनयका मन्तव्य जानना चाहिए ॥२१५॥

चिहोषार्थ — जिस सब्दका नवं जिस क्रियाक्य हो उस क्रियाक्य परिणमे पदार्थको ही सहण करने-बाका एवंभूतनम है। जेते, एक्ट सब्दका नवं जानन्द करता है बत. जिस समय स्वर्णका स्वामी सानन्द करता हो उसी समय उसे एक कहना चाहिए, जब पूजन करता हो तो पूजक कहना चाहिए। यह एवंभूत-नयका मनस्य है।

उक्त नैगमादिनयोमे द्रव्याधिक और पर्यायाधिकका तथा शब्दनय और अर्थनयका भेद करते है-

पहलेके तीन नय प्रव्यायिक हैं बाकीके नय पर्यायको ग्रहण करते हैं। प्रारम्भके चार नय अर्थप्रधान हैं और शेष तीन नय शब्दप्रधान हैं ॥२१६॥

विहोवार्थ — जुते हुव्यको मुक्ता हे बस्तुको बहुल करता है वह हव्यापिक तस है नता नैपार निर्मा संदर् होर व्यवहारनय ह्यापिकनय है। जो पर्यावको प्रवावतीय सर्वको प्रकृत करता है वह पर्यावाधिक नय है। अबुबुद्ध करते, प्रमानिक और एवंनूत पर्यावाधिक तय है। नवके ये मेद हव्यपर्यावासक वरतुके एक-एक अंग्र हव्य और पर्यावको लेकर किये गये हैं। इसी तरह वर्ष ( प्रवार्ष ) और एक्टको प्रयानताले भी नयके यो मेद है व्यवंत्र और एक्टवर । व्यवंद्रवान नवाको सर्वत्त्व कहते हैं। आरस्मके बार नय व्यवंद्रवान होनेसे कर्वन्य है। शेष तीन सन्द, सर्वावक्त और एवंनूत लक्कि ह्यानताले प्रयानंत प्रहण करते हैं जैसा उनके अक्षाची स्पष्ट है औ पहले कह आये हैं, बदः वे स्वस्त नत हैं।

१. तिजिनसम् कः । 'बत्यारोऽर्यनमा होते जीवास्यम्यपालयात् । त्रयः सन्दर्भायः सत्ययदिस्या समाभिताः ॥'
—कश्चीयः काः ०२ । 'इत्यास्यो स्ववहारात्तः पर्यासास्त्रतो परा''-तत्रवृत्तुपर्यन्तास्वसारोऽर्यनमा सताः ।
वयः सान्यत्रयाः त्रीयाः सन्ववास्थार्यनोयाराः ।। —क्त्यास्वको ए० २१८, २०० । 'इत्यास्त्रियामावित् वित्तसंत्रप्रववहाराः पर्यावास्त्रित्रविभागावृत्तुवास्यः । तत्र ऋतृतृत्वपर्यत्रास्त्रतारीः त्रीयार्ययानाः
त्यात् । त्रीपालयः । स्वत्याः सन्वत्रयाः सन्वत्रप्रवातात् ।—क्यस्यः पुः २८० । २. एषा भाषा बा प्रतो नास्ति ।

गुर्णपञ्जयदोदय्ये कारकसञ्जाबदो य दम्बेसु । सर्व्याइहिय नेयं कुणइं सञ्जूयसृद्धियरो ॥२१९॥ दञ्जागं सु पएसा बहुगा बबहारदो य एक्केष । अञ्चल य णिक्छयदो भणिया का तस्य सन्धु हवे जुत्ती ॥२२०॥

तदुच्यते--

व्यवहाराश्र्याश्यवः संस्थातीतप्रदेशवान् । श्रीमन्तार्तकदेशित्वादकदेशोऽपि निरुचयात् ॥१॥ <sup>3</sup> अणुगुरुदेहसमणी उनसंहारप्यस्यदा चेदा । असमुहदो नवहारा णिच्छयायदो वसंबदेशो वा ॥२॥ एक्कप्पसे सम्ब्रं जिच्छयायो अयकप्यनारहिए । सम्भूएणं बहुगा तस्स य ते भेयकप्यनासहिए ॥२२१॥

बुद्धबद्भृत व्यवहार नयका स्वरूप श्रहते हैं— शुद्धमद्भूत व्यवहारनय गुण और पर्यायके द्वारा द्रव्यामे तथा कारक मेदसे द्रव्योमे संज्ञा आदिके हारा मेद करता है।।२१९।।

विद्योवार्थ — जर्नुत व्यवहारनमके दो मेर है — जुड्ड स्पृत् व्यवहारनम और अग्रुड सर्मृतव्यवहार-नय। सर्मृत व्यवहारनका विषय एक हो हव्य होता है। खुड गुण और जुड गुणोमे, शुद्धपर्याय और सुड पर्यापीमें भेद करनेवाला स्डवरम्भूत व्यवहारनम है, बंदे सीवके केवलामानादि गुण है। इसे अनुप्यारित सर्मुख व्यवहार नय मो कहते हैं। और अगुड्यूण अग्रुडगुणोमें तथा अगुड्यमाय और अगुड्यप्यापीमें भेद करनेवाला अगुड सर्मृतव्यवहारनय है। जैसे जीवके मतिज्ञानाविगुण है। इसे उपयरित सर्मृतव्यवहारनय भी कहते हैं।

कोई शंका करता है-

एक आचार्यने व्यवहारनयसे द्वव्योके बहुत प्रदेश कहे हैं । अन्य आचार्यने निश्चयनयसे द्रव्यके बहुत प्रदेश कहे है। इसमें क्या युक्ति है ॥२२०॥

शकाकार अपने कवन के समर्थन में दो प्रमाण उपस्थित करता है-

कहा भी है—स्ववहारतमके आध्यमे जो बसंक्यात प्रदेशी है जहाँ निश्वयनयसे जीनन एक जासन-रूप होने से एक प्रदेशी भी है। समुद्धात को छोड़कर व्यवहारमय से बारमा संकोच कोर विस्तार के कारण अपने छोटे या वहे शरीर के बरावर है और निश्वयनयसे वसंक्यात प्रदेशी है।

पत्यकार इसका समाधान करते है-

भेदकल्पना रहित-निञ्चमनयसे द्रव्य एक प्रदेशो है, और भेदकल्पना सहित सदभूत व्यवहारनयसे बहुत प्रदेशो है।।२२१॥

विद्योगार्थ—जैनसिद्धालमें विविधनत्योके द्वारा बर्लु स्वकारका कथन किया गया है। यदि वय दृष्टिको न समझा बावें तो उस कवनमें परस्पर विरोध प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकता। इसका उदाहरण सकारको उक्त सका ही है कि किसी आचारीने स्ववहारनयसे बीवके बहुत प्रदेश कहें हैं और किसी आचारीने निश्यमनये जीवके बहुत प्रदेश कहें हैं। इसमें क्या पूर्णत हैं क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? अपकार उत्तर देते हैं कि सर्वाय जोन द्वार एक और बसाय है। किन्तु वह बहुयरेशी है तभी सी उसे छोटा या

१ गुजगुणिपण्डवदस्यं स०६० त० छु० थ०। नयवक (देवहेन) गा०४६। २. हो जाउयं भेग्रं त्रि छु०। तंप्पाठन मेग्रं थ०। ३. इय्यसंग्रह गा० १०।

वर्णोसं बर्ज्यमुणा नगइ बसन्तृत्व सिनिह भेदोवि । सञ्जाइ इयर मिस्सी जायको तिबिह्ननेवजुदौ ॥२२२॥ दञ्जुगबन्जयाणं उपवारं ताण होइ तत्वेव । वन्त्रे गुण्यञ्जाया 'गुण्यवित्यं पञ्चया गेया ॥२२३॥ परजाए दज्ज्युका जवयरियं वा हु बंबसंजुत्ता । 'संबंधं संस्तिले वाणीणं जेवनावीर्त् ॥२२४॥ विज्ञातीय त्रन्ये विज्ञातीयहण्याचीरणा असत्यृत्वन्यवहार.— एयंवियाइदेव्हा णिक्वत्ता वे वि योगान्छे काए । ते जो अगोइ जीवा वयहारो सो बिजाईमी ॥२२५॥

विज्ञातिगुणे विज्ञातिगुणावरोपणोऽसद्भृतस्यवद्वार.— ं मुत्तं द्वह सक्त्याणं मुल्लिबबन्नेण जम्मिको जहाा । जद्द णहु मुत्तं वाणं तो कि सक्तिजो हु मुत्तेण ॥२२६॥

बड़ा जैता गरीर प्राप्त होता है जिसे में स्थाप्त होकर रह जाता है। बड़ा गरीर मिलने पर उसी जीव के प्रदेश फैल जाते हैं और छोटा गरीर मिलने पर संकुष्तित हो जाते हैं। फिल्यु ऐंदा होनेसे उसकी अवगाहना तो घटती-बड़ती हैं परन्तु प्रदेश नहीं घटते-बढ़ती। चैसे रबढ़को तानने पर वह फैल जाती है फिर समुख जाती है किन्तु रबढ़के दरेश उने हो रहते हैं। इस उसकी कावस्थात प्रदेशों हैं किन्तु प्रदेश मेंद होते हुए भी जीव तो एक अवश्य हो हैं। जत सेव करणना निरपेश गुद्ध निश्चयनमधे जीव एकप्रदेशी हैं। और भेव करणना साथेश सद्भूत व्यवहार नयसे बहुप्रदेशी हैं। इस प्रकार नयसेय उक्त कथनसेय स समय्य कर केवा चाहिए।

भागे असद्भूत व्यवहारनयका लक्षण बीर भेद कहते हैं-

जो अन्यके गुणोंको अन्यका कहता है वह असद्भूत व्यवहारनय है। उसके तीन मेद हैं सजाति, विजाति और मिश्र तथा उनमें से भी प्रत्येकके तीन-तीन भेद है। १२२२॥

द्रव्यमें द्रव्यका, गुजर्मे गुणका, पर्वायमें पर्यायका, द्रव्यमें गुण और पर्यायका गुणमे द्रव्य और पर्यायका और पर्यायमें द्रव्य और गुणका उपचार करना चाहिए। यह उपचार बन्धसे संयुक्त अवस्था में तथा ज्ञानीका ज्ञेय बादिक साथ सम्बन्ध होने पर किया जाता है।।२२३-२२४।।

जागे विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्यका बारोपण रूप बसद्भूत व्यवहारस्यका कथन करते हैं— पौद्गलिक कायमें जो एकेन्द्रिय बादिके शरीर बनते हैं उन्हे जो जीव कहता है वह

विजातीय असद्भूत व्यवहारनय है ॥२२५॥

विहोषार्थं—चरीर नीद्यांकिक है—पुद्रक परायाश्वादि बना है। उद्यमं बोधका निवास होनेते तथा वीवके शार हो उद्यक्त जम्म होनेते छोग उसे बोद कहते हैं किन्तु स्वापंत्र तो गरीर जीव नहीं हैं, जीयके मिन्न इस्य हैं। बोद इस्य बेदन झानवान हैं बोर घरीर वड़ है, रूप रस गन्य स्पर्ध गुणवाला है। अटा विजातीय इस्य शरीर में विजातीय इस्य बोचका बारोप करनेवाला नय विजातीय असद्भुत स्थवहारतय है।

आमे विजातीय गुणमें विजातीय गुणका आरोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं---

मितज्ञान मूर्तिक है क्योंकि मूर्तिक इब्यसे पैदा होता है यदि मितज्ञान मूर्त न होता तो मूर्तिक द्वारा वह स्वलित क्यों होता ॥२२६॥

२. गुणे दिवदा पञ्चदा क॰ ६० । गुणदिबना स॰ । २. 'संबंधी संविक्षेती गाणीणं णाणणेयमादीहि— स॰ ६० १९० १९ । १. 'विवास्वस्त्रनुवश्यक्षुति क्या मृतं मदिनानं वतो मृतंद्रभ्येण वनितम्।'—आस्थाप०।

स्वजानियभीयं स्वजानियमीयासरोगणोऽसर्मृत्य्यवहारः— कट्टूलं पर्विविव स्वविव हु तें बेच एस परणाओं । स्वजाह बसस्भूओं उदयरिओं नियन्जाहपर्ज्ञाओं ।।२२७।। स्वजानिवयोतित्यो स्वजानिवात्रानियात्रारोगणं असम्युत्ययवहारः— 'योदं जोसम्भीवं तं पिय णाणं सु तस्स विसमावो । जो भणह एरितस्य ववहारो तो जसम्मूर्णे ।।२२८।। स्वजानिव्यायस्योगारोगणोऽसर्मृत्ययवहार्मे स्वरमान्यस्याः— प्रमाणु एपवेद्यो बहुम्ययसेषा पर्यण्यं जो हु । सो ववहारो णेजो वव्ये पज्जायउवयारो ।।२२८।।

बिहोबार्थ — बात्मा ब्रमूर्तिक है बत. उसका शानगुण भी ब्रमूर्तिक है। किन्तु जैसे कर्मबन्धके कारण ब्रमूर्तिक बात्माको व्यवहारवयने मूर्तिक ब्रह्म बाता है बेसे हो कर्मबढ बात्माके हिन्द्रयोको सहायताने होनेबाला मिरियान भी मूर्त कहाता है क्योंकि बहु मूर्त हान्द्रयोगे पैदा होता है, मूर्त यदायोको जानता है, मूर्त के हारा चलान बचान उपस्थित हो। बाती है, यह विवादीय गुण शानमें विजादीय गुण मूर्तिका मारोग करनेबाल असक्तृत व्यवहारनव है।

क्काने स्वजातीयपर्यादमें स्वजातीय पर्यायका आरोप करनेवाला असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप

कहते है— प्रतिबिम्बको देखकर यह बही पर्याय है ऐसा कहा जाता है। यह स्वजाति पर्यायमें स्व-बाति पर्यायका उपचार करनेवाला असदभूत व्यवहारनय है ॥२२७॥

बिहोयार्थ — र्यंग भी पुर्गतनको पर्याय है और उसमें प्रतिविम्बत मुख भी पुर्गतनको पर्याय है बा सब मुक्का उसमें प्रतिविम्य पर रहा है वह मुख भी पुर्गतनको पर्याय है। र्यंगमे प्रतिविम्यत मुक्का देखकर पह कहना कि यह यही मुख है यह स्वताति पर्यायमें स्वतातिपर्यायका आरोप करनेवाना अवद्गुत स्वत्वहाराय है।

आगे स्वजाति विजाति इच्यमे स्वजाति विजातिगुणका आरोप करनेवाळे असद्भूत व्यवहारसयको कहते हैं—

क्षेय जीव भी है और अजीव भी है ज्ञानके विषय होनेसे उन्हें जो 'ज्ञान' कहता है वह असद्भूत व्यवहारनय है ॥२२८॥

विद्येषायं—सानके छिए जीव स्वजाति उच्य है और जीवके छिए जान स्वजाति गुण है क्योंकि जीव इन्य और जानगृण दोगो एक है। जानके किया जीव नहीं और जीवके दिना जान नहीं। इनके वित्यरीत स्वजीव इन्यके छिए आनगृण विजातीय है और जानगृण किंत स्वजीव इन्य विजातीय है क्योंकि द्योगीमें से एक जब है तो हुइए। वेदन है। किन्तु जान जीवको भो जानता है और वजीवको भो जानता है। इसिछए जानके विषय होनेसे जीव और वजीवको जान कहना स्वजाति विजाति इन्यमें स्वजाति विजातिमुचका आरोप करनेवाला असद्मुत अवहारनय है।

कार्ग स्ववादित्यमं स्ववादि विभावपर्यायका वारोप करनेवाले असद्भूत व्यवहारतयको कहते हैं— जो एकप्रदेशो परमाणुको बहुप्रदेशो कहता है उसे द्रव्यमें पर्यायका उपचार करनेवाला असद्भूत व्यवहारतय जानना चाहिए।।२२२।।

१. 'स्वकातिषित्रात्यसप्तृतस्यवहारो यथा जेवे बोवेज्ञोवे ज्ञानमिति कथनं ज्ञानस्य विषयत्वात्'—आखाय० । २. -यं वंपदे अ० ६० सु० । 'स्वजात्यसद्युवस्यवहारो यथा परमाणुबँहृप्रदेशीति कथनमित्यादि'—आखाय० ।

स्वजातिनुषे स्वचातिद्रण्यस्तेषकोऽसद्गृतक्ववद्वारः— इतं पि अपद दश्यं ववहारो बण्यादस्तंभूवो । सेञो जह पासाओ गुणेतु दब्बाण उवधारी ॥२३०॥ स्वजातितुषे स्वचातिव्यवारोकोऽसप्तृतक्ववद्वारः— णाणं पि हु पत्रजायं वरित्तमसालो हु मिह्नुए बहुगा । ववहारो ससु संपद्द गुलेतु 'उवधरियपन्जाओ ॥२३१॥

वनहारो सन् अंपड् गुणेसु 'उनयारियपञ्जानो ॥२३१॥ स्वजातिनिमावपर्यये स्वजातिहम्मानरोपणोऽसन्युतस्यवहारः— बरुठूण यूलसंधं पुरमानस्वेतिः जंपए स्रोए ।

बठ्ठण पूरुकाच पुरानस्वनात्त कपए छाए । जनपारो पञ्जाए पुरानस्वन्यस्य मणइ बनहारो ॥२३२॥ स्वजातिपर्याय स्वजातिगुणानरोपणोऽसद्भूतन्यवहारः—

बठ्ठूण <sup>\*</sup>बेहठाणं बण्णंतो हो**इ उत्तमं रूवं ।** गुण उवयारो भणिको वञ्जाए णस्त्रि संबेहो ॥२३३॥

बिहोचार्थ — पुराणका एक परमाणु एक प्रवेशी होता है जबके दो आदि, प्रदेश नहीं होते। किन्तु वहीं परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ मिकने पर उपचारके बहुबदेशी कहा बाता है। परमाणुओं के मेलते जो रक्षण बनता है वह पुराणको विजायपर्याय है और परमाणु पुराण डब्य है। दोनों ही पौदगिक होनेसे एक जातिक हैं।

वागे स्वजाति गुणमें स्वजाति द्रव्यका बारोप करनेवाले वसद्भूत व्यवहारनयको कहते हैं---

अन्य अर्थमें होनेवाला व्यवहार रूपको भी द्रव्य कहता है जैसे सफेद पत्थर। यह गुणोंमें द्रव्यका उपचार है।।२३०॥

विशेषार्थ — छठेर रूप है और पत्कर रूप है रोनो ही पौर्गलिक होनेछे एकजातीय है। छठेर रूपमें पाषाण रूपका उपचार करना स्वजातिगुणमें स्वजाति रूपका उपचार करनेवाला अध्युपूत ध्यवहारतय है।

स्वज्ञाति गुणमें स्वजाति पर्यायका आरोपण करनेवाके सग्दर्गृत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं----परिणमनशील ज्ञानको पर्याय रूपसे कहा जाता है इसे गुणोंमे पर्यायका उपचार करनेवाला सम्बद्भुत व्यवहारनय कहते हैं ॥२३१॥

विशेषार्य-साम गुण है किन्तु वह भी परिणमनशील है बतः उसे ज्ञानपर्याय कपसे कहना गुणमें पर्यायका उपचार करनेवाला असदमूत व्यवहारनय है।

शागे स्वजाति विज्ञाव पर्यापमें स्वजाति इम्बका आरोप करनेवाडे असद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं—

स्यूल स्कन्धको देखकर लोकमें उसे 'यह पुद्गल द्रव्य है' ऐसा कहते हैं। इसे पर्यायमें

पुद्गल द्रव्यका मारोप करनेवाका व्यवहारनय कहते हैं ॥२३२॥

विशेषार्थ — अनेक पूद्गल परमाणुलींके मेलले वो स्वृत स्कृत्व बनता है यह पुर्वल द्रव्यको विभाव पर्याव है। उसे पुद्गल द्रव्य कहना स्वजाति पर्यावमें स्वजाति द्रव्यका बारोप करनेवाला वसद्भूत व्यवहार-स्य कहते हैं।

बावे स्ववादि वर्षावमें स्ववादि गुणका बारोप करनेवाले वयद्भूत व्यवहारनयका स्वरूप कहते हैं— शरीरके आकारको देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैशा उत्तम रूप है, यह पर्यायमें गुणका उपचार है इसमें सन्देह नहीं ॥२३३॥ सम्बत्य परजयादो संतो अणिको जिलेहि ववहारो । जस्स ण हवेद संतो हेऊ बोर्ह्हणि तस्स कुवी ॥२३४॥ चउनद इह संसारो तस्स य हेऊ बुहानुह कम्म । जबुँता मिच्छा किह सो संसारो संज्ञीम्ब तस्समण् ॥२३५॥ <sup>3</sup>ल्ह्रीयतादिवेहा जीवा ववहारवो व क्ल्याविट्टा। हिसाबिसु जबि पापं सम्बत्यवि किल्या ववहारो ॥२३६॥

बिहोबार्थ — ग्रारीरका आकार तो पर्याव है और कम गुण है। बत. शरीरके आकारको देवकर यह कैसा सुन्दर रूप है, ऐवा कहना स्वजाति पर्यायमे स्वजाति गुणका जारीय करनेवाला असद्मृत अयबहारमय है। इस प्रकार ये ऊपर कहे नौ मेद असद्भृत अयहारमवके आनना चाहिए।

आगे कहते हैं कि व्यवहार सर्वेषा असत् नहीं है—

जिनेन्द्रदेवने सर्वत्र पर्यायरूपसे व्यवहारको सत् कहा है । जो व्यवहारको सत् नही मानता उसके मतमें संसार और मोक्षके कारण कैसे बनेंगे ॥२३४॥

यह चार गतिरूप ससार है उसके हेत् शुभ और अशुभ कर्म हैं। यदि वह मिथ्या है तो उसके मतमें साक्ष्यको तरह वह संसार कैसे बनेगा॥२३५॥

जिनेन्द्र देवने व्यवहारनयसे एकेन्द्रिय आदि जोबोके शरीरको जीव कहा है। यदि उनको हिंसा करनेमे पाप है तो सर्वत्र व्यवहार क्यो नही मानते ॥२३६॥

विशेषार्थ--- द्रव्यापिक और पर्याशिक नयको अध्यात्ममें निश्चयनय और व्यवहारनय कहते हैं। जैसे द्रव्याधिकनयका विषय द्रव्य है वैसे हो निश्चयनयका विषय भी शुद्ध द्रव्य है और जैसे पर्यायाधिकनयका विषय पर्याय है वैसे ही व्यवहारनयका विषय भी भेदव्यवहार है। व्यवहार शब्दका अर्थ ही भेद करना है। असण्ड बस्तुमें बस्तुत. भेद करना तो अशस्य है क्या कोई आत्माके खण्ड-खण्ड कर सकता है ? किन्तु शब्दके द्वारा अखण्ड एक वस्तुमें भी भेदव्यवहार सम्भव है। जैसे बात्यामे दर्शन ज्ञान और चारित्रगुण है। अर्घात् गुण और गुणी या द्रव्य और पर्यायके भेदसे अभिन्न वस्तुमें भी भेदकी प्रतीति होती है। यह भेवच्यवहार भी व्यवहारनयकी सर्यादाके ही अन्तर्गत है। यद्यपि इसे बशुद्ध निश्चयनयका भी विषय बत्तलाया है किन्तु शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षांसे लशुद्ध निश्चयनय भी व्यवहारनयमें ही आता है। जो शुद्ध द्रव्यका निरूपक है वह निरुवयनय है और जो लगुद्ध द्रव्यका निरूपक है वह व्यवहारनय है। या जो स्वाधित है वह निरुवय नय है और जो परामित है वह व्यवहार नय है इसीसे आचार्य कुन्यकुन्दने निश्चनयको भूतार्थ या सस्यार्थ कहा है और व्यवहारनयको अभूतार्थया असत्यार्थकहा है। इन दोनो नयोकी सत्यार्थता और असत्यार्थताको स्वह करनेके लिए यहाँ दोनो नयोसे वस्तु स्वरूपका कवन किया जाता है। व्यवहारनयसे जीव और शारीर एक हैं किन्तु निश्चयनयसे दोनो दो द्रश्य हैं। वे कभी एक नहीं हो सकते। इसी तरह संसारी जीव कमोंसे वद हैं और कर्म पौद्गलिक होनेसे रूप रस गन्ध स्पर्शगुणवाले हैं । इसलिए व्यवहारनयसे जीवको भी रूपादिवान् कहा जाता है। किन्तु निरचयनयमे जीव रूपादिवाला नही है। इसी तरह संसारी जीवको बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय, दोन्द्रिय, चौ इन्द्रिय, पञ्चीन्द्रय, सैनी, असैनी आदि कहा जाता है, यह सब व्यवहारनयसे है। क्योंकि बादर या सूरुम और पर्याप्त या अपर्याप्त तो शरीर होता है। इन्द्रियाँ भी शरीर-में ही होती हैं। जीवमें तो इन्द्रियाँ नही होती। किन्तु उस शरीरमें जीवका निवास होनेसे जीवको बादर

 <sup>&#</sup>x27;सद्स्वपण्यादो—नयणक ( देवसेन ) गा० ६६ । २, तं क० । तहं स० । तह सु० । ३. 'म्यवहारो हि स्यवहारिणां म्लेण्डमायेव म्लेण्डाना परमार्थप्रतिपादकत्वावपरमार्थोऽपि तीर्थप्रवृत्तिनिम्सं दर्शीयतुं म्यास्य एव । तमन्तरेण तु वरीराण्डीवस्य परमार्थतो भेददर्शनातु त्रसस्वावराणां अस्मत इव निःशंकपुपमवेनेन हिसामानाद् भवत्येव वन्यस्यामाद ।'—समयसार० श्रद्धतवन्त्रदर्शका, सा० ४६ । ४. त्रिणुहिट्टा ख० ।

# बंचेव मोक्सहेड अध्यो बबहारको व नामध्यो । जिच्छावरो निय जावी अभिजो सह सम्बदरहोसि ।२३७॥

नादि नहा जाता है। येसे जिल चयेमें थी रक्षा रहता है की चीका बड़ा कह देते हैं। यास्तवयं तो चड़ा योका नहीं, निहीका हैं। येसे ही कमानी लोगी गुढ़ थोक्या है। ताम न होनेंसे और अंचूड वीवंड ही युविपिश होनेसे इंग्लिय आदिके द्वारा ही बीक्य का ना कराया जाता है। किन्तु व्यापेंचें तो ये नव सरीरके वर्ष है। होनेस अगित अग्ने क्यों कारीरम कराया ज्यादारंथका विषय है इसीसे व्यवसादकारी बंशांचीं वो अन्तरार्थ कहा है। किन्तु इतका मतलव यह नहीं है कि व्यवसादकार वर्षण ही विकास है। वर्षण ती की विकास कार्यमा तो परमाची वर्षण तर सोताका ही अगाव ही बायेषा वर्षोंकी वीवंड वंदार द्वारी ही व्यवसादकार वर्षों ही है। हो ती ही कि व्यवसादकार वर्षण ती कार्यों है हो है। व्याप त्याप जीका तक स्वयस्त विवास कार्यों है हो है। व्याप त्याप जीका तक्ष्य त्याप कार्यों की व्यवसादकार विवास हो। वीवंड हो हो है व्यवसादकार विवास हो। विवास तक्ष्य ते वाल कार्यों हो हो। विवास स्वयस्त विवास कार्यों कार्यों हो। विवास कार्यों हो हो है। व्यवसादकार व्यवसादकार व्यवसादकार विवास हो। विवास कार्यों हो हो। विवास कार्यों हो हो है। व्यवसादकार विवास विवास कार्यों है। विवास वाल कार्यों हो। विवास कार्यों हो हो। विवास विवास हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास विवास वाल कार्यों हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास वाल कार्यों ही है। वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विवास हो। विवास वाल कार्यों हो। विवास हो। विव

व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोक्षका हेतु भी अन्य जानना चाहिए। किन्तु निश्चवनयसे

सर्वदर्शी भगवानुने निजभावको बन्ध और मोक्षका कारण कहा है ॥२३७:।

विशेषार्थ-जो पराजित कवन है वह न्यवहारनय है वो स्वाजित है वह निश्वयनय है। अतः व्यवहारनयसे बन्धकी तरह मोलका कारण भी अन्य है बीर निरुध्यनयसे बन्ध और मीलका कारण जारण-का भाव है। उदाहरणके लिए-एक पृथ्व शरीरमें तेल लगाकर बुरुअरी मुमिने बनेक काम करता है, वृक्षोंको काटता है, बीव-वय करता है तो उसका शरीर वृक्ष्मे लिल हो जाता है। और यदि वही मन्व्य शरीर में तेल न लगाकर उसी घलमरी मुमिमें बड़ी सब काम करता है तो उसका शरीर धूलसे लिंत नहीं होता। इसपर विचार करनेसे जात होता है कि उसके वारीरमें लगा तेल ही उसके यूलसे कित होतीमें कारण है। यदि घुलमरी भूमि कारण हो तो तैल नहीं लगाने पर भी उसका खरीर चुकरें लिल होना चाहिए। इसी तरह यदि बीड थ्य कारण हो तो तेलसे निकिस होनेपर भी उसका शरीर श्रूक्से किस होना बाहिए। इससे वही सिक्र होता है कि उसके वरीरमें लगा तेल ही उसके बिलिक्स होनेका कारण है। इसी तरह मिण्या वृष्टि जीव अपनी आत्मार्ने रागभावको करता हुना, स्वभावसे ही कर्मबोस्य पुरुवकाँसे भरे हुए क्ट लोकमें मन. वचन. कायसे अनेक प्रकारकी प्रवृत्तियाँ करता हुआ कर्मकर बुक्तिसे लिस होता है, तब विवारिए कि इस बन्धका कारण कील है । स्वजावतें ही कर्मपुद्गकोंसे भरा हुवा कीक ती बन्धका कारण है नहीं, यदि ही तो लोकमें स्थित सिळीके तो बत्यका प्रसंग जायेगा । मन, बचन, कामकी क्रिया क्य और भी बन्धका कारण नहीं है यदि हो तो मन, बचन, कायकी क्रियावाले यवाक्यात संयमियोंके भी बन्दका प्रसंग बार्स होया। समित मिनत वस्तुओंका कात भी बन्यका कारण नहीं है यदि उससे बन्द हो तो समितियें तस्पर साधुओंके भी सबित अवितके वातंते बन्वका प्रशंग बायेगा । वतः यही विद्व हीता है कि उपयोग मुर्थिये रागादिक-का करना ही बन्बका कारण है फिर भी श्ववहारमें ऐसा कहा जाता है कि खेदन-मेदनतें बन्ध होता है, या मन, बचन, कायकी क्रियासे बन्ध होता है। परमार्थसे बन्धका कारण राजमाय ही है। इसी सरह परमार्थस बन्यमते मुस्तिका कारण मी बात्माका बाब ही है । बात्माकै समस्त कर्मबन्यमते खुंटवेंका गाम मीकं है । अब प्रदेश होता है कि वात्मा और बन्धन दौनों बलग-बलवं कैंसे हों क्वोंकि उसके हुए किया वीक्ष संस्था मही है। इसका उत्तर है कि प्रजासनी पैनी सेनीके द्वारा बाल्या और कर्मबन्वेकी पृथक-पूबक् किये विना कर्म-बन्धनसे खुटकारा नहीं हो सकता । उसके किए बात्सा और कमेंके स्वक्यकी बालना चाहिए । बीर इनके

१. वो पूण जीवो भ--- म० सु० क० ल० व०।

जो चिय<sup>े</sup> जीवसहायो जिञ्छयको होइ सञ्बजीवाणं । सो चिय<sup>े</sup> भेदुवयारो<sup>3</sup> जाण फुडं होइ बवहारो ॥२३८॥

भेदुवयारं णिच्छय मिच्छाबिट्टीण मिच्छक्वं सु । सम्मे सम्मा भणिया तेहि दू बंबो व मोक्सो वा ॥२३९॥

स्वकारी पहचान इनके त्यागंते होती है। बारमाका बढावारण त्याग वैताय है। यह त्याण जासाके सभी
गुण पाणीले स्वाप्त है। बत. बारमा वैत्यस्वका है। किंतु बच्च तो पुराक प्रसाण्याकोंका स्कृत्य है
नर सीमोका पेद उत्तीत न होनेते कमेंके उदयते होनेवाले राणांदि भावोको यह पत्याग्ताका स्कृत्य है।
मही भूत्र है। मेदकान होनेतर को चेतन सक्ष्य जासा है वह मैं है, सेप मात्र मुख्ते निष्ठ है, इस प्रकृत्य
जानकर बारमामें ही कतत रमण करनेते भोतको प्राप्त होती है। उत्तरे किए संवय भी चारण करता है,
यह भी करता है किन्तु दूर को बारमाय है यह विश्वस्थते भोतका करण है, स्ववृत्य को जो बाह्य
क्रियाएँ को बाही दे भी मोशका कारण कही जाती है। विश्वस्थते भोतका करण है, स्ववृत्य को को बाह्य
क्रियाएँ को बाही दे भी मोशका करण कही जाती है। विश्वस्य होनेवर तुण स्ववहार होता ही है तमी
वह निश्वस्य निष्या है सम्या निष्यामास है यह नहीं भूतना चाहिए।

निश्चयनयसे जो जीव स्वभाव सब जीवोमें होता है भेदोणचारसे वह भी व्यवहार है ऐसा स्पष्ट जानो ॥२३८॥

क्यार किशायाँ—मीक्का जो नैत्यकि स्वभाव है वो सब बीयोये पाया जाता है यदि उसमें जी भोदका क्यार किया बाता है तो वह भी व्यवहानवस्त्री ही बाता है। वह नित्यवनवस्त्री दृष्टिमें आरमारें वर्षों, ताल बीर प्राप्तिक सो भी देर नहीं है। करोकि बासमा बनन पर्मोका एक अववाद विषय है किन्तु क्यार वार्षों का एक अववाद विषय है किन्तु क्यार वार्षों मान्यवाद कर उसे प्रमानिक किया वर्षों का व्यवस्त्री मानुष्य यमोकी प्रकारण किया वर्षों कारावाद नहीं हमानुष्य कर उन्हें प्रमानिक किया वर्षों का व्यवस्त्री मानुष्य वर्षों का व्यवस्त्री का वर्षों प्रकारण कर वर्षों वर्षा वर्षों का वर्षों प्रकारण कर वर्षों वर्षा वर्षों का वर्षों वर्षा वर्षों का वर्षों वर्षा वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षा वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षा वर्षों का वर्षों वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षों का वर्षों वर्षों वर्षों वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों वर्षों वर्षों का वर्षों का वर्षों का वर्षों का वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षों वर्षों वर्षों का वर्षों का वर्षों वर्षों का वर्षो

मिष्यादृष्टियोका मेदरूप उपचार तथा मिश्चय मिष्या होता है और सम्यग्दृष्टियोंका सम्यक् होता है। उन्होसे बन्च अथवा मोक्ष होता है।।२३९॥

विज्ञोवार्थ—जैवे वास्पृष्टिका जान सक्या और निष्पार्शिका जान मिथ्या होता है के ही मिथ्या प्रिका स्ववहार और जिस्कानय निष्या होता है और वास्पृष्टिका सम्बन्ध होता है। वास्प्राण जैरिके सम्बन्धहरूतकार्थ के बतायां की तिक्यनय को स्वयार्थ कहा है। किन्तु नियार्शिक्त स्वयार्थ निष्क्यनय भी सम्प्रकृति होता हो। स्वयं निष्क्यनय भी सम्प्रकृति के बहु हिंद ही निष्या है वो वह दृष्टि अवहार क्या हो या निष्क्यक्य भी कि सिध्यार्शिक्त का दृष्टि ही निष्या है वो वह दृष्टि अवहार क्या हो या निष्क्यक्य निष्यार्थ हो कही स्वयं निष्पार हो कही स्वयं का स्वयं निष्पार हो कही सम्प्रकृति हो हिंद अवहार का वो वो निष्क्रमक्ष में सम्प्रकृति हो हिंद अवहार हो स्वयं निष्पार हो कही सम्प्रकृति दृष्टि—अवहारक्ष वो वोति निष्क्रमक्ष में सम्प्रकृति हो हिंद अवहारक्ष वो वोति निष्क्रमक्ष में स्वयं स्वयं क्ष स्वयं कर्मक्ष क्ष स्वयं स्वयं क्ष स्वयं कर्मक्ष स्वयं स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं स्वयं हो स्वयं स्वयं होता है। वास्प्रकृति स्वयं 
रे. रे. विय अ० ६० ल० ल०। ३, मेटुव्यारा अ० ६० ल० हु० ल०।

ण पुणइ बत्युसहार्य वह विवरीयं चिरवेनसवी पुणई। तं इह सिम्डार्णाणं विवरीयं सम्बद्धां सु ॥२४०॥ णो उवयारं कीरइ जाणस्स बंसनस्स वा मेष्ट् । किह णिष्टिस्ती गाणं बच्चोंस होइ चियमेण ॥२४१॥

जो वस्तु-स्वरूपको नहीं जानता या निरपेक्ष रूपसे विषरीत जानता है वह मिथ्याझान है और उससे विषरीत सम्याजान है ॥२४०॥

विशेषार्थ --वस्तुके गवार्थ स्वरूपको नहीं जानना या निरपेक्ष रूपले कुछको कुछ जानना मिध्याकान है। मिष्यात्वके पाँच भेदोमें एक अज्ञान मिष्यात्व है और इसरा विपरीत मिष्यात्व है। मिष्यात्वमलक जो ज्ञान होता है वह भी मिथ्या कहा जाता है जलः बस्तु-स्वरूपको न जानना जी मिथ्याज्ञान है और निरपेक्ष रूपसे विपरीत जानना भी मिथ्याज्ञान है। जैसे प्रत्येक नय वस्तुके एक-एक धर्मको जानता है किन्तु वस्तुमें केवल एक ही धर्म नहीं होता, अनेक धर्म होते हैं। अब यदि कोई किसी एक नयके विषयमत एक धर्मको ही यथार्य मानकर उसोका आग्रह करने लगे और उसी वस्तुमें रहनेवाले अन्य धर्मोंकी जी दूसरे नर्योंके विषय-भृत हैं न माने तो उसका ज्ञान भी मिथ्या कहा जायेगा क्योंकि वस्तु केवल किसी एक धर्मवाली ही नहीं है। जैसे द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुको द्रव्यकी प्रधानता और पर्यायकी अप्रधानतासे विषय करनेवाला द्रव्यार्थिकनम है और पर्यायकी प्रधानता और द्रव्यकी गौणतासे विषय करनेवाला पर्यायाधिक नय है। इस गौणता और मुख्यताकी दृष्टिको भुलाकर यदि कोई केवल द्रव्य रूप ही वस्तुको जानता है या पर्यायरूप वस्तुको ही जानता है और उसे यथार्थ मानता है तो उसका जान मिथ्या है क्योंकि वस्तु व केवल द्रव्यरूप है और न केवल पर्यायरूप है। इसी तरह जीवकी अशद्ध दशाका ब्राहक व्यवहारनय है और शुद्ध स्वरूपका ब्राहक निश्चमनय है। इन दोनोमेंसे यदि कोई एकको हो सवार्य मानकर उसीका अवसम्बन करे तो वह मिथ्या है क्योंकि केवल व्यवहारका अवलम्बन करनेसे जीवके शद्ध स्वरूपकी प्रतीति त्रिकालमें भी नही हो सकती और उसके बिना उसकी प्राप्तिका तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिसकी पहचान ही नहीं उसकी प्राप्ति कैसी ? इसी तरह यदि कोई निश्चय नयके विषयभूत शृद्ध स्वरूपको ही यथार्थ मानकर यह भूल ही जाये कि वर्तमान मेरी दशा अशद है तो वह उसकी शद्धताके लिए प्रयत्न क्यों करेगा ? और प्रयत्न नहीं करनेपर वह अशद्धका अशद्ध ही बना रहेगा । अत सापेक्ष दोनों नयोंसे वस्त स्वरूपको जानना ही सम्यव्यान है ।

क्षान और दर्शनका क्रेयमे उपचार नहीं किया जाता। तब नियमसे अन्य पदार्थोंके निश्चय को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है।।२४१॥

विशेषार्थ—जान गुण जीवका जीवोपजीवी गुण है। जब वह तथ घट पट आदिको जानता है तो सैपोपजीवी नहीं होता। वयांत् जैसे पटको जानते समय झान घट निरोक जीवका गुण है बैसे हो घट आदिको नहीं जानते समय भी झान घट निरोक जीवका गुण है। जायाय वह है कि वर्ष विकल्पात्मक जानको प्रमाण कहा जाता है। अर्थ 'त्व' और 'परिके भेरसे दो प्रकारका है और झानके तद्भू होनेका नामा विकस्य है। यह क्षण्य निरम्य दृष्टिसे ठीक नहीं है क्षोंकि सरसामाय निष्करणक होता है। किन्तु अवलम्बनके बिना विषय-रिहत जानका कथन करना सक्य नहीं है। इसिंगु अवलम्बनके बिना विषय-रिहत जानका कथन करना सक्य नहीं है। इसिंगु पट, पट वादि झेबोका अवलम्बन लेकर जानका कथन किया जाता है। किन्तु बस्तुत जान वीवका मावात्मक गुण है उसका किसी भी कालमें अभाव नहीं होता। अर्थात् ऐसा नहीं है कि स्तर, पट आदि बाह्य अर्थोक होनेपर घटतान होता है और उनके अमावर्म जान नहीं होता। अर्थो स्तर जा पृथक बिना जानका अस्तित्य नहीं है हो जानमुष्क बिना आरमाका अस्तित्य नहीं। जो जानका है तहीं जान है कर सावर्म जानका अस्तित्य नहीं है हो जानमुष्क बिना आरमाका अस्तित्व नहीं। जो जानता है वहीं जान है असः जालवा जानकाव्य ही है।

१, वत्यु सब्मार्व भा० । २, भिष्काविट्ठी बा० । ३, सम्मतस्यं सु बा० ।

असर्भूतव्यवहार.---

उववारा उववार सण्वासण्येषु उहरवस्येषु । सण्वाहद्वयरमिस्सो उववरिजो कुण्द वयहारो ॥२४२॥ वेसवई वेसीयो अस्वर्वणिक्यो तहेव जंदरो । मे वेसे मे वर्ण सण्यासण्याप उहरार्थ ॥२४३॥ पुलाह्यांयुवारां वहं च नम संपवाह जप्यते। काबुरवहिस्स्यम् वर्णसीया समेवि वर्णसो । बाबुरवहिस्स्यम् वर्णसीया समेवि वर्णसो । वर्षसरिसस्सम्म् विवाहस्य्येषु नायण्यो ॥२४९॥

अरगे असद्भूत व्यवहारनयको कहते हैं-

स्तर्य, असरय और सत्यासत्य पदाचींने तथा स्वजातीय, विजातीय और स्वजातिविजा-सीय पदाचींनें जो एक उपचारके द्वारा टूनरे उपचारका विज्ञान किया जाता है उसे उपचरिता-सद्भुत अवदारतय कहते हैं।।२४२।।

विश्लेषार्ध — ज्युले अवद्भूत ध्यवहार नयके नव भेद बतलाये हैं। यहाँ उनके अतिरिक्त तीन भेद स्वाबादे हैं। अवद्भूतका जर्म ही उपचार है और उसमें भी जब उपचार किया जाता है तो उसे उपचरिता-समृज्य व्यवहारनव कहते हैं।

असी इन नेवोंको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं-

देशका स्वामी कहता है कि यह देश भेरा है, या देशमें स्थित व्यक्ति कहता है कि देश भेरा है या व्यापारी अर्थका व्यापार करते हुए कहता है कि भेरा घन है तो यह सस्य असस्य और सर्यासस्य उपचरिताअसद्भृतव्यवहार तय है ॥२४३॥

पुत्र लादि बन्धुवर्गरूप में हूँ या यह सब सम्पदा मेरी है इस प्रकारका कथन स्वजाति उप-सरित ससद्भुतश्यवहार नय है ॥२४४॥

विज्ञेवार्थ—'पुत्र नावि बन्धुवर्ग रूप में हूँ हरूमे 'मैं' तो आत्माकी पर्याय और पुत्र नावि पर-पर्याम हैं। परपर्याय और स्वपर्याचम सम्बन्ध रूप्तमाने आवारपर उन्हें अपने रूप मानना या अपना कहना उपनरिकोषचार रूप है तथा दोनों एकजातीय होनेक्के उसे स्वजाति-उपनरित-असर्मुतस्मवहार नम स्कृते हैं।

काभरण, सोमा, रत्न और यस्त्र कादि केरे हैं, ऐसा कथन विजातिद्रव्यों में उपचरित अस्तरभूत व्यवहारनगृहै ॥२४५॥

चिहोचार्थ — मरत रात जादि विवातीय है स्वीकि वह है। उनमें आत्मबृद्धि या समत्वबृद्धि करता 'यह मेरे हैं' यह विवाति उपचरित्त बसद्गृतव्यवहार तय है।

१ 'क्यकार: पूचन नयो नास्तीति न पूबक् कतः । मुक्तामाने तति प्रवीकने निमित्ते कोपकार: प्रकरिते । होशिष संक्रमाधियातारः, सकेशाः संक्रमाः परिनामगरित्नानो संक्रमः पद्माणदेवसंक्रमः, ज्ञानसेयसंक्रमः, मारित वर्षाहेवस्यक्तेत्रादिः तत्यार्थः सत्यार्थः सत्याप्तायार्थक्षेत्रस्तरपुत्त्यस्त्रार्श्यस्यार्थः'-आकावकः । २. देवरोही सन्, देवरी मृद्दों क-, देवरहों आन्, देवरहों तन। १. सद्वस्तारम् । स्त्राप्तायः । स्त्रापति 
ेदेसंव रज्जनुनां विस्तं कर्णं च अवद् वत स्वां । उहयस्य उवयरिको होह क्तरमुख्यक्हारो ॥२४६॥

इस्यमाश्रित्य युक्तिः कववतीत्वाह-

जोवादिरम्बनिवहा वे प्रणिया विविद्दशास्त्रंजुला । ताण प्रयासमहेड पम्मान्यसम्बद्धार्थ प्रविवं ॥२४॥॥

अस्तित्वस्वतावस्य युक्ता प्रवानत्वं ठस्तादेव वस्तव्यवविषयं चादः — वञ्चाणे सहस्वानं वस्त्वातं कृतवु वरनस्क्रमानं । वस्तितहावा सम्ये वस्ति वि व सम्बन्धावववं ॥२४८॥

वो देखको तन्ह् राज्य, दुर्वे आदि अन्य मिश्र-सवातिविवाति इम्योंको अपना कहता है उसका यह कथन सजाति विवाति उपचरित अस्तुभूतस्यब्हार नय है ॥२४६॥

विदेशपार्थ — रेण, राज्य, दुर्ग बादि जोव और समीविक छमुराय रूप हैं ; स्वॉकि उनमें जड़ और चेतन रोतेंका आवास होता है। उनको अपना कहना सवाति दिवादि उपचरित असद्भूत स्ववहार नय है। चेतन सवाति है जोर जब दिवादि है। अपनय असिद वर्गक स्ववह वार्यक स्वारोध करना असद्भूतस्वयहार है। अत. अस्तृतृत्वयहार स्वयं उपचार रूप है सौर उपचारका यो उपचार करना उपचरितास्वृत्वय्यहार है। इसे तो अंद पहले अस्ता आये हैं — इस्पर्य इस्पर्क उपचार, पर्वावयं वर्षावरका उपचार साहि। हमारा पारीर तौद्गानिक है उसे व्यवहारसे सीच कहा बाता है। किर उसका विन अन्य सचेतन, जचेतन और सचै- तमाविक स्वावयं है । किर उसका विन अन्य सचेतन, जचेतन और सचै- तमाविक स्वावयं है । किर उसका विन अन्य सचेतन, जचेतन और सचै- तमाविक स्वावयं है। किर उसका विन अन्य सचेतन, जचेतन और सचै- तमाविक स्वावयं है। किर उसका विन अन्य सचेतन, जचेतन और सचै- तमाविक स्वावयं है। अस्त अस्तावयं स्वावयं है अस्त स्वावयं है। स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं स्वावयं है। स्वावयं 
आगे कहते हैं कि इब्सके आअवसे वृक्ति फलवती होती है-

जो अनेक प्रकारके वार्वोसे संयुक्त जोबादि द्रव्योंका समूह बागममें कहा है, उनके प्रकाशन के लिए प्रमाण और नयका लक्षण कहा है।।२४७।।

बिहोबार्थ — प्रमाण और नयका स्वरूप हव्योंके और उनके वार्वोंके यबार्थ झानके किए कहा गया है। उनके बिना वस्तुस्पकपका ठीक-ठीक जाल होना सम्बन नहीं है। खटा जो हम्पोंको और उनके दिविध मार्वोंको क्षतना बाहते हैं उन्हें प्रमाण और नयका स्वरूप बातना बाहिए।

आगे कहते हैं कि वस्तुके स्वभावोंमें अस्तित्व स्ववाव ही अवान है और वही प्रमाण और नवका विषय है—

द्रव्योंके स्वचावोंमें अस्तित्वको हो परम स्वमाव बानना चाहिए। सभी द्रव्य अस्ति स्वभाव हैं और ब्रस्ति स्वभाव समस्त बावोंमें पामा जाता है ॥२४८॥

बिधेषार्थ — इत्यों में मनेक स्वभाव या वर्ष होते हैं किन्तु उनमेंसे एक मस्तित्य वर्म ही ऐसा है जो सबमें प्रचान है और सब विचारोंका नुरू है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं को सन् न हो। बस्तित्य सबमें पाया मोता है। सबसे प्रचम किसी भी स्टुल्ड मस्तित्यका ही विचार किया बाता है जब उसका मस्तित्य निस्चित

वेसट्ट बा॰ बा॰, देसत्य हा॰। 'उपचरितासकृत्यन्यक्षारस्येषा-स्वकारपुग्वरितासकृत्यवारा यया-पृत्रदारादि मा। विवास्त्रप्रपरितासदमुख्यवारा पदा-स्वास्त्यकृतरस्यादि मा। स्वकादिवास्तुम्यरिता-स्वभूत्यव्यक्तारो यया-स्वरास्वर्द्वादि मा। इत्युग्वरितास्वभूत्यवहारस्येषा।' बाकाययः। २. सम्बर्णाप सङ्ग्रात्यस्य वाः। ३. वित्तर्यः छ-हा॰।

इदि तं पमाणविसयं सत्ताक्वं खु जं हवे दक्वं । णयविसयं तस्संसं सियेभिक्कं तंपि पुक्कुतं ॥२४९॥

युक्तियुक्तार्थं एव सम्बन्ध्वहेतुर्नान्यद् इत्याह---

सामण्य अह<sup>े</sup> विसेसे बब्वे णाणं हवेद्द जविरोहो<sup>3</sup> । साहेंद्र तं सम्मत्तं जहु पुण तं तस्स विवरीयं ॥२५०॥

स्वमावानां यथा सम्बग्मिष्यास्य हवं सावेश्वता च तथाह —

सियसावेक्सा सम्मा निष्छाक्वा हु तेवि णिरवेक्सा । तम्हा सियसहावी विसयं बोह् णीप णायव्यं ॥२५१॥

हो जाता है तक आगेका विचार चलता है। जान और रूप बादि गुन तो किन्ही डब्पोमें पाये जाते हैं और किन्हीमें नहीं पाये जाते। क्रिया मी केवल बोच और पूप्तक प्रथमें हो पायी जाती है किन्तु अस्तितल दो सभी सरक्वार्योमें पाया जाता है। अत सब स्वमायोका मूर्यन्य अस्ति स्वभाव हो है। इतीलिए उसे परम स्वमाय कहा है।

इस प्रकार जो सस्टबरूप द्रव्य हे वह प्रमाणका विषय है और उसका एक अश नयका विषय है। ये प्रमाण और नय परस्परमे कथचिद् भिन्न है यह पहले कहा है।।२४९॥

विशेषार्थ —सम्पूर्ण वस्तुके बाहक ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। और उसके एक अंशके ब्राहक ज्ञानको नय कहते हैं। यहो इन दोनों में अन्तर हैं।

बागे कहते हैं कि युक्तियुक्त अर्थ ही सम्यश्त्वका कारण है, बन्य नही-

सामान्य अथवा विशेषरूप द्रव्यमें जो विरोध रहित ज्ञान होता है वह सम्यक्तका साधक है, जो उससे विपरोत होता है वह नही ॥२५०॥

स्वभाव निस प्रकार सम्यक् और मिध्याच्य होते हैं उसे तथा उनको सापेक्षताको कहते हैं—

'स्यात्' सापेक्ष सम्यक् होते है और 'स्यात्' निरपेक्ष मिथ्या होते है। अतः स्यात् शब्दसे दोनोंका विषय जानना चाहिए ॥२५१॥

बिरोबार्थ — स्वार्ं शन्यका अर्थ है कर्योंकर् मा किसी अपेशासे। जैसे वस्तु कर्योंकर् नित्य है और कर्योंकर् अनित्य है। अर्थात् उत्यक्तकों अपेशासे नित्य है और पर्यायको जपेशासे अनित्य है। ऐसा करन तो ठीक है। किन्तु पदि स्थान्कों अपेशा न करके कहा जाये कि वस्तु नित्य ही है या वस्तु अनित्य ही है तो वह मिस्पा है क्योंकि करतु न तो सर्वया नित्य ही है और न सर्वया अनित्य हो है। इसजिए सापेश्न क्योंने वस्तु स्वक्ष्यको जानना हो यथार्थ है।

१. खियमणितं मु•। २. विसेसं क∘ ख॰ मु॰ ख॰। ३. अविरोहे ख॰। ४. सोहइ ख॰।

अवरोप्परसावेक्लं णयविसयं बहु पमाणविसयं वा । तं सावेक्सं भाजयं जिरवेक्कं ताण विवरीयं ॥२५२॥

स्याहादळाञ्चलस्य स्वक्ष्यं निकपश्चति---

णियेमणिसेहणसीलो जिपारणादो य जो हु खलु सिद्धो । सो सियसहो भणियो जो सावेक्स पसाहेदि ॥२५३॥

त्रिसंज्ञिकोऽयं <sup>3</sup>स्याच्छब्दो युक्तोऽनेकान्तसाधकः । निपातनात्समृदभतो विरोधव्यसको मतः ॥१॥

आगे इसी सापेक्षता और निरपेक्षताको ग्रन्थकार स्पष्ट करते हैं-

नयका विषय हो या प्रमाणका विषय हो जो परस्परमें सापेल होता है उसे सापेल कहा है और जो उसके विपरीत होता है अर्थात् अन्य द्विरपेक्ष होता है उसे निरपेक्ष कहा है ॥२५२॥

आगे स्यादादका स्वरूप कहते हैं---

जो सर्वया नियमका निवेध करनेवाला है और निपातरूपसे जो सिद्ध है वह 'स्यात्' शब्द

कहा गया है, वह वस्तुको सापेक्ष सिद्ध करता है।।२५३।।

विशेषार्थ-संस्कृत व्याकरणके अनुसार लिह् लकारमें भी 'स्यात्' यह क्रियारूप पद सिद्ध होता है परन्तु स्वादावमें जो 'स्यात्' पद है वह क्रियास्य नहीं है किन्तु संस्कृतके 'एव' 'च' आदि शब्दोंकी तरह निपातरूप अव्यय है। निपातरूप 'स्यात' शब्दके भी अनेक अर्थ होते हैं जिनमेंसे एक अर्थ संशय भी है। यथा 'स्यात् अस्ति' --शायद है । किन्तु स्यादादमें प्रयुक्त स्वात शब्द संशयवाची भी नहीं है--उसका अर्थ शायद नहीं है। वह तो अनेकान्तका द्योतक है अधवा सुचक है। वस्तु सर्वया सत है, या सर्वया असत है. या सर्वेषा नित्य है अपना सर्वेषा अनित्य है इस प्रकारके एकान्तवादोंका निराकरण करनेवाला अनेकान्त है। यथा--वस्तु, स्यात् सत् है, स्यात् असत् है, स्यात् नित्य है या स्यात् अनित्य है। इन वाक्योंमें प्रयक्त स्यात घावद वस्तुके सत्वधर्मके साथ असत्व धर्मका और नित्यत्वधर्मके साथ अनित्यत्व धर्मका भी धोतन करता है। उससे प्रकट होता है कि वस्तु केवल सत् या केवल असत् नहीं है किन्तु कर्योचत् या किसी अपेक्षासे सत् है और किसी अपेक्षासे असत है। कर्यंचित शब्द स्यादादका पर्याय है उसका अर्थ हिन्दीमें 'किसी अपेक्षासे' होता है। जैसे केवलज्ञान समस्त द्रव्योंको एक साथ ग्रहण कर लेता है उस तरह कोई बाक्य पर्णवस्तको एक साथ नहीं कह सकता । इसीलिए बाक्यके साथ उसके बाज्यार्थका सुबक 'स्यात' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। उसके बिना अनेकान्तरूप अर्थका बोध नहीं हो सकता। यदि वाक्यके साथ 'स्यात' शब्दका प्रयोग न हो तब भी जानकारोंसे वह क्रिया नहीं रहता ; क्योंकि किसी पद या वाक्यका अर्थ सर्वेषा एकान्तरूप नहीं है। चाहे वह प्रमाणरूप वाक्य हो या नयरूप वाक्य हो। प्रमाण और नयकी तरह वाक्य भी प्रमाणरूप और नयरूप होता है। प्रमाणको तरह प्रमाण बाक्य सकलावेशी होता है और नयकी तरह नयवाक्य विकला-देशी होता है। इन दोनों प्रकारके वान्योंमें केवल दृष्टिभेदका ही अन्तर है। नयवान्यमें एक धर्मकी मस्यता होती है। प्रमाण वास्पमे एक धर्ममुखेन सभी समौंका प्रहण होनेसे समीकी मुख्यता रहती है।

सागे प्रत्यकार अपने कचनके समर्थनमें प्रमाण उद्युत करते हैं। कहा भी है—यह 'स्थात्' शब्द तीन संज्ञावाला है अर्थात् किचित्, कर्यांचन् । ये तीन स्थाहादके पर्याय सब्द हैं जिनका सर्थ 'किसी अपेकारों' होता है जत. वह 'स्थात्' शब्द बनेकान्तका साथक है—उसके बिना अनेकान्तको सिद्धि नही

 <sup>-</sup>वेक्सं तसं णि सु० । २. 'बाक्येब्लनेकालयोती सम्यं प्रति विवेषणय् । स्वाप्तिपातोऽयंगीगित्वासय केविल-गामित ॥'१०३॥ स्वाद्वादः वर्वयेकाल्यालात् किंवुलाविद्वितः । क्षत्र ब्रह्मान्यापेको हेयादेययिवेषकः ॥१०४॥ स्वाप्तमी० । ३. स्वाच्छ्यदो पृथ्योऽले- क० त्रा० त्रा० ।

केवस्त्रानसम्मित्रो दिव्यष्यविधमुद्भवः । अत् एव हि स जेवे सर्वज्ञैः परिवाधितः ॥२॥ सिद्धमन्त्रो यथा स्रोके एकोऽनेकोर्यदायकः । स्याच्छ्यदोऽपि तथा ज्ञेय एकोऽनेकार्यसायकः ॥२॥

सापेक्षा निश्येक्षास सङ्गा वथा तवाचडे---

सरोव हुंति भंगा पमाणग्रदुणयभेवजुत्तावि । सियसावेरकपमाणा ग्रद्या जय बुजय जिरवेरका ॥२५४॥ वैज्ञस्थित जस्य दोवि य अञ्चलका सिएण संजुत्ते । अञ्चलका ते तह पमाणभंगी सुजायक्या ॥२५५॥

सप्तमनयमक्गीमाइ---

र्केलिबसहार्वं बर्ध्यं सहस्वाबीतु गाहियणएम । तं पिय गत्विसहार्वं परबस्वाबीहि गहिएण ॥२५६॥ उहमं उहमणएम बस्वतस्वां च नौण समुदाए । ते तिय बस्वतस्वा णियणियणयवत्यस्वांगए ॥२५७॥

हों सकती । निपातचे इस स्वात् शब्दकों निष्पति हुई है। यह विरोधका नाश करनेवाला है अपरित् एक हो अरसुको सर्वेच निरंध और वर्षणा अनित्य मानने में तो विरोध पैदा होता है क्योंकि जो सर्वचा नित्य है वह अनित्य किया प्रकार हो सकती है और वो सर्वचा वनित्य है वह नित्य किय प्रकार में एकती है। किल्यु एक हो बरसुकों स्वात् नित्य और स्वात् अनित्य कहनेने कोई विरोध नहीं आता। जो किसी अनेकासे नित्य है बही अन्य अनेकासे अनित्य मो हो कनती है अल स्वाहाय विरोधका नायक है। भगवान केनतीकी दिव्य-व्यति स्वात्य करेतासे अनित्य में हो कनती है अल स्वाहाय विरोधका नायक है। भगवान केनतीकी दिव्य-व्यति स्वात्य करेता है अर्थात केनतानीने स्वाहायका श्राविकार किया है। स्वात्य क्षेत्र केनतानीन सब इन्योंकों एक साथ पहुंच कर स्वता है वह प्रकार केनतानीनों त्यापी में शबकों एक साथ नहीं कहा सकती क्योंकि चनको प्रवृत्ति तो कमने हो होती है। हालिए केनकानोने कहा हो। जैसे विद्व किया या प्रकार अनेक अभी कालेकों प्रधान करता है वैसे हो एक 'स्वात्' शब्दकों भी अनेक वर्षका—अनेक क्षांत्यक प्रवर्षका साथक वानना चाहिए।

बागे सापेक और निरपेत बात मंबोंका कथन जिस प्रकार होता है उसे कहते है— प्रमाण, नय और दुर्नेयके भैदसे युक्त सात ही मंग होते हैं। स्यान् सापेक मंगोंको प्रमाण कहते हैं, नयसे युक्त मंगोंको नय कहते हैं और निरपेक्त मंगोंको दुर्नय कहते हैं।।२५४।।

प्रमाणसामंगी और नवस्तर्भगीको कहते हैं—
स्थात् अस्ति, स्थात् अस्ति, स्थात् अस्ति।
स्थात् अस्ति, स्थात् अस्ति, स्थात् अस्ति।
स्थात् अस्ति, स्थात् अस्ति।
स्थात् अस्ति अवक्रव्य और स्थात् अस्ति नास्ति अवक्रव्य वे प्रमाणसामंगी जानना चाहिए।
स्वद्रस्थ, स्वकेन, स्वकाल और स्थानवे द्वव्य अस्तिस्वरूप है और परद्वव्य (रक्षेत्र, परकोन, परकाल और
परभावसे नास्तिस्वरूप है। स्वद्रव्यादिचनुष्ट्रप्य परव्यादिचनुष्ट्रप्य अस्ति नास्ति स्वरूप है। दोनों
धर्मोको एक साथ करनेको वयेका अवक्रव्य है। इसी प्रकार अपने-प्रपो-नयके साथ अर्थको
योजना करनेपर अस्ति अवक्रव्य, नास्तिअवक्रव्य और अस्तिनास्ति अवक्रव्य है।२५५-२५७॥

१-२. एकालेका—इ० बा० ६० स०। व० प्रती श्लोकोध्यं नास्ति । ३ 'विव अस्ति गरित उपयं सम्बन्धस्य पुणी व तरिवर्षः । सम्बं सु स्तर्वतं सारेक्षस्येण संग्वरि ॥१४॥' वक्षास्त्रिः । ४. 'अस्ति सि य-प्यस्ति सि स स हस्यि सवसम्बन्धित पुणी स्थां । यन्त्रायेण दु केण वि ततुष्यवादिकुमणं वा ॥२३॥'—प्रवस्यक्रासः । ५. तेण व०।

विशेषार्थ-चुँकि शब्द एक समदमें वस्तुके बनेक बमौका बोध नहीं करा सकता इसलिए बक्ता किसी एक धर्मका अवलम्बन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वक्ता एक धर्मके द्वारा पूर्णवस्तुका बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता है और यदि एक ही धर्मका बोध कराना भाहता है, रोप धर्मोंके प्रति उदासीन हैं तो उसका बाक्य नगवाक्य कहा जाता है। अतः जैसे प्रमाण और नयकी व्यवस्था सापेक्ष है वैसे ही प्रमाणवाक्य और नयवाक्यकी विवक्षा भी सापेक्ष है। प्रमाण बाक्यमें वस्तुगत सब धर्मोंको मुख्यता रहती है और नयबाक्यमें जिस धर्मका उल्लेख किया जाता है वही वर्म मुख्य होता है शेष धर्म गौण होते हैं । स्वामी विद्यानन्दने युक्त्यनुशासनकी टोका ( पृ॰ १०५ ) मैं लिखा है कि स्यारकार ( स्यात् पद ) के बिना अनेकान्तकी सिद्धि नहीं हो सकती और एवकार (ही) के बिना यथार्थ एकान्तका अवधारण नहीं हो सकता । 'स्यादस्ति जीव.' 'जीव किसी अपेक्षासे हैं' इस वास्यमें सब धर्मौकी प्रधानता होनेसे यह प्रमाण नाक्य है। और स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा जीव अस्ति स्वरूप है और परद्रव्यादिकी अपेक्षा नास्तिस्वरूप है यह नयबाक्य है क्योंकि इसमें एक ही धर्मपर जोर दिया गया है। नयचक्रके कर्ताने स्यात् पद सहित वाक्यको प्रमाण बाक्य कहा है और स्थात् पदके साथ एवकार (ही ) सहित बाक्यको नयवास्य कहा है। यही बात आचार्य जयसेनने पंचास्तिकाय और प्रवचनसारकी अपनी टीकार्में कही है। पंचास्तिकायकी टीकामें उन्होंने जिला है-'स्यादस्ति' यह बाक्य सम्पूर्ण बस्तुका बीध कराता है अतः प्रमाण वाक्य है और 'स्यादस्त्येव द्रव्यम्' यह वाक्य वस्तुके एक धर्मका ग्राहक होनेसे 'नयवाक्य है।' प्रवचनसार की टीकामें उन्होंने लिखा है-पनास्तिकायमें 'स्यादस्ति' इत्यादि वाक्यसे प्रमाण सप्तभंगीका कथन किया है और यहाँ स्यादस्त्येव वाक्यमें जो एवकार ब्रहण किया है वह नय सप्तमगीको बतलानेके लिए है। इस तरह प्रमाण और नयके भेदसे सप्तभंगीके भी दो भेद हो जाते हैं---प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी। प्रश्नवश एक वस्तुमें विरोध रहित विधि-निषेधकी अवतारणाको सप्तभंगी कहते हैं। चूँकि वे वास्य सात ही होते हैं इसलिए उन्हें सप्तभंगी कहते हैं। शायद कोई कहे कि वस्तुमें बिधि ( है ) की कल्पना ही सत्य है इसलिए केवल विधिवाक्य ( है ) ही ठीक है किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है निषेधकल्पना ( नास्ति ) भी यदार्य है। यदि कोई कहे कि निषेध कल्पना ही यथार्थ है तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि वस्तु केवल अभावरूप ही नहीं है। यदि कोई कहे कि वस्तुके अस्तित्वधर्मका कथन करनेके लिए विधिवास्य और नास्तित्वधर्मका कथन करने के लिए निषेधवाक्य ये दो ही वाक्य हैं तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। पहले विधिवाक्य और दूसरे निषेषवास्थमें एक-एक धर्मकी ही प्रधानता है किन्तु तीसरे वास्य (स्वादस्ति नास्ति ) में दोनो ही धर्म प्रधान हैं। उसका कथन केवल विधिवाक्य या केवल निषेधवाक्यसे नहीं किया जा सकता। यदि कोई कहे कि तीन ही वाक्य पर्याप्त हैं तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक साथ दोनो क्योंको प्रधान रूपसे कथन करनेकी विवक्षामें चतुर्थ 'स्यादवक्तव्य' वाक्य भी आवश्यक है। शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्माप्त हैं तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि विधि-निषेष और विधि-निषेषके साथ अवन्तव्यको विषय करनेवाले तीन अन्य बास्य भी आवश्यक हैं, इस प्रकार विभिक्तल्पना (१), निषेधकल्पना (२), क्रमसे विभिनिषेध कल्पना (३), एक साथ विविनियेषकल्पना (४), विविकल्पना सहित एक साथ विविनियेषकल्पना (५), नियेष-कल्पना सहित एक साथ विधिनिषेधकल्पना (६) और क्रमसे तथा एक साथ विधिनिषेध कल्पना (७), ये सात भंग होते हैं। किन्तु प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध विधिनिषेच कल्पनाका नाम सप्तभंगी नही है, प्रत्यक्षादिसे विरोधरहित विधिनियेष कल्पनाका नाम सप्तमंगी है। इसके साथ हो अनेक वस्तुवोमें पाये जाने वाले धर्मीको लेकर सप्तर्भगी प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही वस्तुके धर्मको लेकर सप्तर्भगी प्रवर्तित होती है। एक वस्तुमें पाये कानेवाले अनन्त्रघर्मोंको लेकर एक ही बस्तुमें बनन्त सप्तर्मीगर्ग भी हो सकती हैं। चूँकि प्रश्नके प्रकार सात ही होते हैं इसलिए मंग भी सात ही होते हैं। इसीलिए सप्तभंगीके लक्षणमें 'प्रश्नवश' यह पद रखा गया है। सात प्रकारके प्रश्नोंका कारण है जिज्ञासाके सात प्रकारोंका होना, और जिज्ञासाके सात प्रकारोंके होनेका कारण है संश्यक प्रकारोंका सात होना । और सात प्रकारके संशय का कारण है संशयविषयक वस्तुधर्मके सात ही ब्रत्येव यत्वि उहर्यं अञ्चलकं तहेव पुण तिवयं। तहे सिय वर्याणारोककं ब्राव्युं हको हुव्यतमंगी ॥२५८॥ सत्तमक्मीविवरणायां डेयं वक्तरस्वारायं दर्मवर्मिनाः क्वथिवेरुव्यानेकवं वाह— एक्तिकद्वं इयरो एडिक्क्को अवरेय सम्माची। सम्बोत्ति स सहाये कायच्या होइ तह भंगों ॥२५९॥

प्रकार होना। बागे उसीको स्पष्ट करते हैं — अस्तित्व या सत्त्व वस्तुका धर्म है उसके अभावमें वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । इसी तरह कवंचित् असस्य भी वस्तुका धर्म है क्योंकि स्वरूप आदि की तरह यदि पर-रूप आविसे भी वस्तुको असत् नहीं माना जायेगा तो वस्तुका कोई निश्चित स्वरूप नहीं बन सकेगा और ऐसी स्थितिमें 'यह घट हो है पट नहीं हैं' ऐसा नहीं कहा जासकेगा। इसी तरह क्रमसे विवक्षित अस्ति नास्ति आदिको भी बस्तुका धर्म समझना चाहिए। जो अस्ति है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे हैं, अन्य हन्यादिसे नहीं । जैसे घड़ा पार्थिव रूपसे, इस क्षेत्रसे, इस कालको दृष्टिसे तथा अपनी बर्तमान पर्यायोंसे हैं, अन्यसे नहीं । अतः घडा स्यादस्ति और स्थान्नास्ति है। इस तरह स्वसत्ताका सद्भाव और पर सत्ताके अभाव-के अधीन वस्तुका स्वरूप होनेसे वह उभयात्मक है। भावरूपता और अभावरूपता दोनो परस्पर सापेक्ष हैं। अभाव अपने सद्भाव तथा मायके अभावकी अवेक्षा सिद्ध होता है तथा भाव अपने सद्भाव तथा अभावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि अभावको एकान्तरूपसे अस्ति स्वीकार किया जाय तो जैसे वह सभाव रूपसे अस्ति है उसी तरह भावरूपसे भी अस्ति हो जानेसे भाव और अभावके स्वरूप में साकर्य हो जायेगा । इसी तरह यदि अभावको सर्वया नास्ति माना जाये तो जैसे वह भावरूपसे नास्ति है उसी तरह अभाव रूपसे भी नास्ति होनेसे अभावका सर्वया छोप हो जायेगा । जत घटादि स्यादस्ति और स्यान्नास्ति है। यहाँ षटमें जो पटादिका नास्तित्व है, वह भी घटका ही धर्म है, उसका व्यवहार पटकी अपेक्षासे होता है। जब दो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड पदार्थको एक साथ विवक्षा होती है तो चौषा अवक्तव्य भंग होता है। **जैसे प्रथम और दूस**रे अंगमे एक कालमे एक शब्दसे एक गुणके द्वारा समस्त वस्तुका कथन हो जाता है उस तरह जब दी प्रतियोगी गुणोके द्वारा अवकारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक शब्दसे वस्तुको कहनेकी इच्छा होती है तो वस्तु अवकल्प होती है क्योंकि वैसा शब्द और अर्थ नही है। इस चतुर्थ भंगके साथ पहले के तीन भंगोंकी संयोजनासे पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भंग निष्यन्त होता है।

बागे दुर्नयभंगी बतलाते है-

स्यात् पर तथा नयनिरपेक्ष वस्तु बस्ति हो है, नास्ति हो है, उभयरूप हो है, अवकब्य हो है, अस्ति अवकब्य हो है, नास्ति अवकब्य हो है, अस्तिनास्ति अवकब्य हो है यह दुनैयमंगी जानना चाहिए॥२५८॥

विशेषार्थ —स्वात् परके साथ प्रमाण सत्तमंगी और नयके साथ गय सत्तमगी होती है। दोनों ही भौगियोंमें प्रतिपक्षी पर्मोका निराकरण नहीं होता । किन्तु जिस स्वत्यमंगीमें न तो स्थात् पर हो और न नय-पृष्ट हो, और इस तरह बन्तुको सर्वथा सत् या सर्वथा अकत्य साथ क्या आदि रूप कहा जाता हो वह दुनंत स्थापनी है। अनेकातके जानको प्रमाण बन्तुके एक प्रस्के जाननेको नय और अन्य प्रमोकि निराकरण करनेवाले जानको दुनंय कहते हैं, अत दुनंबको तरह दुनंयमंत्री भी त्याच्य है।

श्रामें सप्तर्मगीके विवरणमें भंग रचनाका उपाय और वर्म तथा घमीके कर्योचत् एकत्व और अनेकत्व को कहते हैं—

ेवस्तुके किसी एक घर्मको प्रहुण करने पर दूसरा उसका प्रतिपक्षी घर्म होता है वे दोनों ही धर्म वस्तुके स्वमाव हैं। घमो वस्तुओंके स्वमावमे सप्तमंगीको योजना करना चाहिए।।२५९॥

रै. सिप सह कः सः वाः। २ वाण सुरम्बेसु अः कः सः। ३. वणिवरे कः सः। अणवरेई सः सुः अः। ४. अंगी सः सुः।

बम्मी बम्मसहावो बम्मा पुण एक्सएक्करेण्णिट्टा । अवरोप्परं विभिष्णा जैयदो गडणमुक्सभावेण ॥२६०॥

सापेक्षतासाथकसम्बन्धं कुक्तिस्वरूवं बाह—

<sup>४</sup>सियजुत्तो णयणिवहो दश्वसहावं मणेइ इह तस्वं । सुजयपमाणा जुत्तो जहु जुत्तिविवक्तियं तत्त्वं ॥२६१॥

विशेषार्थ — जैसे बस्तिपर्यका प्रतिपक्षी नास्ति है, एकका प्रतिपक्षी अनेक है। ये दोनो हो अर्थात् बस्ति और नास्ति या एक और बनेकरव बस्तुवर्ग हैं। इन दोनो बमोंको केकर ही सप्तमंगी की योजना की आती हैं। दोनों वमोंमिसे एक-एकके अवकम्बनसे पहला और दूसरा मंग बनता है। दोनों बमोंको क्रमसे एक साथ केने पर तीसरा पंतनता है। दोने वमोंको पुगपत् एक साथ केनेपर चौषा अवकम्ब मंग बनता है। द र चौषोंके साथ क्रमसे पहले, दूसरे बोने सोसर मंगको मिलानेसे पौषदी, छठा और सातवीं मंग बनता है। इस तरह मंगरचना जानना वाहिए।

धर्मी ( वस्तु ) धर्मस्वभाव होता है और धर्म एक-एक करके वस्तुमें रहते हैं। वे नयदृष्टिसे गौणता और मुख्यतासे परस्परमें भिन्न होते हैं॥२६०॥

बिशोषार्थ — वर्मी जोवादि बस्तुमें जनत्वमां रहते हैं जत. प्रत्येक बस्तु जनत्वभवंशाओं होती है। किन्तु वं धर्म धर्मीय न तो दर्वचा मिन्न ही होते हैं जौर न सर्वचा जमिन्न ही होते हैं विक्त कर्मीचर् मिन्न और कर्मीचत् जमिन्न होते हैं। उन क्मोमिंते किन्नी एक घर्मके प्रधान होने पर 'त्याह' सब्दाचे सुचित जनवाम गीण हो जाते हैं। दर गीणता और मुख्यताले बस्तुके बर्मीको विवक्ता होती है या विवकांसे वर्मीको गीणता और मुख्यता प्राप्त होती है, बर्म जी परस्परमें तर्वचा निन्न नहीं होते। नम वृष्टिसे ही उनमें श्रेषको प्रतीति होती हैं।

आगे सापेक्षता साधक सम्बन्ध तथा युक्तिके स्वरूपको कहते है---

'स्यात्' पदसे युक्त नयसमूह ब्रव्यके यधार्य स्वभावको कहता है। सम्यक् नय और प्रमाणको युक्ति कहते हैं। जो युक्तिसे शून्य है वह तत्त्व नहीं है।।२६१।।

विश्लेषार्थ — आवार्य समन्त्रप्रज्ञने कपने आपनीमांसा (का० १०७) में कहा है कि त्रिकालवर्ती नयों और उपनयोंके विश्वमृत्यक्रमीका ऐसा समृत जिनमें परस्पर्य साम्या सम्या हो, उसे बस्तु कहते हैं। अर्थात् ससु अनन्त पर्मात्मक है जोर एक-एक वादसुके एक-एक पर्मको घड़ण करता है। अराः सह नयोका समृत्र हो बस्तु है। यदि एक नयके सिप्तय प्रमान कार्य तो यह मिन्या है जारे उसे कार्यक नयका विषय प्रदि वह अन्य निरोध हो तो मिन्या है। इसीने 'स्वात' परसे युक्त नयसमृहको यसार्थ प्रथम कहा है, क्योंकि 'स्यात' पर अनेक पर्माका सुबक या योजक है। स्यात् सापेक नय हो सम्यान्द नय है जोर स्थात् परसे पुक्त नय सिप्ता नय है। तम और प्रमानक द्वार गृत्वित बस्तु ही वचार्य होती है वही सबसे प्रमान कृति है। 'पुक्ति' प्रकर्म उन्हों कार्यक प्रमान विषय प्रयाद विश्व पर्मा होती है वही सबसे प्रमान विषय प्रमान कर स्थान प्रमान स्थान प्रमान कर स्थान प्रमान कर प्रमान है। यस है वह सबस्तु है। यस वह स्थान प्रमान कर प्रमान कर प्रमान कर प्रमान है सह सबस्तु है। यस वह स्थान है कि स्थान कर स्थान प्रमान कर प्रमान कर प्रमान है सह सबस्तु है। यस वह स्थान है कि स्थान कर स्थान प्रमान कर प्रमान कर प्रमान कर प्रमान कर प्रमान कर प्रमान है। यह वह सबस्तु है। यस वह सह सह स्थान स्थान स्थान स्थान है स्थान स्थान है कि स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है। यस वह स्थान है स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान है। यस वह स्थान है स्थान 
१, जिहिद्वा बन्कः । २, -पि मिन्ना बान् । ३, नावम्बा हुन् । जबदो व बन् । 'वर्गं वर्गेऽन्य एवाचाँ वर्षिनोऽनन्तवर्षिमः । बङ्गिलेडम्यतमान्तस्य वेपान्तानां तवकृता ॥२२॥' न्यास्त्रीन् । ४. 'नयोपनर्यकान्तानां विकालानां समुच्ययः । वर्षिभाद्मावसंबन्धो प्रव्यवेकननेकचा ॥१०॥। —नासमीन् ।

तत्त्वस्य हेयोपादेयस्यमाइ--

तज्जं पि हेयसियरं हेयं 'सल् होइ तार्ण परवञ्जं । णियंवज्वे पिय जाणमु हेर्ये।हेर्यं च णयजोए ॥२६२॥ मिल्छा सरामभूबो हेयो जावा हवेइ णियमेण । तिल्ववरीयो झेजो णायव्यो सिद्धिकामेण ॥२६३॥

व्यवहारनिश्चययोः सामान्यकक्षणमाह---

जो सियभेदुवयारं धम्माणं कुणइ एगवस्युस्स । सो ववहारो भणियो विबरीओ णिच्छयो होइ ॥२६४॥

बागे तत्त्वमें हेय और उपादेयका विचार करते है—

तत्त्व भी हेम और उपादेय होता है। पर ब्रब्धरूप तत्त्व हेय है। निज ब्रब्धमें भी नयके योगते हेय और उपादेय जानना चाहिए।।२६२॥ मिथ्या दृष्टि और सरागी आत्मा नियममें हेय है और सम्यक्त्वी बीतरागी आत्मा मुमुकुके डारा ध्यान करनेक योग्य जानना चाहिए।।२६२॥

आगे निश्चयनय और व्यवहारनयका सामान्य लक्षण कहते हैं-

जो एक वस्तुके धर्मोंने कथांचत् नेदका उपचार करता है उसे व्यवहारनय कहते हैं और उससे विपरीत निरुचयनय होता है।।२६४।।

बिहोषार्थ — वैधे आगममें बस्तुस्वरूपको जाननेके लिए इस्पाधिक और पर्धामाधिकतय हैं वैधे ही कष्पारममें बात्माको जाननेके लिए निश्चय और व्यवहारतय हैं। धर्मी वस्तु और उसके धर्म मिश्न-विश्न नहीं

विषयिणः प्रभानतीन विषयस्याधेवत्वमाड---

# एक्को वि क्षेयरूवो इयरो व्यहारको य तह भणिको । णिच्छ्यगएक सुद्धो सम्मर्गुतिक्येण जिय अप्या ॥२६५॥

है। वस्तु तो बनेक वर्गोंका एक बलाव्य रिच्छ है। वो नव उनमें मेरका उपचार करता है वह व्यवहारनय है और जो ऐसा न करके वस्तुको उसके स्वामाविक क्यांचें बहुल करता है वह निक्चप नय है। आतमा अनन्तपर्यक्त एक अवत्यव्यक्ती है परन्तु आवहारी जन बमेर क्या वस्तुने की मेरका अववहार करके ऐसा अनन्तपर्यक्त एक स्ववायक्ती है परन्तु आवहारी जन बमेर क्या वस्तुने की मेरका अववहार करके ऐसा करहेते हैं कि आत्माके दर्शन द्वार हों है कि उसमें मेर नहीं है। किन्तु ने स्वक्त अवक्रम्यन किये विना आवहारी जीवको आत्माके स्वयक्त हों है कि उसमें मेर नहीं है। किन्तु ने स्वक्त अवक्रम्यन किये विना आवहारी जीवको आत्माके स्वयक्त प्रति तहीं करायी वा सकती। बत वहाँ तक बस्तुन स्वयक्त वालाको यापार्य स्वयक्त आविक आवहारिक कर आवहारिक अवहारिक हों वा वा वा स्वयक्त कर अवहारिक स्वयक्त मेरिक स्वयक्त मेरिक स्वयक्त मेरिक स्वया नहीं होती। स्वया सरायों के स्ववक्त तिवक्त स्वया सरायों के स्ववक्त तिवक्त स्वया सरायों के स्ववक्त तिवक्त स्वया स्वयक्त स्व

विषयीकी प्रधानतासे विषयको व्येयपना बतलाते हैं-

एक भी ध्येयरूप व्यवहारनयसे भेदरूप कहा गया है। निश्चयनयसे शुद्ध आरमा ध्येयरूप है और व्यवहारनयसे सम्यव्दर्गन, सम्यक्तान और सम्यक्तारिवसे युक्त निज आरमा ध्येय है।।२६५॥

विशेषार्थ-अपर कहा है कि जो एक बस्तुके वर्मोंमें कर्यवित भेदका उपचार करता है वह व्यवहार-नय है और जो ऐसा नहीं करता वह निश्चयनय है । अतः निश्चयनयकी दृष्टिसे तो शुद्ध-भेदोपचार रहित अलग्ड एक आत्मा ही ज्यान करनेके मोन्य है । किन्तु व्यवहारनयसे सम्यन्दर्शन, सम्यन्त्राम और सम्यक्तारित्र गणोसे यक्त आत्मा ध्येय है-ध्यान करनेके बोम्य है । आगममें ध्यानके बार भेट कहे है-आर्तध्यान, रौड़ध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान । इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, रोग और भोगका ही सतत चिन्तन करते रहनेको आर्त-ध्यान कहते हैं । यह आर्तध्यान मिध्यादृष्टिसे लेकर छठे गुणस्थान पर्यन्त ओवींके होता है । मिध्यादृष्टिका आर्ताच्यान तिर्यवगतिका कारण है किन्त जिस सम्यव्दष्टिने सम्यव्दर्शन उत्पन्न होनेसे पहले तिर्यवगतिकी आयु बाँघी है उसे छोडकर अन्य सम्यग्दृष्टियोके कदाचित होनेवाला आर्तध्यान तिर्यंचगतिका कारण नहीं होता क्योंकि वह अपनी शदकात्माको हो उपादेय मानता है इसकिए उसके उस जातिका संक्लेश नहीं होता । हिसामें, कठ बोलनेमें, चोरो करनेमें और परियहके संबयमें जामन्द मानना रौद्रध्यान है यह भी मिथ्यादृष्टिसे लेकर पाँचनें गुणस्थान तकके जीवोंके होता है। मिध्यादृष्टिका रौद्रध्यान नरकगतिका कारण है। किन्तु बढ़ा-युक्त सम्यादिष्टको छोडकर अन्य सम्यादिष्टयोका रीव्रध्यान उक्त कारणसे नरकगतिका कारण नहीं है। ये दोनों ध्यान संसारके कारण होनेसे छोडने योग्य हैं । वर्मध्यान असंयत सम्यग्दष्टिसे लेकर सातवें गुणस्थान तकके जीवोंके होता है। यद्यपि यह भ्यान मुक्यरूपुत्ते पुष्पबन्त्रका कारण है तथापि परम्परासे मुक्तिका कारण होता है। सहज शुद्ध परम चैतन्यसाकी तथा परिपूर्ण बानन्दस्वरूप अपने बात्मामें उपादेय बृद्धिको करके में अनन्त ज्ञातस्वरूप हैं, अनन्त सुखस्वरूप हैं इस प्रकारको भावनाको आम्यन्तर धर्मध्यान कहते हैं। और

१. सिद्धो अ० आ० स० स० स० १ २. सम्मगुणति—अ० ६० ।

तिष्य गया भूदस्या इयरा बवहारको य तह भणिया । वो बेब सुद्धस्या एक्को गाही य बरमभावेण ॥२६६॥ र्ज जस्स भणिय भावं तं तस्य पहाणबो य तं बच्चं । तह्या होयं भणियं भिष्क्यमण्य भिष्ठिको अत्यो ॥२६७॥

षुक्तिसंविच्योः कालमाह— तज्बाणेसणकाले समयं बुज्जेहिं बुल्तिसग्गेण । णो आराष्ट्रणसमये पञ्चक्तो अणुहवो बहुग ॥२६८॥

पंचपरमेष्टीमें भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल शुन अनुष्ठतको बाह्य धर्मध्यान कहते हैं । तथा सपनी शुद्ध आत्मामें निर्विकट्य समाधिको युक्कध्यान कहते हैं । इस प्रकार ध्यानका स्वरूप जानना बाहिए ।

तीन नय भूतायं हैं, शेव नय व्यवहारसे कहे गये हैं। उन तोन नयोंमेसे दो नय ( शुद्धप्राही होनेसे ) शुद्धरूप है और एक नय परममावका ग्राही होनेसे भूतायें है।।२६६।।

विशेषार्थ — पूर्वने प्रस्वार्थिकनावके वया नेद कहें हैं। उनमेने यहका नेद करोंगांधि निरस्क सुब प्रस्वार्थिकना है और दूषरा भेद है स्तामाहक युद्ध प्रस्वार्थिकना । वे दोनों नय बुद्ध प्रस्कृत साही होनेसे सुद्ध कर है। स्वीक स्वाना के स्वीक रिद्धावकर सुद्धकाने युक्त करता है ने कोर दुषरा नेद उत्पादस्थ्यको गौण करके सन्यावका पाहक है। इनके विवाय एक मेद परमाववाहों प्रस्वार्थिक नय है। यह तय बुद्ध और क्याद उत्पादारों ऐहित प्रस्कृत स्वायक्ता शाहक है। मुख्युकों हो हो जाननेका उपदेश प्रस्कारते गाया रूपके कारा दिया है। अत ये तोनों नय मृताय है। दोव नयोका क्वाय स्थवहारमुक्त है या उत्पे मृत्या नहीं कहा। यासहारम्य या तो कोनेहरून संस्कृत स्वरूपक करण करता है या पर्याख्य करण करता है। अमेदरूप खब्द वस्तुन देश स्वरूप दास्तिक सही है हसो तरह पर्याख्यका पायक स्वाया साहबत स्वस्थ नहीं है। सत उन्हें मुत्तायं कहा जाता है। भूतायं तो एकमात्र वास्तव स्वामादिक रूप है बढ़ी जातम है इसे ध्येत है। यह जन्हें मुत्तायं कहा जाता हुई है।

जिस बस्तुका जो स्वभाव कहा है उसका प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है इसलिए निस्वयनयके द्वारा निष्वत वर्षको हो ध्येय-ध्यान करनेके योग्य कहा है ॥२६७॥

बिशोवार्थ — निरुव्यनम् बात्माके यथापं स्वामानिक रूपको ही प्रकृत करता है। उसका वह स्वामानिक रूप ही उपयोग होता है। उसका आहातिक रूप ही उपयोग होता है। उसका आहातिक रूप ही उपयोग होता है। उसका आहातिक रूप हो उपयोग होता है। उसका प्रधान करने योग्य है। वो व्यक्ति वेद्या होना चाहता है बेचा हो सकता करता है। वह स्वपंकी आधितक रूपकृत सामित स्वपंपायाण आपन करने गो वायाको उपयोग नही मानता, स्वपंकी ही उपयोग प्रमान है। वत उपयोग प्रधान में गो वायाको उपयोगिता है यो स्वपंपायाण क्यापं भी वृद्ध स्वपंकी प्रकृत करती है। व्यवस्थाको सुरुवा हो जावेपर वह उसे वस्त्री पृष्टिक ओक्षण नही होने हेता बोर उसकी आधित करने हों हो वह स्वपंकी प्रधान करने हों या क्षित्र करने स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण करने हों हो विकास स्वपंपायाण करने होता है। उसकि स्वपंपायाण करने हों स्वपंपायाण करने हों स्वपंपायाण करने हों स्वपंपायाण करने हों स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण करने हों स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण होता है। उसका आपन करने स्वपंपायाण होता है। उसका स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण होता है। उसके स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण होता है। उसका स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण होता है। उसका स्वपंपायाण करने स्वपंपायाण होता है। उसका स्वपंपायाण होता है। उसका स्वपंपायाण होता है।

आगे युक्ति और अनुभवका काल कहते हैं।

तस्वको सोवर्त समय यृक्तिवागंके द्वारा आगमको बातको जानना वाहिए । आराधनाके समय नहीं । क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्षका विषय है ॥२६८॥

रै. तम्हा क्षेत्रं मणियं जं विसर्व परमयाहिस्स- बा० क० स० हु० । २. बुज्कोदि क० स० व० !

स्पादनेकान्य यद तस्वनिर्णातिस्त्वाहः— एयंते णिरवेक्खे गो सिन्सइ विविद्वनावर्गं वस्त्रं । तं तहव अगेयंते इवि बुक्सह सिव अगेयंतं ॥२६९॥

उक्तं च∽

जं सवोवसमं गाणं समग्गरूवं जिणेहि पण्णतं । तं सियगाही होदि हु सपरसङ्येण णिडमंतं ॥ इति मचाविकसः ।

बागे कहते है कि कथंचित् अनेकान्तमें ही तत्त्वका निर्णय होता है-

निरपेक्ष एकान्तवादमें अनेक भावरूप द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती। इसी तरह एकान्त निरपेक्ष अनेकान्तवादमें भी तत्त्वकी निर्णीति नहीं होती। इसिल्ए कर्यांचित् अनेकान्तवादको जानना चाहिए।।२६९।।

विशेषार्थ—जहले लिख आये हैं कि दर्बना एकारणको तरह सर्वना बनेकारण भी ठीक नहीं है। वेदें गिरसेव एकारणवार्य आयागावारमक, इयान्यवीयारमक, निर्माणनायारमक, एकार्यकारमक रास्त्रकी रिखि नहीं होती देवे ही एकारण गिरसेव बनेकारणवारमं भी तरक्ते प्रमाणं स्वरूपका निर्मय नहीं होता। एक-एकं मिल-कर ही बनेक होते हैं। बतः एकारणेकि समूहका नाम ही बनेकारण है। यदि एकारणोकी न माना जायेगा तो एकारणोके समूहक्य बनेकारणका भी कोम हो बायेगा। बतः वर्षया एकारणके तरह वर्षया अनेकारण भी उपा-देव नहीं है। मैसे वारोज्य एकारणवार समार्थ है वेदे हो एकारण वारोज्य बनेकारणवार समार्थ है। पहलेको विषय कररोजाका जान सुराम बहुकारण है और दूसरा प्रमाणका विषय है जतः नयदृष्टि एकारण है और प्रमाणको वर्षया बनेकारण है बीनों ही समार्थ है। क्योंकि मधीप वस्तु बनेकचर्यारमक है किन्तु जाता बनेकमभारमक बस्तुका भी बमने विभागके बनुसार कियो एक ही वर्षकी प्रमाणति करन करता है। वेदे देवरता कितीका गुण है तो किसीका पिता भी है। बतः सारत्यमें न तो यह केनक पिता है और न केन्य गृज है हो उस्ति केनक प्रमाण किताकी दृष्टि वह पुत्र ही है बीर बनने पुत्रको दृष्टिय वह विश्व हो है बर तरह उसका पिता-पुत्रक्त सम्बन्धांक या पर्वोच्या समार्थाता होता है। बतः वसने पुत्रको दृष्टिय वह विश्व हो है। इस तरह उसका पिता-पुत्रक्त सम्बन्धांक या पर्वोच्या समार्थाता होता है। हो वसी पह एकान्त वारेश अनेकान्तवायरो हो वस्तुके प्रमाण भागमे अध्यात्ममार्गेण निक्षेपाधिकारब्बालवानार्थमाइ--

जलीस जलममो जं चउनेएण होइ सलु ठवणं। कज्जे सदि जामादिस तं जिक्सेयं हवे समए ॥२७०॥ दुष्यं विविद्रसहावं जेण सहावेण होइ तं झेयं। तस्स निमित्तं कीरड एक्कं पिय बच्च खडमेयं ॥२७१॥ गाम द्रवणा दस्वं भावं तह जाग होइ णिक्लेवं। बब्बे सञ्जा जामं इविहं पिय तंपि विक्सायं ॥२७२॥

जिनेन्द्रदेवने जो समग्ररूप क्षायोपशमिक ज्ञान कहा है वह कर्षेचित स्वरूप और कथचित पररूपसे प्रहुण करने पर ही निर्भान्त यद्यार्थ होता है। अर्थात स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत्त्वरूप है और पररूपकी अपेक्षा असल्बरूप है ऐसा ग्रहण करनेवाला क्षायोपशमिक ज्ञान ही यदार्थ होता है। जो वस्तुको सर्वया सत् या सर्वया असत् ग्रहण करता है वह ग्रयार्थ नहीं है।

आगे आगममे अध्यात्म मार्गके द्वारा निक्षेपाधिकारका व्याख्यान करते है-

यक्तिके द्वारा स्यक्त मार्गमे कार्यके वशसे नाम स्थापना द्रव्य और भावमें पदार्थको स्थापनाको आगममे निक्षेप कहा है ॥२७०॥

द्रव्य अनेक स्वभाववाला होता है। उनमेसे जिस स्वभावके द्वारा वह ध्येय या ज्ञेय-ध्यान या ज्ञानका विषय होता है, उसके छिए एक भी द्रव्यके चार भेद किये जाते है ॥२७१॥

निक्षेपके चार भेद हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । उनमेसे द्रव्यकी संझाको नाम कहते हैं और नामके दो भेद प्रसिद्ध हैं ॥२७२॥

विजोषार्थ---आगममे कहा है कि जिस पदार्यका प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा, नैगम आदि नयोके द्वारा तथा नामादि निक्षेपोंके द्वारा सूक्ष्म दृष्टिसे विचार नहीं किया जाता वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भी अयुक्त सा प्रतीत होता है और कभी अयुक्त होते हुए भी युक्त-सा प्रतीत होता है अतः प्रमाण नय और निक्षेपके द्वारा पदार्थका निर्णय करना उचित है। उनमेसे प्रमाण और नयका कथन तो पहले कर आये है। यहाँ निक्षेपका कथन करते हैं। जो किसी एक निश्चय या निर्णयमे क्षेपण करता है अर्थात अनिर्णीत पदार्थका निर्णय कराता हैं उसे निक्षेप कहते हैं। निक्षेपका प्रयोजन बतलाते हुए स्वामी वीरसेन महाराजने वदलाजीके प्रारम्भमें लिखा है कि श्रोता तीन प्रकारके होते हैं—पहला अब्युत्पन्न अर्थात् वस्तु स्वरूपसे अनजान, दूसरा सम्पूर्ण रूपसे विवक्षित पदार्थको जाननेवाला, तीसरा विवक्षित पदार्थको एकदेशसे जाननेवाला । इनमेसे पहला श्रीता तो क्षनजान होनेसे कुछ भी नही जानता । दूसरा, विवक्षित पदके वर्षमें सन्देह करता है कि इस पदका कौन-सा अर्थ यहाँ अधिकृत हैं। अथवा प्रकृत अर्थको छोडकर अन्य अर्थ ग्रहण करता है और इस तरह विपरीत समझ बैठता है। दूसरेको तरह तीसरा श्रोता भी या तो सन्देहमे पड़ता है या विपरीत समझ लेता है। इनमेसे प्रथम अध्यत्पन्न ओता यदि क्तुको किसी विवक्षित पर्यायको जानना चाहता है तो अब्युत्पन्न श्रोताके किए प्रकृत विषयको व्यत्पत्तिके द्वारा अप्रकृतका निराकरण करनेके लिए भाव निलंपका कथन करना चाहिए। यदि अब्युत्पन्न श्रोता द्रव्य सामान्यको समझना चाहता है तो उसके लिए सब निसंपोंका कथन करना चाहिए क्योंकि भन्यः। विशेष बनोका निर्णय हुए बिना सामान्य वर्मका निर्णय नहीं हो सकता। हुसरे और तीसरे प्रकारके ब्योता यदि सन्देहमें हो तो उनका सन्देह दूर करनेके लिए सब निसेर्पोका कवन करना चाहिए। और यदि उन्होंने विपरीत समझा हो तो मी प्रकृत वर्षके निर्णयके लिए सब निसंपोका कथन करना चाहिए। कहा भी है—अप्रकृत विषयके निवारणके लिए तथा प्रकृत वर्षका कथन करनेके लिए, संख्यको दूर करनेके लिए और तस्वार्षका निवस्य करनेके लिए निसंपोका कमन करना चाहिए। क्योंकि निसंपोक्ती छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त,

१. जुत्ते सुजुत्तिमगो आ० ज**०**।

नामनिक्षेपोदाहरणान् द्शंपि --

मोहेरवर्जतराए हणवागुणावी य जाय बरिहेती । बरिहो पूबाए वा सेसा मार्स हवे बण्णे ॥२०३॥ बरिहो पूबाए वा सेसा मार्स हवे बण्णे ॥२०३॥ इयरा खाईय अणिया ठवणा अरिहो य नायब्दो ॥२०४॥ वर्ष्यं जु होड दुविहे वागमणोजायमेण वह अणियं। वर्ष्यं तस्वत्याणी गोजुत्तो वय्य-बरिहेती ॥२०५॥ गोजायमं पि तिर्वेहं जाणिसरीर मावि कम्मं व। गोजायमं पि तिर्वेहं जाणिसरीर मावि कम्मं व।

संजय है बक्त और भौता दोनोको कुनार्गमें ने जाये। इसिन्ए निजेपोका कथन आवश्यक है। यह निसोप बार प्रकारका है—नाम, स्थापना, इध्य और माथ। ये बारों ही मिलोग प्रत्येक इध्यमें होते हैं। जैसे नाम-कि, स्थापनातिन, स्थापिन और भागविज। या नामकहंन्त, स्थापनावहंन्त, स्थायकहंन्त और भागवर्यहंन्त। आगे प्रकार स्था हत उसाहरणांको स्थाप करते हैं।

मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका घात करनेसे अरिहन्त नाम है और पूजाके योग्य होनेसे अहँन्त नाम है। इन गुणोंके बिना किसीका अरिहन्त या अहँन्त नाम रखना नामनिकोपका उदाहरण हैं॥२७३॥

बागे स्थापना निसंपका उदाहरण देते हैं-

स्थापना के दो मेद हैं—साकार और निराकार। कृतिम या अकृतिम विक्वोंमें अहैंन्त परमेष्ठीकी स्थापना साकार स्थापना है। और क्षापिक गुणीमें अहेन्तको स्थापनाको निराकार स्थापना कहते हैं ॥२७४॥

आगे द्रव्यनिसेपके मेद-प्रभेद उदाहरण सहित देते है-

द्रव्यक्तिक्षेपके दो भेद हैं--आगम द्रव्यक्तिशेप और नोआगम द्रव्यक्तिये। जो व्यक्ति अरिहन्त विषयक शास्त्रका झाता है किन्तु उसमें उपयुक्त नही है अर्थात् ज्ञाता होते हुए भी जब

 <sup>&#</sup>x27;पायो अरिहंतामं अरिहननादिक्ता।'''''''''''''''''''''' अहिननाडा अरिहन्ता। अतिशयपुवाहंत्वाडांह्त्ता।'पदरकं 9 1, १० ४२-४८। 'बीरहित पमोक्कार' अरिहा पुवासु सुकास कोए। रवहंता अरिहति य अरहेता तेण क्वारे । मृतामार ५०५। २. ६वटा ६वटा नीणवा सु०। आधिकोत्पक्षारहत्तस्थापना। ३. तिविहं वेहुं गाणिस्त या- दु०।

#### निक्षेपभेद्युदाहरति-

कागमणोकागमबी तहेव साबी वि होषि बेण्यं वा । बरहंततस्वकाणो कागममाथी हु बरहंती ॥२००॥ 'तमुग्गरायपरिणवी गोवागममाव हु बरहंती । तमुग्गराय ब्रावा केवलगाणो हु परिणवी भणिको ॥२०८॥ वह गुग्गरकायवंतं वर्ष्यं "भणियं वृ बण्णसूरीहि । मावं चिक्कं तस्व य तेहि पिय एरिस मणियं ॥२०८॥ गो हुटुं भणियस्यं भिज्ञं काऊम एसु गिक्केबं । तस्वेव वंत्रगरुं भणियं काऊम्मिह सर्गं ॥२८॥

बहु उस विषयक शास्त्रके विस्तनमें नहीं लगा है उसे आगम द्रव्य अरिहन्त कहते हैं। नोस्मानम-द्रस्यके तीन भेद हैं—आयक शरीर, भावि और कमेनोकर्म। आयक शरीरके तीन भेद हैं—च्युत, च्यावित और त्यक्त ॥२७४-२७६॥

ब्रिजेवार्थ — जो माविपरिणायक प्रति अतिमुख होता है उसे प्रथ्य कहते हैं और उसके निभोषको प्रव्यक्तिय कहते हैं। उसके दो भेद हैं — आगतप्रध्य निश्चेय को मोवायमप्रध्या निश्चेय । सैसे को जीव विस्तृत विश्वयक शास्त्रको बातता है — जिल शास्त्रमें अरिहत्तक। स्वक्तारी वर्षिण है उसको आगता है कि पुत्र अर्थ कर स्वत्य कि स्वा उस समय बहु मनुष्य वागमप्रध्या निश्चेय कि स्व कार्य कार्य कार्य मार्थ निश्चेय कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्व प्रवा अर्थ समय बहु मनुष्य वागमप्रध्या निश्चेय कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के स्व कार्य के स्व कार्य के स्व कार्य कार्य के स्व कार्य कार्य के स्व कार्य कार्य के स्व कार्य के स्व कार्य कार्य कार्य के स्व कार्य के स्व कार्य कार्य के स्व कार्य कार्य के स्व कार्य के स्व कार्य कार्य कार्य के स्व कार्य कार्य के स्व कार्य कार्य कार्य के स्व कार्य कार कार्य का

आमे भावनिक्षेपका उदाहरण देते-

द्रव्यनिक्षेषकी तरह पार्यनिक्षेषक भी दो भेव हैं—आगममायनिक्षेष और नोज्ञानमञ्जय-निक्षेप जो अस्तिन्त विषयक वाश्त्रका ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह आगमभाव अस्तिन्त है। और को अस्तिन्तिक गुणकप परिणत है, वह नोआगमभाव अस्तिन्त है। अस्तिन्तक गुणांते युक्त केवक-ज्ञानीको अहेत्तक गुणकर परिणत कहा है। 1-७५-१७८०।

अथवा अन्य आषायोंने गुणय्यायवानुको द्वया कहा है। और उसका बिह्न भाव है ऐसा भी उन्होंने कहा है। उनको भिन्न करके उनमे निलेशका कथन नहीं करना चाहिए। इसी बातको बतलानेके लिए यहाँ सुत्रका कथन किया है।।२०९-२८०।।

विद्योषार्थ— आचार्य विदानन्द स्थानीने तत्वापंत्लीकवार्तिकमें (१-५) निक्षेपंका कथन करते हुए यह बंका उठ्यमी है कि बनागत परिणाय विशेषके प्रति जो बॉमपुक हो उन्हें द्रस्थ कहते हैं सह प्रस्थका कथन वर्षित नहीं है। मुक्कारने तो गुणवर्याबवानको द्रस्थ कहा है। बतः आवनहें निर्देश स्थान है। दुक्का समायान करते हुए उन्होंने किसा है—उक शंकाकार मुत्रके बसबे अनवान है। मुक्कारने प्रस्थकों पर्योखाका

१. बन्बहो साट का । २. सम्मृत कट कट सट । 'नामकिया विषयामा उदयविषा तह य ताह पश्चिमाओ । दश्विचणा विजयीया नाविष्णा सम्वत्तरगत्या ॥-चोचनामुत्र माट २८ की टीका में । ३. दर्श्य सकुष्यिक सट कट । ४. तिष्हं सुट । साद उत्तवण त-कट ।

सहेसु बाग नामं तहेब उबना हु बृक्टिउसुसे । बच्चं दिय जबकारे आर्थ पञ्चायमञ्जामार्थ ॥२८१॥ जिस्सेव नय पसाणं नादुणं भावसंति से तर्ज्यं ॥२८२॥ ते तत्यतञ्जसमो क्रहेंति कमा ह तत्त्वयं तन्त्र्यं ॥२८२॥

कहा है बत: निकालगोचर कममायों जनता पर्यायोंका जो बाजय है वह रख्य है। जब वह रख्य बनायत पर्याय विशेषके प्रति विमान्न होता है तब यह निविच्छ होता है कि हत्य बनेमान पर्यायते प्रति है और पूर्व पर्यायकों छोड़ देता है उसके बिना बनायत पर्याय विशेषके प्रति वह अमिमुख नहीं हो। करता। । किन्तु रख्य-चिछोषके प्रकरपर्य रख्याचे त्रयान होनेले जनायत परिमान विशेषके प्रति जिममुख जविनाधीको रख्य कहा है जतः कोई मन्तर नहीं है। इस तरह बाचार्य विशानकों नृज्यप्रयंग्वद रब्यको तथा जनायत परिमान विशेषके प्रति विभाग्य ज्यावन रब्यकों तथा जनायत परिमान विशेषके प्रति विभाग्य रब्यकों एक ही कहा है केन कमानेशका हो जनता है। नव्यवक्ते रखीनायान जनिममा करीका प्रति होता है किन्तु उन्होंने जो आये कहा है कि उनको भिन्न करके उनमें निजेषकों कमान वहीं करना चाहिए एका विभाग्य स्थान प्रति होता है किन्तु उन्होंने जो आये कहा है कि उनको भिन्न करके उनमें निजेषकों कमान नहीं करना चाहिए एका विभाग्य स्थान निजेषकों क्षाया निजेषकों करना चाहिए एका विभाग्य स्थान 
आगे निक्षेपोंमें नययोजना करते हैं---

शब्द नयोंमें नाम निक्षेप तथा स्यूलऋजुसूत्रनयमें स्थापना निक्षेपका अन्तर्भाव जानना । उपचारसे द्रव्य भी ऋजुसूत्रनयके अन्तर्गत है और आविनिक्षेप पर्यायके अन्तर्गत है ।।२८१।।

विशेषार्थ-श्री जयववलाजीमें वृणिसुत्रोंका व्यास्थात करते हुए किस निक्षेपका कौन नय स्वामी है, इसका कथन किया है। उसके अनुसार नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय सभी निक्षेपोंके स्वामी हैं। इस परसे यह शंका की गयी है कि नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप और द्रव्यनिक्षेपके स्थामी तो तीनों नय हो सकते हैं क्योंकि तीनों द्रव्यार्थिक नय हैं। किन्तु भावनिक्षेपके स्त्रामी उक्त तीनो नय नहीं हो सकते । क्योंकि आचार्य चिद्धतेनने भी सन्मितमें कहा है कि नामस्यापना और द्रव्य ये तीनो द्रव्याधिकनयके निक्षेप हैं और भाव पर्यामार्थिक नयका निक्षेप हैं। अतः भाव निक्षेपके स्वामी उक्त तीनो नय कैसे हो सकते हैं। उसका समाधान यह किया है कि वर्तमान पर्यायसे युक्त ब्रव्यको भाव कहते हैं। किन्तु जिनमें पर्याएँ गीण हैं ऐसे चुढ द्रव्यार्थिक नयोंमें भूत, मविष्यत् और वर्तमान रूप कालविभाग नहीं होता व्योंकि कालका विभाग पर्याचींकी प्रचानतासे होता है। अतः शुद्ध ब्रव्यार्थिकनयोंने तो भावनिक्षेप नहीं बन सकता। फिर भी जब विकास्त्रवर्ती व्यंवन पूर्यायकी अपेक्षा भावने भूत, भविष्यत्, वर्तमान कासका विमाण स्वीकार कर लिया **वाता है तब अगुद्ध इन्यार्थिक नयों**में भावनिक्षेप बन जाता है । सन्मति सूत्रमें जो भावनिक्षेपको पर्यायार्थिक नयका विषय कहा है सी जो भावनिक्षेप ऋजुसूत्रनयका विषय है उसकी अपेक्षासे कहा है। वृश्विसूत्रके अनुसार ऋजुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय सभी निक्षेपोको स्वीकार करता है, क्योंकि ऋजुसूत्रनयके विषयमें सादृश्य सामान्य नहीं पाया जाता इसिकए वहाँ स्थापना निक्षेप नही बनता । श्री जयधवलाकारने तो अशुद्ध ऋजुसूत्र-मयमें भी स्थापना निक्षेपका निषेध किया है क्योंकि व्यंजनपर्यायरूप घटादि पदार्थीमें सादृश्यके रहते हुए भी एकत्वकी स्थापना सन्भव नहीं है। परन्तु नयचक्रके रचयिताने सादृश्यके आधारपर ही स्यूल ऋजुसूत्रमे स्थापना निक्षेपको गमित किया प्रतीत होता है। ऋजुसूत्रनय पर्यायाधिक नय है इसलिए उसमें उपचारसे द्रव्य-निसंपको गर्भित किया है। अयधवलाके अनुसार बाब्द समिरिक्ट और एवंभूत इन तीनों शब्द नयोके विषय नामनिसीप और भावनिक्षेप हैं। इस सम्बन्धमें यह जातव्य है कि निक्षेप विषय या श्रेय है और नय विषयी या शायक है इसीसे यह कथन किया गया है कि किस नयका विषय कीन निलेप है।

बार्गे निक्षेपादिके जाननेका प्रयोजन बतलाते हैं-

को निक्षेप नय और प्रमाणको जानकर तत्त्वको भावना करते हैं वे वास्तविक तत्त्वके मार्ग-में संख्यन होकर वास्तविक तत्त्वको प्राप्त करते हैं ॥२८२॥ ेगुणपञ्जायालक्खणसहावणिक्लेवणयपमाणं व । जाणवि जवि सर्वियप्पं बब्बसहायं जु बुज्जेवि ॥२८३॥ इति निक्षेपाभिकारः !

दर्पनजानपारिकस्वामिनो नमस्कृत्य दर्धनादीमां ध्याणवानार्यमाह— दंसस्ववाणपारितः सम्मागं परमं च जोहि उवेछद्धं । पणितिव ते परमेही वोच्छेहं जाजनसम्बन्धिः ।।२८४। स्यवहारपरमार्याच्यां राजनवर्यन्य त्रोधमार्थां न जुगागुर्धानित्याह -दंसस्याणपाष्यिरितः सम्बन्धानेस्याह जाणिय दक्षिहं पि ।

विद्योगार्थ—प्रचार्थ तत्त्वको जाने विना यथार्थ तत्त्वका अदानक्य सम्प्रदर्शन नही हो सकता और सम्पर्यक्षेत्रके विना न सम्पर्कान हो सकता है और न सम्पर्कारित हो उकता है। तथा यथार्थ तत्त्वका मान निषेप नय और प्रमाणके विना नही हो सकता। इस्तिए सबसे प्रचम निष्ये नय और प्रमाणके स्वस्यको जानना आवस्यक है। इसीते इस यग्यमें इन तोनोका स्वरूप विस्तारसे बतनाया है। अब उसका सम्पर्क् रीतिके समस्यक करना चाहिए।

णह सुहमसुहं होदि ह तं पि य बंघो हवे णियमा ॥२८५॥

यदि आप गुण, पर्याय, रूथण, स्वभाव, निश्चेष, नय और प्रमाणको भेद सिहत जानते हैं तो आप प्रथमे स्वभावको समझ सङ्ते हैं। अर्थात् द्रव्यके स्वभावको जाननेके लिए गुणपर्याय जादिका जानना आवश्यक है।।२८३॥

#### इति निक्षेपाधिकार।

सम्यादर्शन, सम्याजान और सम्यक्जारितके स्वामियोको नमस्कार करके सम्यादर्शन आदिका स्वरूप कहते हैं---

जिन्होंने उत्कृष्ट सम्पादर्शन, सम्यस्तान और सम्यक्षारियको प्राप्त कर क्रिया है स्वयांत साथिक सम्यक्ष्य, क्षेत्रक्ष्तान और ययाख्यातवारित्रसे युक्त अर्हन्तपरमेट्टोको और सिद्धपरसेट्टो-को नमस्कार करके में सम्यप्दर्शन, सम्यस्तान और सम्यक्षारियके स्वरूपको कहूँगा ॥२८४॥

आपे कहते हैं प्यवहार और ररामधंत रत्नवय हो मोशका नार्य है, युम और अग्नुम नहीं— अबहार सम्परदान, व्यवहार सम्परवान और व्यवहारचारित तथा निरुचय सम्यग्दर्शन, निरुचयसम्पर्धाना और निरुचय सम्यज्जारिकको शोशका मार्ग कहा है। तुम और अवशुभ भाव मोशक मार्ग नहीं है, उनसे तो नियमते कर्मवस्य होता है। घटिषा

विशेषार्थ—वास्त्रोमें जो व्यवहार और निरुवाके प्रेरते से प्रकार मोसमार्थ कहा है उसका ऐसा प्रियाण नहीं है कि मोसके से गाँव है। मोसमार्थ तो एक हो रूप है, वह है रत्त्रवस्त्रप । सब आषावांनी एक हो रूप है, वह है रत्त्रवस्त्रप । सब आषावांनी एता ही कहा है। यान — सम्प्रवार करुशमें आषावां वाह्यप क्षेत्रप । सबस्त्रार करुशमें आषावां अनुनवस्त्रपेत कहा है— एको जोसप्रयोग या एक निर्धा रूप निर्धा रूप किया रूप किया प्रकार । — स्वयं ताहर स्वरूप स्वयं मोसमार्थ है। उस मोसका कपन सो नगोत किया जाता है। यही आषावांक एक रोत्तरप्तकांनी अपने मोसमार्थ प्रकार (४०० ४ थे) वहा है— पीरामार्थ से नहीं है मोसमार्थ सा नरूप से प्रकार है, जहाँ वाप अपने मोसमार्थ के निर्मा से नामार्थ है। उस मोसमार्थ है जिस स्वरूप से क्षेत्रपार है जहाँ से मोसमार्थ हो। स्वरूप से प्रकार है, जहाँ वाप वह व्यवहार मोसमार्थ है, स्वर्ण के स्वरूप से स्वर्ण से प्रकार है हो उपना है। स्वरूप से से स्वरूप से से स्वरूप से से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से से स्वरूप से से स्वरूप से से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से स्वरूप से से स्वरूप से स्व

१. गुणपञ्जयाण सक्त्रण अ॰ सु॰ ज॰ । २. सम्मगुणपर अ॰ इ॰ । २. अविलुद्धं इ० ।

परः प्राह-नो व्यवहारो मार्ग इत्याह-णो बबहारो अप्यो नोहो हवदि सुहासुहमिदि वयणं।

> णियदन्वजाणणट्टं इयरं कहियं जिणेहि छद्व्यं । तह्या परछद्व्ये जाणगभावो ण होइ सण्णाणं ॥ णहु एसा सुन्वरा जुती ॥२८६॥

व्यवहार, इसलिए निरूपण की अपेक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । एक निरूपय मोक्षमार्ग है, एक व्यवहार मोक्षमार्ग है-इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। इसी तरह सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान और सम्यन्द चारित्र भी दो नहीं हैं उनका निरूपण दो दृष्टियोंसे किये जानेसे ही प्रत्येकके दो-दो भेद कथनमें आते हैं। प्रत्येक-का स्वाधित कथन निश्चम है और पराश्चित कथन व्यवहार है। जैसे विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप बात्माका परिणाम निरुचय सम्यक्त्व है और देव गुरु बर्मादिका श्रद्धान व्यवहारसम्यक्त्व है। ये दोनों सम्यक्त एक ही कालमे पाये जाते हैं। निश्वय नाम सत्यार्थका है। सत्यार्थका जो कारण होता है उसे कारण-में कार्यका उपचार करके व्यवहार कहते हैं, व्यवहार नाम ही उपचारका है। इसी तरह सम्यव्हर्शनके हीनेपर जो अंग पूर्वगत अर्थका ज्ञान होता है उसे व्यवहार सम्यय्ज्ञान कहते हैं और तदनुसार तपस्यादि करनेको व्यवहार सम्यक्षारित्र कहते हैं तथा बात्मपरिज्ञान और बात्मस्थिति ये निश्वय सम्यक्षान और निश्वय सम्यक् वारित्र है । जहाँ आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान और बात्मस्थितिसे शून्य दर्शनज्ञान और वारित्र होता है वहाँ निश्चय तो है ही नही व्यवहार भी आभास मात्र है नयोकि देव गुरु वर्म आदिका श्रद्धान होनेपर भी विपरीत अभिनिवेश तो दूर हुआ नहीं और उसके दूर हुए बिना कारणमें कार्यका उपचार रूप व्यवहार सम्भव नहीं है। अशुभोपयोग तो हेय ही है और शुभोपयोग भी बन्धका कारण होनेसे हेय है। किन्तु नीचेकी अवस्थामे जीवोंके शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनो साथ-साथ पाये जाते हैं, इसलिए उपचारसे शुभोपयोगका मोक्षका मार्गभी कहा है किन्तु वस्तु विवारसे तो शुभोपयोगभी मोक्षका वातक है। अत अशुभोपयोग और शुभोपयोगको हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना चाहिए, किन्तु जहाँ शुद्धोपयोग सम्मव नहीं है वहाँ अशुभोपयोगको छोडकर शुभोपयोगमे ही लगना चाहिए क्योंकि शुभोपयोगसे अशुभोपयोगमे अधिक अशुद्धता है। शुभोपयोग होनेपर बाह्य बतादिकी प्रवृत्ति होती है और अधुभोपयोग होनेपर बाह्य अन्नतादिककी प्रवृत्ति होती है। तथा पहले अशुभोपयोग छूट कर शुभोपयोग होता है, बादमे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। यहीं क्रम हैं। कोई-कोई इसीसे शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका कारण मान लेते हैं। किन्तु ऐसा माननेसे सशुभोपयोगको शुभोपयोगका कारण मानना होगा क्योंकि जैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है वैसे ही अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है। इब्बिलिगोके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है फिर भी शुद्धोपयोग नहीं होता है। इसलिए परमायसे इन दोनोमे कार्यकारणभाव नहीं है। इतना है कि शुभोपयोग होनेपर यदि शुद्धोपयोगका यत्न करता है तो वह हो जाता है। किन्तु यदि शुमोपयोगको ही उपादेय जानकर उसीका सामन करता रहेगा तो शुद्धोपयोग कैसे होगा।

किसीका कहना है कि व्यवहारमार्ग ही नही, ऐसा आपे कहते है-

न्यवहार मार्ग नही है क्योंकि व्यवहार या तो शुभरूप होता है या अशुभरूप होता है और शुभ तथा अशुभ तो मोहरूप हैं।

कहा भी है---

निज प्रस्य (बारमा)को जाननेके लिए जिनेन्द्र देवने बन्ध छह इत्योंका कथन किया है। इसलिए पररूप छह रुथ्योंमें जो जायक माब है जयाँत जपने सिवाय वाकीके छह रुथ्योका जो ज्ञान है वह सम्यप्तान नहीं है। किन्तु यह युक्ति सुन्दर नहीं है।। २८६ ॥

१. 'अत्र पतिसं किस्तित्' इति 'व' प्रतौ ।

ध्यवहारविप्रतिपत्तिवादिनां निराकरणार्थमाह—

जियसमयं चि य मिण्डा वह वह मुख्यो य तस्स सो बेदा । जाणगभावो मिण्डा उवयरिवो तेण सो भण्डे ॥२८०॥ अं चिय जोवसहासं उवयारं अण्यि ते चि ववहारो । तम्हा जहु ते मिख्डा विसेवहो मण्ड सक्मावं ॥२८८॥ इत्रो बोवसहायो सो इह सपरावभासगो मण्डा । तस्स य साहणहेऊ उवयारो अण्य वत्येमु ॥२८९॥ अह सक्भुत्रो भणिवो साहणहेऊ अभेवपरमायो ।

सह उबमारो जाणह साहणहेक अणुवयारो ॥२९०॥

उन्तं च गायाद्वयेन--

वबहारेणुविदस्सिद पाणिस्स बरित्तर्दसणं णाण । ण वि पाणं ण बरित ण देवण आणगो सुद्धे ॥—समयसार गा० ७ जो इह सुदेणे भिण्णो आणदि अप्पाणिमणं तु केवलं सुद्धं । त सुबकेबिकिसिसणो भणति कोयप्यदीवयरा ॥—समयसार गा० ९

इस प्रकार व्यवहार मार्गमे विवाद करनेवालोके निराकरणके लिए कहते है---

उक्त प्रकारसे कहनेवालेको आत्मा यदि जड और शून्य है तो स्वसमय भी मिथ्या हहरता है। किन्तु जायक भाव मिथ्या है इसिक् उसे उपचरित कहा है। जीवका जो स्कास उपचरित कहा है वह भी व्यवहार है। इसिक् वह मिथ्या नहीं है किन्तु विशेष क्यसे स्वभावको कहता है। जीवका स्वभाव कथिय-च्यान करनेके योग्य है। और उस स्वमावको स्व कौर पर का प्रकाशक कहा है। उस स्वमावको स्व कौर पर का प्रकाशक कहा है। उस स्वमावको स्व स्वभाव है है। उपचार परार्थों कहा है। जैसे स्वभाव से हुई वैसे ही उपचार अनुपवारके साधनका हेतु है। २८७-२९०।

बाचार्य कुन्दकुन्दने कहा भी है---

जानीके जान, दर्शन और चारित ये तीनो मात्र व्यवहारन्यसे कहे जाते हैं। निरचयनमधे जान भी नहीं है, जारित भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है। जानी तो एक शुद्ध जायक हो है। तथा जो जीव पुराजानते हर केवल एक युद्ध जारमको जानता है लोकको प्रकाश करनेवाले ऋषीस्वर एसे श्रूप कैवकीं क्लूते हैं।

१. जो हि सुदेणहिगच्छइ अप्पाण- समयसार गा॰ ९।

# उषयारेण विकासह सम्मगुरुवेव बेच वरदकां । सम्मेगणिष्ट्य तेज वि सहयसहातं तु जार्गतो ॥२९१॥

नहीं भाती । सारांश यह है कि वशद्भता परद्रव्यके संयोगसे आतो है । किन्तु उसमें मलद्रव्य अन्य द्रव्य रूप महीं होता । बतः द्रव्य दृष्टिसे तो द्रव्य जो है बही है । उसी तरह बात्माका स्वमाव ज्ञायकमात्र है । उसकी अवस्था पुर्गलकर्मका निमित्त पाकर मिलन है वह पर्याय है। पर्याय वृष्टिसे देखने पर वह मिलन दीखता है किन्तु द्रव्य दृष्टिसे देखने पर तो जायक मान जायक नान ही है, वह कुछ जड़को जाननेसे जड़ नहीं ही जाता । ज्ञायक उसे ज्ञेयके जाननेसे कहा जाता है। किन्तु इससे उसमें कोई बखुद्धता नही आती, क्योंकि जैसे ज्ञानमें ज्ञेयका प्रतिमास हुआ वैसे ज्ञायकपनेका भी प्रतिभात हुआ-को मैं जाननेवाका है वह मैं ही है दूसरा कोई नहीं, ऐसा अभेदरूप अनुभव होने पर जाननेरूप क्रियाका कर्ता जाप ही है और जिसको जाना वह कर्म भी अगप ही है। यह शुद्धनयका विषय है। अन्य जो परसंयोगजनित मेद है वे सब मेदरूप अशुद्ध द्रव्याधिक-नयके विषय हैं। गुद्धनयकी दृष्टिमे अगुद्धव्याधिक भी पर्यावाधिक होनेते व्यवहारनयमें ही गर्मित है। किन्तु कगुद्धनयको सर्वया असत्यार्थ नही मानना । वह भी परद्रव्यके संयोगसे हवा वस्तु धर्म है । अगुद्धनयको हेय कहनेका कारण यह है कि अगुद्धनयका विषय संसार है, उसमें आत्मा कष्ट मोगता है। पर इब्बसे मिन्न होनेपर ही संसार मिट सकता है और तभी क्लेश भी मिट सकता है। अतः इ.ख दूर करनेके लिए शृद्धनयका उपदेश है शुद्धनयके विषयमें आत्माके कर्मबन्धके निमित्तसे होनेवाली अशद्भता तो दुरकी बात है, उसमें दर्शनज्ञान और बारित्रका भी भेद नहीं है। क्योंकि निश्चयनयसे बस्तु अनन्तधर्मात्मक एक धर्मी है। परन्तु व्यवहारी जन धर्मोंके विना एक धर्मीको नहीं जानते । जतः आचार्य उन्हें समझानेके लिए अभेदरूप बस्तुमें भी धर्मीके भेदसे भेद करके कहते हैं कि आत्मामें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। किन्तु परमार्थसे देखा जाय तो एक अभेदरूप द्रव्य अपनेमें अनन्त पर्यायोंको पिये हुए है । ऐसी अभेदरूप वस्तुका अनुमव करनेवाले ज्ञानीजनीकी दृष्टिमें आत्माने दर्शन भी नहीं, जान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक गुद्ध जायक भाव ही है। अत अभेदमें भेद करना भी व्यवहार है। और व्यवहारीजनको समझानेके छिए वह उपयोगी है। जैसे व्यवहारीजन 'आत्मा' कहनेसे नहीं समझते । किन्तु व्यवहार मार्गका अवलम्बन लेकर जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है यह आत्मा है ऐसा कहनेसे झट समझ जाते हैं। अतः व्यवहारके द्वारा ही शृद्धनग्ररूप परमार्थको समझा जा सकता है। इसलिए परमार्थका प्रतिपादक होनेसे व्यवहारनयका उपदेश किया जाता है। प्रश्न हो सकता है कि व्यव-हार परमार्चका प्रतिपादक कैसे हैं ? इसके लिए कृत्वकृत्वाचार्यने समयसारमें एक उदाहरण दिया है---ओ भूतज्ञानसे केवल शुद्ध आत्माको जानता है वह श्रृतकेवली है यह तो परमार्थ है। और जो सब श्रृतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है वह व्यवहार है। इसको स्पष्ट करनेके लिए आचार्य अमृतचन्द्रने कहा है---

सब ही बान आत्मा है या बनात्मा <sup>2</sup> बनात्मा कहना तो उचित नहीं है क्योंकि चेतन आत्मारी निभ मो अचेतन चढ़रून आकाश आदि पीच हम्य है उनका झानके साथ तादात्म्य नहीं है। अतः झान भारमा ही है सही सिद्ध हुना। भूतझान मी भारमा ही है। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुना कि वो आत्माको जानता है वह भूतकेनशी है और नहीं परमार्थ है। इस तरह झान और झानीका मेद करके कहनेवाला व्यवहार मी परमार्थ-मो ही कहता है, अधिक नहीं।

यतः यह आत्मा या ज्ञान पर द्रव्यको सम्यक् रूपसे उपचारसे जानता है अतः सम्यक् निश्वयकी दृष्टिसे अपने स्वरूपको जानता है ॥ २९१॥

विज्ञीबार्ध—पर हम्मके जाननेको उपचरित और स्वस्वकाके जाननेको निरुप्त कहनेका प्रयोजन यह है कि जिस तरह झान स्वस्वकाको तहुग होकर बानता है उस तरह परहम्बको उस कर होकर नहीं जानता । इसीसे नियमपार्थ जावार्ष कुम्बकुन्दने कहा है कि निरुप्तन्यनेचे केवली जपनेको जानता है और स्वकात्मक्ष रफ्की जानता है। उवसमस्वयामस्ताणं तिहुणं एक्को वि गृह बसस्मुवी।
गोवत्तर्व्य एवं सोवि गुणो जेण उवयरिको ॥२९२॥
गृह जयपक्लं मिक्छा तं पिय गेरेतव्वव्यतिविद्यरं।
सियसहस्तार्व्य जिग्वव्याविज्ञाग्यं मुद्धं ॥२९३॥
बदोणस्मुविद्धा सब्दे घम्मा पुरिकृ वीवाणं।
जाव ण सियसविक्वो गहिलो वेद्यूण सस्मावो ॥२९४॥
जं कं मुगदि सिव्हों हे सम्मणुक्तं कु होवि तं तं पि।
जह हह वयणं मंतं मंतीणं सिद्धमंतेण ॥२९५॥

औपदामिक, क्षायिक और मिश्र (क्षायोपदामिक) इन तीनो भावोंमेसे कोई भी भाव असदभूत नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सब भी उपचरित है।। २९२।।

विद्योबार्थ—एहले गाया ११५ के झरा कह आये हैं कि जीवका जो स्वभाव कर्मोंके क्षमके प्रकट कही हुवा है बही परस्पावणादीनयकी इड़िये बीवका स्वभाव है। उसी वाउनी करवारे एक्सर यहाँ कारिक उपयान, स्वर और संयोध्यमके होनेवाले आयोको भी उपयारित है बयीकि उनके शायमे उपयान स्वाधिक उपयान, स्वर और संयोध उपयान अपने हुई है। इसीसे हव्य वशहरं व्यवहारनवर्ष बाठ जान और चार दर्शनोंको जीवका लखण कहा है और निश्यम्यसंग्रे पृद्ध दर्शन और गुढ जानको जीवका लखण कहा है। जान और दर्शनके भेद तो औरा-धिक है स्वाभाविक नही है। औराधिक भाग आताका स्वभाव के हो। सक्या है। इस गायामे पाठभेद गया जाता है। हुक प्रतियोध अतिम चरण जानाका दिश्म है। यदि जुतिक स्थानमें उत्ति गया हो। यदि जुतिक स्थानमें उत्ति गया जाता है। इस प्रायामें पाठभेद गया जाता है। हुक प्रतियोध अतिम चरण जानाका हो। हो। यदि ज्यान कार्य हो। यदि जीने भाव आरमाके नहीं है यह क्यन नय हिंसे हैं इमें मबंबा रूपने नहीं नेमा पाइर यही बात आर्थ कही है—

जिनवाणीसे निकले हुए शुद्ध 'स्यात्' शब्दसे युक्त नय पक्ष मिथ्या नही होता, बल्कि वस्तु स्वरूपकी सिद्धि करता है ॥ २९३ ॥

जब तक 'स्थात्' पदको अपेक्षासे वस्तुके स्वभावको ग्रहण नही किया जाना तभी तक जीवोंके सभी समें परस्परमे विरुद्ध प्रतीत होते है।। २९४।।

किन्तु सम्यग्दृष्टि जो-जो जानता है वह-वह सत्य हाता है। जेसे वचन मान्त्रिकके द्वारा सिद्ध किये जाने पर मन्त्र बन जाता है।। २९५॥

बही बार्य — मन्य भी एक बाक्य हो होता है। मन्य शास्त्रके बेलाके द्वारा उसे सिख किसे आमेपर बहु मन्य बन जाता है। विसे ही सम्पर्दाह जो हुळ जानना है वह सब वर्षा होता है किन्तु हसका बहु मन्त्रक नहीं है कि बार सम्पर्दाह जो हुळ जानना है वह सब वर्षा होता है किन्तु हसका बहु सम्पर्दाह के बेल के स्वार्य हो। बाह्य कारणोरी जो संख्याह जा होते हैं वे तो मिल्या कहलाते हो हैं बाहे वे सम्मर्दाह के हों साम्यर्दाह के हो साम्यर्दाह के हों साम्यर्दाह के साम्यर्दाह के हों हो है के स्थित हों से साम्यर्दाह के साम्यर्दाह के साम्यर्दाह के साम्यर्दाह के साम्यर्दाह होता है के स्थार्य का साम्यर्दाह होता है। साम्यर्दाह के साम्यर्दा

१. एवं जुत्ती णयपक्लसंभवाजम्हाब० ६० ल० ज० सु०।

उक्तं च-

य एव निरंपक्षणिकावयो नया भिवोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाधिनः । त एव तस्त्रं विमक्क्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥

णो वबहारेण विणा णिच्छयसिद्धो कया वि णिहिष्टा। साहणहेऊ जह्या तस्स य सो भणिय वबहारो ॥२९६॥

बस्तुको सर्वया नित्य माना जामेगा तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा। जो संसारी है वह सर्वया संसारी ही बना रहेगा मुक्त होगा ही नहीं। इसी तरह चर्चमा श्रामक माननेते जो करता है वही अपने कमका कल मोनता है, वह बात नहीं बनेगी क्योंकि जिसमें किया वह तो नष्ट हो गया। इसी उरह सासारिक केन-देन आधिका व्यवहार भी उठ जागेगा। यह त्यवहार स्मरणमृत्क है और सांगकवादमें स्मरण नहीं बनता क्योंकि पूर्व अनुभूतको याद करता स्मरण कहा जाता है किन्तु जिसने पहले जनुभव किया वा वह तो नष्ट हो गया। इसीलए होनों ही एकान्त मिल्या है। किन्तु जन्हें स्थान् सांगेश करने पर दोनों यवार्ष है। असे अध्यक्ष स्थान सांगेश करने पर दोनों यवार्ष है। असे अध्यक्ष प्रकार निवर्ष है। किन्तु जन्हें स्थान् सांगेश करने पर दोनों यवार्ष है। असे अध्यक्ष स्थान सांगेश करने पर दोनों यवार्ष है।

यही बात स्वामी समन्तभद्रने अपने बृहत्स्वयंभूस्तोत्रमे भगवात् विमलनायकी स्तृति मे कही है---

को परस्पर निरोक्त, नित्य और अणिक आदि दृष्टियों है वे अपना और परका विनाश करनेवाली है। किन्तु परस्पर सापेक वे ही दृष्टियों विमलनाव भगवानके मतमे तान्त्रिक हैं उन्होंके आघार पर तत्त्वकी व्यवस्था होती है अतः वे स्व और परका उपकार करनेवाली है।

आगे व्यवहारको निश्चयका साधक कहते हैं---

व्यवहारके बिना कभी भी निश्चयको सिद्धि नहीं होती । इसलिए निश्चयकी सिद्धिमें जो हेत हैं उसे श्यवहार कहा है ॥ २९६ ॥

निरुवयनयका विषय गुढ्राच्य है लसमें साध्य और साधन अनिम्न होते हैं। जैसे—पंचास्तिकाय नाया रीए की दोकार्ज कहा है—जो मुनि समस्य मोहस्क्रसे दिहत होनेसे अपना स्वक्रम परद्राव्यक्ते स्वभाव क्या मानेसे रिहत है ऐसा अनुभवन करते हैं और स्वराज में ही निर्विकत्यक्त से अपने लीन होकर निवस्त्यम्य मुन्त वर्षन क्यान नेवेंकि। भी साम्याने अनेक्क्स जावएण करते हैं, वे मुनि स्वचारिक्ता आपरण करतेवाले हैं। इस तरह निर्विकत्य ध्यानपरिणत वृति निरुवयमोजमानीं कहे जाते हैं स्थोक्त बहां साध्य मोध और सावच मोध मोध और सावच मोध नोते एक पृह्यसम्पर्यापक है। तथा जिस नयसे साध्य और सावच मित्र प्रकृति के से परे पुण्यानपर्यापक है। तथा जिस नयसे साध्य और सावच मित्र प्रकृति के से परे हों को स्ववहारतक कहते हैं, वेदे छठ पुण्यानपर्य तथा प्रविक्त तथा प्रविक्ता नेते पंचमहावतारिक्त स्वारिक स्ववहार मोधमार्ग है स्वींक कहते हो साध्य मोध से स्वव्यक्ति स्वार्थ स्ववहार मोधमार्ग है स्वींक स्वतं तथा मोध से से स्ववहार मोधमार्ग है स्वींक स्वतं तथा मोध से स्वतं स्वतं स्वार्थ स्वतं स्वार्थ स्वतं स्वार्थ स्वतं स्वतं स्वार्थ स्वतं स

त्रसेवसुपपस्या समर्थयति-

बव्यसुयावो सम्मं भावं तं चेव अप्पसन्भावं । तं पि य केवलगाणं संवेदणसंगदो जहाा ॥२९७॥

उक्तं च--

दव्यसुयादो भावं तत्तो भेय हवेइ संवेदं । तत्तो सवित्तो सलु केवलणाणं हवे तत्तो ॥

हारतयसे सुवर्ण याषाणको व्यणंका ताधन कहा जाता है। बैने हो व्यवहारतयसे व्यवहार मोक्षमार्ग निरुचय मोक्षमार्गका साधन कहा जाता है क्योंकि सर्विकत्य दशामें वर्तमान भावक्तियो मृनिको तत्त्वार्यभद्धान, तत्त्वार्यमान और महावतादि व्य चारिव निर्विकत्य दशामे वर्तते हुए शुद्धात्य श्रद्धान ज्ञान और अनुष्ठानके साधन होते हैं।

आगे पुक्तिके द्वारा उक्त करनका समयन करते हैं— द्रब्याश्रुतसे समीचीन भाव होता है। वह ममोचीन भाव आत्माके स्वभावरूप ही हैं। तथा आत्मस्वभाव केवल ज्ञानरूप है क्योंकि आत्मसवेदनसे ही वह प्रकट होता है।।२९७।।

कहाभी है—

द्रव्ययुत्ते भावश्रृत और भावश्रुतमे भेदज्ञान होना है। भेदज्ञानमे आत्मसवेदन होता है। और आत्मसवेदनते केवल्जान होता है।

विडोबार्थ - ग्रन्थ या शब्दरूप श्रतको द्रव्यश्रत कहते हैं । द्रव्यश्रुतके पढने या सुननेसे जो उसका ज्ञान होता है उसे भावश्रत कहते हैं। इसीसे व्यवहारमें द्रव्यश्रतको भावश्रतका कारण कहा जाता है। किन्तु यधार्थमें वचनात्मक वस्तु अतुज्ञान नहीं है । क्योंकि वचन अचेतन हैं इसलिए ज्ञानमें और द्रव्यश्रुतमे भेद हैं । इसी तरह शब्द भी ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द पृद्गल द्रव्यकी प्याय है। यही बात समयसारके सर्विकाह-ज्ञानाधिकारमे कही है। जीव ही एक जान है क्योंकि जीव चेनन है और वह ज्ञानस्वरूप है, अत जीवमें और ज्ञानमें अभेद है। जो जानता है वही ज्ञान है। ज्ञानके योगसे जीव ज्ञानी नही है। किन्तु ससार दशामें ज्ञान-स्वरूप जीव भी अज्ञानी बना है अन बाह्य वस्तुओंका निमित्त मिलने पर भी वह स्वय ही जानरूप होता है. इस तरह द्रव्यश्रुतको भावश्रुतका निमित्त कहा जाता है । भावश्रुतसे बात्माको स्य और परका भेदज्ञान होता है। स्व और परका भेदज्ञान होनेसे ही स्वानुभूतिरूप स्वसवेदन होता है, जो सम्यक्तवका सहभावी है। यह स्वका सम्यक् मंबेदन, केवलज्ञानका हो अश है। बीरसन स्वामीने जयधवला टीका (भाग १, पु० ४४ आदि ) में लिखा है कि केवलजान असिद्ध नहीं है क्योंकि स्वसवेदन प्रत्यक्षके द्वारा केवल ज्ञानके अशस्य ज्ञानकी निर्वाध रूपमे उपलब्धि होनी है अर्थान् मनिज्ञान आदि केवल ज्ञानके अश्ररूप हैं और स्वसंबेदन प्रत्यक्षसे सभीको उनकी उपलब्धि होती है। शायद कहा जाये कि मतिज्ञान आदि तो इन्द्रियोसे उत्पन्न होते हैं अत उन्हें केवल ज्ञानका अश नहीं कहा जा सकता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जाये कि ज्ञान इन्द्रियोसे ही पैदा होता है तो इन्द्रियोके व्यापारसे पहले ज्ञान गुणका अभाव होनेसे गुणी जीवके भी अभावका प्रसंग आता है। अत यह मानना पडता है कि इन्द्रिय व्यापारसे पहले भी जीवमें क्रान सामान्य रहता है। मतिक्रानादि उसीकी अवस्थाएँ है। वस्तुत ज्ञानगुण तो एक ही है। और वह केवल ज्ञानरूप है। इस तरह केवल ज्ञान स्वसवेदन प्रत्यक्षमें सिद्ध है। सम्यय्ट्रिको होनेवाला य**ह वीतराग** स्वसबंदन हो केवल ज्ञानके रूपमें विकसित होकर प्रकट होता है। इस तरह व्यवहारको निश्चसका साधन कहा जाता है।

व्यवहारिणः कर्तृश्वप्रसंगारकयं मुक्तिरित्याशंक्याह-

मिच्छा सरागभूवो जोवो कला जिजागमे पडिवो । गृह विवरीओ कला उवयरिको जडूबि अरवेस ॥२९८॥

व्यवहारी जोवको कर्तृत्वका प्रशंग वानेसे मुक्तिको प्राप्ति कैसे हो सकती हैं इस आधाकाका परिहार आगे करते हैं....

जिनागममें मिथ्यादृष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है वह कर्ता नहीं है. यद्यपि पदार्थोंमें उसका उपचार किया जाता है ॥१९८॥

विशेषार्थ-समयसारमे नवतत्त्वोंका वर्णन करनेके साथ एक कर्ता कर्म अधिकार 🛊 जो बहुत हो महत्त्वपूर्ण है। जीव क्या है इसके साथ ही जीव किसका कर्ता है और उस कर्ताका कर्म क्या है यह भी विचारणीय हैं। इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अत आत्मा ज्ञानमे नि शक प्रवृत्ति करता है उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूप ही है। किन्तु जिस प्रकार वह जानने क्रियारूप परिणमन करता है उसी प्रकार आत्माके साथ जिन क्रोधादिका सयोग सम्बन्ध है उनमें भी भेदको न जानकर क्रोधादिमें भी आत्मरूप प्रवत्ति करता है। किन्त क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप है उसमें स्वभावका अध्यान करके तद्रूप परिणमन करता है। इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रष्टापनाको छोडकर क्रोधादि रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोधादि उसके कर्म कहे जाते है। यह अनादिकालीन अज्ञान-जन्य कर्ता कर्मको प्रवृत्ति चली आती है। यही बन्धका कारण है अर्थात जब तक आत्मा यह मानता है मैं क्रोधादिका कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म हैं तभी तक कर्मका बन्ध होता है। इस तरह परमें कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति बत्यका कारण है और निवृत्ति बन्धकी निरोधक है। अन मिथ्यादृष्टि सरागी जीव आत्मा और कर्म-जन्य भावोमें अभेदाध्यासके कारण कर्मोंका कर्ता अतएव बन्धक कहा गया है। किन्तु सम्यग्दृष्टि होने पर परद्रव्यके स्वामित्वकी भावना नहीं रहती । इस कारण चारित्रमोहका जब तक उदय है तब तक उसके यद्यपि आस्त्रव बन्ध होते हैं किन्तु वह अपनेको उनका कर्ता और उन्हें अपना कर्म नही मानना । उसके अभिप्रायमें निवृत्ति ही है। इसीलिए उसे ज्ञानी कहते है और मिथ्यादृष्टिको अज्ञानी कहते है। मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध ही अनन्त ससारका कारण है। जान बन्धका कारण नहीं है। जब तक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय रहता है तब तक अज्ञान कहलाता है। मिथ्यात्वके चले जाने पर अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान ही रहता है, फिर भी उस अवस्थामे जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं बनता । इसीसे ज्ञानीके बन्ध नहीं है। आशय यह है कि सम्यन्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके राग, देप, मोहका अभाव कहा है इसलिए उसके जो इन्द्रियोसे मीग होता है उस भोगमामग्रीको सम्यन्दृष्टि परद्रव्य जानता है और समझता है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है। लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका संयोग-वियोग है सो वह भारित्र मोहके उदमकी पीडा है। जब तक बलहीन होनेसे वह सही नही जाती तब तक रोगीकी तरह, जैसे रोगी रोगको अच्छा नहीं जानते हुए भी उसकी पोडा न सह सकने पर औषधि सेवन करता है, विपयरूप भीग उपभोग सामग्रीका सेवन करता है। परन्तु कर्मके उदयसे और भोगोपभीग सामग्रीसे उमे राग-द्वेष नही हैं। उदयमें आये हुए को जानता है और फलको भी भोगता है किन्तु राग, हेव, मोहके बिना भोगता है अत वह उस क्रियाका कर्ता नहीं है। किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तो सर्वदा कर्ना ही है वह ब्रतादि भी पाले फिर भी स्व-पर जानके बिना पापी ही है। जैन सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही वडा पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व

 <sup>&#</sup>x27;परमध्याणं कुव्यं अध्याणं विम पर करितो सो । अण्याणमञ्जो जीवो कम्माणं कारगो हादि ॥९२॥ परम-ध्याणमकुव्यं अध्याणं पिम परं अकुव्यंतो । सो णाणमञ्जो जीवो कम्माणमकारञो होदि ॥९२॥—समयसार ।

दक्तस्य भ्रमाग्रमस्य कारणं संसारस्य च कारणमाह-

असुह सुहं विय कम्मं दुविहं तं दन्यभावभेयगयं । तं पिय पदुच्च मोहं संसारो तेण जीवस्स ॥२९९॥

है तब तक गुन किमाओको भी परमायंते पाय हो कहा है। व्यवहार नगरे व्यवहारी जीवोको अगुचसे स्ववंकर गुमसे कमानेको पुष्प भी कहा है। वहाँ हतना विशेष जानना कि अध्यातमें मिष्यात्व सहित अन-नानुक्योंके रावको ही प्रधान रूपसे राग कहा है। व्योक्ति स्वन्दर आन श्रदानके विना परद्वानमें कीए स्व हम्में निमित्तके हुए पायोचे आगन्त्रकृदि होते हुए मिष्यायात्वका जाना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिति विक कोई मृति यह केकर कठादि भी पाले, पर जीवोको रक्षा आदिकर परद्राव्यसम्याची गुन भावीं के स्वपना मीक्त होना साने तथा पर जीवोक पान होनेम्य अवनावारके अपनेस बच्च माने तो जानना उसके स्व-परका जान कोई है। क्योंकि कच्य-मीक्त तो अपने भावींच मा, उसे भूष्कर जब तक पर द्रव्यसे हो भला-बुरा मान राग, बेंच करता है तक तक सम्पान्ति नहीं है।

उन्त शुभ-अशुभ कमोंका कारण नया ससारका कारण आगे कहते हैं---

अशुभ और शुभकर्म द्रव्य तथा भावके भेदसे दो प्रकारके हैं। इनका कारण मोह है उसीसे जीवको संसारमें भटकना पडता है ॥२९९॥

विश्लोषार्थ-संसारमे भटकनेका कारण मोह है और मोह ही नवीन कर्मबन्धमे कारण है, मोहनीय कर्मके उदयसे जीवके मिथ्या श्रद्धान वय तथा क्रोध, मान, माया, रूप भाव होते हैं। इन्हीं भावोका निमित्त पाकर नवीन कर्मबन्ध होता है। जीवके योगरूप और कषायरूप आयोको बन्धका कारण कहा है। जीवके मन, **वचन औ**र कायकी चेष्टाका निभित्त पाकर आग्माके प्रदेशोमें हलन-चलन होता है। उ**से** योग कहते **हैं। उसके** निर्मित्तसे प्रति समय कर्मरूप होने योग्य अनन्त परमाणुओका ग्रहण होता है। यदि योग अल्प होता है तो **अरुर परमाणुओका** ग्रहण होता है और बहुन हो नो बहुत परमाणुओका ग्रहण होना है। यह योग शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारका है। धर्मके कार्योमे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको शुभयोग कहते हैं। और पापके कार्योंने मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको अगुभ योग कहते हैं । योग शुभ हो या अशुभ—धातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियोका निरत्तर बन्ध होता ही रहना है। वानिया कम अधुभ ही है। अधाति कमोंने ही गुभ और अधुभका भेद है। शुभ प्रकृतियोके द्रव्यको शुभ और अधुभ प्रकृतियोके द्रव्यको अधुभ कहते हैं। सातावेदनीय, तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु ये तीन आयु, एक उच्चगोत्र और नाम कमकी मैतीस प्रकृतियाँ—मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, पांच शरीर नामकर्म, नीन अंगोपाय नामकर्म, समचतुरस्र संस्थान, वद्यवृषभ-नाराच संहतन, प्रसस्त वर्ण गन्ध रस स्पर्श, मनुष्यगन्धानुषूषी, देवगत्थानुषूषी, अवुस्त्रघु, उ**छवास, आरूप**, उद्योत, प्रशस्त बिहायोगिन, क्षम, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेश, यद्य-कीर्ति, निर्माण, तीर्थकर—ये सब पुष्प प्रकृतियाँ हैं, बोप सब बशुभ हैं। तथा शुभ और अशुभ प्रत्येक कर्म द्रव्य और बन्धके भेदसे दो प्रकारका है। कर्मपरमाणुओको द्रव्यकर्म कहते हैं, तथा उसके निमित्तसे जीवके जो मोहादि परिणाम होते हैं उन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं, द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होना है और भावकर्मके निर्मित्तसे द्रव्यकर्मका बन्च होता है। इस प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्ममें परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध होने से संसार चक्रमे घ्मना पडता है।

संसारकार्यं कः । संसारकार्यं सः वः ।

मोहस्य भेदं कार्य स्वरूपं च दर्भवति-

वंसणवरित्तमीहं दुविहं वि य विविह्नेयसक्यावं। एयाणं ते मेया ने भणिया वष्ट्यपादींहं ॥३००॥ पच्चयवंतो राला बोसामोहे य जासवा तेरितः। जासवबो सक् कम्मं कम्मेण य बेह तं पि संसारो ॥३०१॥

आगे मोहनीय कर्मके भेद और उनका कार्य बतलाते है-

मोहनीय कमंके दो भेद हैं—दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं। कमोंके हेतु जो मिस्यात्व आदि और राज-देख आदि हैं वे भी इन्होंके भेद हैं। मिस्यात्व आदि रूप भाव राज, देव, मोह रूप आस्वोके कारण हैं। अस्वतागंव कर्मका कारण है। कर्म धारीरका करण है और सरीर संसारका कारण है। भेद००-३०१॥

विज्ञोषार्थ-मोहनीय कर्मके दो भेद है-दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीयके तीन भेद है-मिय्यारव, सम्यक्मिब्यात्व और सम्यक्त मोहनीय । जिसके उदयमें जीव सर्वज्ञके द्वारा कहे गये मार्गसे विमल, तत्वार्थ श्रद्धानके प्रति उदासीन और हित-बहितके विचारसे शन्य मिध्यादिष्ट होता है उसे मिध्यात्व कहते हैं । जब एम परिणामके द्वारा उस मिष्यात्वकी शक्ति वटा दी जाती है जिससे वह आत्माके श्रद्धानको रोकनेमें असमर्थ हो जाता है तो उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं । और जब उसी मिथ्यात्वकी शक्ति आधी शुद्ध हो पाती है तो उसे सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कहते हैं। उसके उदयमे जीवके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप मिले हए भाव होते हैं। दर्शन मोहनीयके इन तीन भेदोमें से बन्ध तो केवल एक मिध्याख का ही होता है किन्तु जब जीवको प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो उस मिध्यात्व कर्मके तीन भाग हो जाते है। जारित्रमोहनीयके दो भेद हैं -- अकदायवेदनीय और कषायवेदनीय। अकषायका अर्थ है किंचित कषाय। इसीसे इसे नोकवाय भी कहते हैं। इसके नौ भेद है-हास्य, रित, अरति, शोक, भय, जुगुण्सा, स्त्रीबेद, पुरुपवेद, नपुसकवेद । क्रोध आदि कपायोका बल पाकर ही हास्य बादि होते है इसलिए इन्हें अकषाय या नोकपाय कहते हैं । कपाय वेदनीयके सोलह भेद हैं । मुल भेद चार हैं-कोध, मान, माया, लोभ । इनमेसे प्रत्येककी चार-चार अवस्थाएँ होती है । मिथ्यात्वके रहते हुए संसारका अन्त नहीं होता इसलिए मिथ्यात्वको अनन्त कहते हैं। जो क्रोघ, मान, माया, लोम, अनन्त-मिथ्यात्वसे बेंचे हए होते है उन्हें अनन्तानुबन्धी कहते हैं। जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे बोडा-सा भी देशचारित्र रूप भाव प्रकट नहीं होता उन्हें अप्रत्याख्यानावरण कहते हैं। जिस क्रोघ, मान, माया, लोभके उदयमें जीवके सकल चारित्ररूप भाव नही होते उन्हें प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। और जिस क्रोध, मान, माया, लोभके उदयमे शुद्धोपयोगरूप यथाख्यात चारित्र नहीं होता उसे संज्वलन कहते हैं । ये कथायबेदनीयके सोलह भेद हैं । इस तरह सोहनीयके कल अट्ठाईस भेद है। कर्मबन्धके कारण जो मिथ्यात्व आदि कहे हैं वे इन्हीं के भेद है। समयसार गाया १०९ मे कहा है कि अन्य इब्यका अन्य इब्यकर्ता नहीं होता, अत निरुवयसे आत्मद्रव्य पूद्गल इब्यकर्मका कर्ता नहीं है, पुद्गल कर्मका कर्ता पुद्गल इव्य ही है। उस पुद्गल द्रव्यके मिध्यात्व, अविरति, क्याय और योग ये चार भेद सामान्यसे बन्धके कर्ता है। ये वारों पुद्गलके परिणाम है अतः ज्ञानावरण आदि पुद्गलकर्मोंके आनेमें निमित्त है और इसलिए आस्त्रवरूप है। किन्तु शानावरण आदिके बास्त्रवमे निमित्त जो मिण्यात्व आदि हैं उनके भी निमित्त आत्माके मोह-राग-देवरूप परिणाम हैं। अत मिथ्यात्व आदि कर्मके आस्त्रवके निमित्तमे निमिल होनेसे राग, देव, मोह ही बालवरूप है उनमें बपना परिणाम ही निमिल है इसीसे वे जड़ नहीं हैं

१. रागो दोस्रो मोहो ६० स॰ ४०। 'सन्ति तावण्डीवस्य जात्मकर्मकत्वाच्यासमूकानि मिय्यात्वाजानाविर-तियोगकञ्जावानि अध्ययसायानि । तानि रामश्रेचमोहन्त्रवास्यास्वनावस्य हेतवः । जास्वनावः कर्महेतुः । कर्म नोकर्महेतः । नोकर्म संसारहेत् ।'—समयकार् याथा १०९ श्रीका ।

मिन्न्हेंसं क्रणाणं अविरम्भण कसाय जोग ने भावा । ते इह एक्बय जीवे विसेसवी हु ति ते बहुगा ॥३०२॥ मिन्न्हेंसं पुगं दुविह पुदर्श तह सहावाजरवेश्यः । तस्सोवरोज जोवी विवरोदे गेहुणह तक्यं ॥३०३॥ विवरमं जो मज्जदि जम्मिन्सहावस्स जो हु सावेश्यं । जस्यमं जो मज्जदि जम्मिन्सहावस्स जो हु सावेश्यं । जस्यों विव तह बच्चे युढो मुद्रों हु सम्बन्ध्यं ॥३०४॥

समर्थ चैतानका आभास है। इसीसे उन्हें चैतानका विकार भी कहते हैं। इस तरह निष्यास्त्र जजान, अविरित्त और योगम्य अध्यवदान राज, देग, मोहरूच आलवाहे कार म है। राज-ट्रेय-मोहरूच आलवा भाव कमंके कारण है, कमं नोकमंत्र कारण है, गोकमं संवारके कारण है। आयद यह है कि समरा विवाद आपता और कमंत्र एकत्वका अध्यवदान राज है जिल प्रियास्त्र अविरति, अजान और योगम्य नाता है जरा. राज, देग, मोहरूच आलव भावोको ही माना है। उनसे कमंका आलव होना है। कसी नोकमं गरीर होता है और सारेर चारण करने होता है। उनसे कमंका आवव होना है। कसी नोकमं गरीर होता है और सारेर चलता है। उनसे कमंका अध्यव के विवाद में प्रावित है आर अधिकों भी भावित है हमिल्य जोव भी है और अजीव भी है। कमके नोकस्तर जोव ही विवाद कर विवाद के परिणास करता है जिल के स्वाद के लोव में भी भावित है हमिल्य जोव भी है और अजीव भी है। कमके नीकस्तरे जोव ही विवादक्य परिणासन करता है जत से जो चैतनके विकार न्य है वे जीव ही है। जोव जो पुर्वक मिच्यास्त आजित करता है जत से जो चित्र कर विवाद कर हो कर विवाद कर हो कर कि स्वाद है अपूर्वित के निकार न्य है वे जीव ही है। जोव जो पुर्वक मिच्यास्त आजित कर विवाद कर विवाद कर हो कि स्वाद है अपूर्वित विवाद के स्वाद है अपूर्वित के विवाद के स्वाद है अपूर्वित के विवाद के स्वाद है अपूर्वित के विवाद के स्वाद है अपूर्वित विवाद के स्वाद है अपूर्वित के के स्वाद के स्वाद है अपूर्वित के स्वाद है अपूर्वित के स्वाद है अपूर्वित के स्वाद के स्वाद है अपूर्वित है स्वाद के स्वाद है अपूर्वित के स्वाद के स्वाद है अपूर्वित है स्वाद है अपूर्वित हो होता है। स्वाद अपूर्वित होन है स्वाद है स्वाद हो होता है।

आगे प्रत्ययोको बतलाते है-

जीवमें मिथ्यात्व, अज्ञान, अविर्रात, कषाय और योगरूप जो भाव है उन्हें यहाँ प्रत्यय कहा है। उनके बहुतसे भेद हैं।।३०२।।

आगे उन प्रत्ययोके भेदोको कहते है -

मिथ्यात्वके दो भेद है—एक मूदता रूप और दूसरा स्वजावनिरपेक्ष अर्थात् परोपदेशरूप । मिथ्यात्व कर्मके जदयसे जीव तरवको विपरीत रूपसे ग्रहण करता है अर्थात् वस्पुका जेसा स्वरूप है उससे उलटा जानता है ॥३०३॥

जो द्रव्यमे अस्तित्वको नास्तिस्वभाव सापेक्ष नही मानता ओर नास्तित्वको अस्तित्व स्वभावसापेक्ष नही मानता वह मूढ सर्वत्र मूढ हो है .1३०४।।

विशेषार्थ—वस्तु न केवल अस्तिस्वरूप हो है और न केवल नास्तिस्वरूप हो है। यदि वस्तुको केवल अस्तिस्वरूप या मत्स्वरूप हो माना जायेगा तो एक वस्तु सर्वात्वक हो जायेगी। जैसे षट-षट रूपसे

१ 'विसि हेक प्रणिया जरमस्याणानि सम्बदरतोहि । पिचलने जन्मानं अनिरयभावो य जोगो य ॥१९०॥
—समस्यार । १ 'पियान्दर्शन हिन्यम् । नैसर्गिक परोपरेलपृत्वक च । नत्र परोपरेक्षमन्तरेण मियान्यकार्त्रास्यवयाद्यवार्यार्थनित तरवार्थाञ्चलन्तरानं तर्वेककीत् । यरोपरेक्षानितिन चर्नित्रमम् । क्वितिकार्यार्थन्तर्भावविकल्तात् । वयात्र प्रचित्व पियान्वर्शन् —हालानिय्यार्थन्तर् । वयरोतिमध्यार्थनम् , संवयनिय्यार्थनम् ,
वैनियकविष्यादर्थनम् , जानािपयार्थनिति —सर्वार्थक ॥८१३॥

# मूठो विय मुबहेर्नु सहावजिरवेश्करण्यको होह । बलहंतो सवणावी मिण्छापयकोण सङ् उवए ॥३०५॥ संसयविकोह्यिकसमजुरां जं तं जु होइ अण्णाणं । अहव कसस्याज्येयं पायपदं हवदि तं णाणं॥३०६॥

है वैसे ही यदि वह पट, मठ बादि रूपसे भी है तो घट, पट, मठमें कोई भेद न रहनेसे सब एक रूप हो जायेंगे। यदि कहोगे कि घट तो घट ही है पट या मठ नही है तो कहना होगा घट घट रूपसे है और पट, मठ आदि रूपसे नही है। अतः घट सत्स्वरूप भी है और अन्य वस्तुओका उसमे अभाव होनेसे उनकी अपेक्षा नास्ति स्वरूप भी है ऐसा माने बिना 'घट घट हो है, पट नही है' यह बात सिद्ध नही हो सकती। इसी तरह कोई वस्तु सर्वया नास्ति स्वरूप भी नही है जो नास्ति स्वरूप है वह किसी की अपेक्षा अस्तिस्वरूप भी है। सर्वया असत् कुछ भी नही है। यदि इम प्रकार अस्तित्वको नास्तित्वसापेस और नास्तित्वको अस्तित्व-सापेक्ष नहीं माना जायेगा तो समस्त व्यवहार ही गड़बड़ हो जायेगा। उदाहरणके लिए ऐसी स्थितिमें जैसे र्ऊंटमें ऊँटपना रहता है वैसे दहीमें भी ऊँटपना रह सकेगा और ऊँटमे भी दहीपना रह सकेगा क्योंकि दहीं और ऊँटमे कोई भेद आप मानते नहीं है। तब 'वहीं खाओ' ऐसा कहनेपर सुननेवाला ऊँटकी ओर भी दौडेगा या फिर जैसे वह ऊँटकी ओर नही दौडेगा वैसे ही दहीकी ओर भी नही दौडेगा । क्योंकि ऊँटमें 'यह दही नहीं हैं और दहीने 'यह ऊँट नहीं हैं' इस प्रकारका धर्म तो आप मानते नहीं है, तब एक शब्दको सुनकर किसी वस्तुमे प्रवृत्ति और अन्यवस्तुसे निवृत्तिका व्यवहार लुप्त हो जायेगा क्योकि सभी वस्तुएँ सब रूप है। यदि कहोगे कि दहीमे स्वरूपसे दहीपना है, ऊँटरूपसे नहीं, और ऊँटमे स्वरूपसे ऊँटपना है, दहीरूपसे नहीं अत प्रवृत्ति-निवृत्तिके व्यवहारमें कोई गडबड नहीं हो सकती । तो यह सिद्ध हुआ कि दहीपना अदहीपनेका अविनाभावी है और ऊँटपना, ऊँटपना नहीं का अविनाभावी है अर्थात् दहीमे दहीपनेके अस्तिस्वके साथ अदहीपनेका नास्तित्व भी रहता है और ऊँटमे ऊँटपनेके अस्तित्वके साथ ऊँटपना नहीका नास्तित्व भी रहता है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु स्वरूपसे है और पररूपसे नही है। अतः अस्तित्वधर्मवस्तुमे नास्तित्व सापेक्ष है और नास्तित्वधर्म अस्तित्वधर्म सापेक्ष है। जो ऐसा नहीं मानता वह मृढ मिच्यादृष्टि है। जिसे वस्तुके स्वरूप-का ही ज्ञान नहीं वह कैसे ज्ञानी हो सकता है।

मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होनेपर कर्मका क्षय आदि न कर सक्तेवाला मूढ मिथ्यादृष्टि भी शास्त्र आदिका निमित्त मिलनेपर स्वभावनिरपेक रूपसे मिथ्यादृष्टि होता है ॥३०५॥

विद्रोवार्थ—प्राचीन शास्त्रकारोने मिय्यात्वक दो भेद किये है—नैसर्गिक विध्यात्व और परोपदेश-निमित्तक मिय्यात्व । मिय्यात्व कर्मके उदस्ये परोपदेशके बिना ही जो मिय्या बढान होता है वह नैसर्गिक मिय्यात्व है से अमृहोत मिय्यात्व भी कहते हैं। एकेटिय आदि जीनोके यह मिय्यात्व होता है और जो मिय्यात्व हुतारोके मिय्या उपदेशको मुनकर होता है उसे परोपदेशपूर्वक या मृहोत मिय्यात्व कहते हैं। ऐता प्रतीत होता है कि नयवक्रके कर्ताने मिय्यात्वके इन्ही दो भेरोको मूबता और स्वसाव निरपेक्षस्थते गिनाया है। स्वसाव निरपेक्षका बर्च होता है अनैसर्गिक अर्थात् स्वसाविक नहीं। इत्योंत से अनुतहेनुक कहा है। सेता जिन्नकों सहा सम्बद्ध कहा है स्पॉक्त को प्रथके स्वसावके विषयम हो मृद्द है वह सर्वत्र मृद्द ही है ऐता जिन्नकोंस मही प्रतीत होता है। मिय्यात्वका उच्य तो दोनों ही नेदोने यहता है।

### आगे अज्ञानका स्वरूप कहते हैं---

संशय, विमोह और विभ्रमसे युक्त जो ज्ञान होता है उसे अज्ञान कहते है। अथवा कुशास्त्रों-के अध्ययन चिन्तनसे जो पापदायक ज्ञान होता है वह भी अज्ञान है ॥३०६॥

विशेषार्थ—यह 'स्वाणु ( ट्रेंक ) है या पुरुष है' इस प्रकारको चलित प्रतीतिको संशय कहते हैं। इसी प्रकार वीतराग सर्वज्ञके द्वारा कहा गया तत्त्वज्ञान सत्य है या दूसरोके द्वारा कहा गया सत्य है यह सशय

### हिंसा असस्य मोसो मेहुणसेवा परिन्तहे गहणं । अविरदिभेषा भणिषा एयाण बहुविहा अण्णे ॥३०७॥

है। मार्गमं चक्रते हुए पुरुषके पैरमे तृज बारिका स्पर्ध होनेपर 'कुळ होगा' यह विमोह या जनस्वकाय है। ह्यों तरह परस्पर साध्य नानोके द्वारा हवा, पूज्यां जारिका न होना बिमोह है। योपको चौधी या स्त्रीको सीप साम तरिका परिकार है। हो तेप के चिन्नो के सीप साम तरिकार है। हम तरिकार हो है हम तरिकार हो हो हम तरिकार हो ति हम तरिकार है। हम तरिकार हम तरिकार हो हम तरिकार हम तरिकार हो हम तरिकार हो हम तरिकार हो हम तरिकार हो हम तरिकार हम हम तरिकार 
आगे अविरतिके भेद कहते है-

हिंसा, झूठ, चोरी, मैयुनसेबन और परिग्रहका ग्रहण ये पाँच अविरातिके मेद कहे है । इनके अन्य बहुतसे मेद है।। ३०७॥

विशेषार्थ-वर या विर्रातका उलटा अविरित है। हिंसा करना, शूठ बोलना, चोरी करना, मैथन-सेवन करना और परिग्रह इकट्टी करना अविरित है। विर्गत-पापका त्याग न करनेको अविरित कहते है। वे पाप पाँच हैं — हिंसा, मुठ, चोरी, मैयनसंबन और परिग्रह। प्रमादीपनेने प्राणोके घात करनेकी हिंसा कहते हैं। हिसा दो प्रकारको होती हे—एक द्रव्यहिमा दूसरी भावहिसा। ससारमें सर्वत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने निमित्तम मरते भी हैं। किन्तु उनके मर जानेसे ही हिंसा नहीं होती। इसीसे **तत्वार्थमुत्रमे** हिंसाके लक्षणमें 'प्रमत्तयोगात्' पद दिया है, जो बतलाता है कि जो मनुष्य जोवोकी हिसा करनेके भाव नहीं रखता बल्क उनको बचानेके भाव रखता है उसके द्वारा जो हिमा हो जाती है उसका पाप उसे नहीं लगता। इसीसे कहा है कि प्राणोका घात हो जानेपर भी हिंसाका पाप नहीं छगता। शास्त्रकारीने इस बातको एक वृष्टान्त हारा स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं -- एक मनुष्य देख-देखके चल रहा है उसके पैर उठानेपर कोई . सुद्र बन्तु उसके पैरके नीचे अचानक आ जाना है और कुबलकर मर जाता है तो उस **मनुष्यको उस जीवके मारनेका** थोडा-सा सी पाप नही लगना । इसके विपरीत र्याद कोई असावधानीने मार्गमे चलता है तो उसके **ढारा किसी जोवका** घात हो यान हो उसे हिंसाका पाप अवस्य लगता है। जैसा कहा भी हैं--'**जीव जिये** या मरे जो अयत्नाचारी है उसे हिंमाका पाप अक्टब लगता है। किन्तु जो बलाचारपूर्वक काम करता है उसे हिंसा हो जानेपर भी हिंमाका पाप नहीं जगता।' अन हिंसारूप परिणाम हो वास्तवमें हिंसा है। द्रव्य-हिंसाको तो हिंसा इसलिए कहा है कि उसका आविहिताके साथ सम्बन्ध है। किन्तु इस्पोहिसाके होनेपर भावहिंसाका होना अनिवाय नहीं है। जैनेतर धर्मीम द्रव्यहिंसा और भावहिंसाको अलग-अलग न माननेसे ही यह शका को गयो है कि — 'जलमें बन्तु है, बलमें जन्तु है, और पहाडकों बोटीपर बले जाओ तो वहाँ भी जन्तु हैं। इस तरह जब समस्त लोक जन्तुओंसे भरा है तो कोई अहिसेक कैसे हो सकता है ?' जैनवर्ममें इस श्रोकाका उत्तर इन प्रकार दिया है-—-जीव दो प्रकारके होते हैं─—सुरुम और स्थूल । सूक्ष्म तो न किसीसे

कोहो च माण माया ठोह कसावा हु होंति जीवाण । एक्केका चउनेया किरिया हु जुहाजुह जोगे ॥३०८॥ ग्रुमाधुनमेदं भोडकार्यमुक्ता उत्सैय दशन्तमाह-

> मोहो व बोसभावो असुहो वा राम पाविमदि भणियं। सुहरायो सङ् पुरुषं सुहदुक्कादी कलं तार्च ॥३०९॥

आगे कषाय और योगके भेदोंको कहते हैं-

जीवोंके जो क्रोध, मान, माया और लोभ होते हैं उन्हें क्वाय कहते हैं। इनमेंसे प्रत्येकके बार-चार भेर होते हैं—उनके नाम हैं अनत्तानुबन्धी कोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। शुभ और अशुभ क्रियाको योग कहते हैं।। ३०८।।

वा विश्लेषार्थ—बास्तवमं तो आत्माके प्रदेशोंने को हलन-बलन होता है उसका नाम मोग है। वह मोग या विश्लेष पित्तकों होता है या वसकों निम्मतंत्र होता है या मनके निम्मतंत्र होता है हाति हिंग किमतंत्र के मेदेदे योगके तीन मेद हो बाते है—काययोग, जबनयोग और मनायोग। यह योग ही आहम है क्योंकि योगका निम्मत पाकर हो आत्मालं क्योंका आहम (आगमन) होता है। ये तीनों योग चुन मी होते हैं और क्युम भी होते हैं। किसीके प्राचोंका चाल करता, बोरी करता, मेयून वेवन करता अद्युम काययोग है। कुठ बोलना, कठीर अहम बचन बोलना, बच्चा करनोयोग है। किसीके मार्गके विश्लाद करना, किसीके ह्या रिम्मतंत्र करनोयोग है। हमें प्राचीण करनोयोग है। हमें प्राचीण करनोयोग है। हमेते प्राचीण करने वीलना, दुसरोहा अला सोचना व्यवस्था है, हम्से पुष्प कर्मका आवल होता है।

आगे शुभ और बसुन भेदको नोहका कार्य बठाजकर दृष्टान द्वारा उसका कथन करते हैं— माह, द्वेषश्राव और बसुच रागको पाप कहा है और शुभरागको पुण्य कहा है। उनका फु**छ सुख-दुःस** आदि है।। २०९॥

बिहोबार्थ—मोह, राग, डेय ये वह मोहतीय कमके ही भेद हैं। मोहसे दर्शन मोहतीय कर्मका और राग-वेश्वी बारिज मोहतीयका ग्रहण किया गया है। मोह जोट डेय भाव तो अध्या हो होते हैं किन्तु राग पुभ भी होता हैं और जायम भी होता है। मोह, देव जीर अपुभ रागने पायकर्मका बन्ध होता है स्वर्णिए कन्दें पान बहा है। किन्तु युव रागने दुष्पकर्मका बन्ध होता है स्वर्णिए को पुष्प कहा है। यहाँ यह तम ध्यानमें रखनेकी हैं कि यह कथन वारिकमॉफी जपेआसे मही हैं किन्तु अधारिकमॉफी अपेसासे है। जपारि- करुजं पिंड बह पुरिसो इक्को वि अणेक्करूयमापण्णो । तह मोहो बहुभेजो णिहिट्टो परुषयाबीहि ॥३१०॥

श्वमरागस्य भेदमाइ-

देवगुरुसस्यभसो गुणोवयारकिरियोहि संजुत्तो। पूजावाणाइरवो उवओगो सो मुहो तस्स ॥३११॥

माबन्नयाणामृत्यतिहेतु तैश्व बन्धं मोक्षं चाह---

र्षेरवो इह सुहमसुहं सुद्धं ससहावसंगदो भावं । सुद्धे मुंबदि जीवो बज्झदि सो इयरभावेहि ॥११२॥

कर्मोमें ही पुष्प और पापका भेद है। सो उनसेले बुभ रागमे पुष्पकर्मोका बन्च होता है और अशुभ रागसे पाप कर्मका बन्च होता है। चातिकर्म तो पापकप हो है और उनका बन्च सदा होता रहता है।

जैसे एक भी पुरुष कार्यकी अपेला अनेक रूप होता है वेसे ही मोहनीय कर्में भी प्रत्यय आदिकें द्वारा अनेक प्रकारका कहा है।। २१०॥

विश्लेवार्थ—कर्मकण्के कारण बार कहे है—विष्याल, जिवरित, क्याय और योग। यदि इसमें अज्ञान मासको भी सिम्मिन्त कर ले तो वे पांच हो जाते हैं। इसमें योगके सिवास देश बारों कारण मोह-सिवास के प्रवाद है। मार्थ्याल कर के कि उदय में स्थापत मात्र होता है, इसित मोहिनीयक विकास के प्रवाद के मार्थ्य के विविद्य मात्र नाता होता है। इस तरह ये सब भाव मोहनीयका ही है। किर यो इसके कार्यये कुछ मेद देशा जाता है इसिन्य इसके मिन्सीयक मात्र है। हिए यो इसके कार्यये कुछ मेद देशा जाता है इसिन्य इसके मिन्सीयक मात्रा है। एवले गुणस्थान में नियाल भाव गहता है, इसरे और नीसरे गुणस्थान तक जज्ञानभाव रहता है, व्यवस्थान तक अज्ञानभाव रहता है, व्यवस्थान है। उस तरह यह सब मोहनीयका ही मार्थिय है। असे के प्रवेश स्थापत होनेमें भी मोहनीय हो कारण है। जत. तरतमशबकी अपेशा एक ही मोहनीय कर्मक अनेक संदर्श स्थापत कहें है।

गुभरागको कहते है-

देवगुरु और शास्त्रका जो भक्त है, गुणोंसे आकृष्ट होकर उनकी विनय भिक्त आदि करता है, पूजा, दान आदिये लोन रहता है वह मनुष्य शुभ उपयोगवाला है ॥३११॥

बिशोवार्थ — अर्हुल निद्ध और माधुवे भक्ति, व्यवहार चारितकर वर्मका वालन करनेमें मुख्य क्यारे अवलावीक रहना, आचार्य आर्था एवओका अनुरागवस जनुगमन करना ये मब गुजराम है। यह शुक्रराम केवल मंकि प्रचान स्कृत व्यवहारी पूर्वाके होना है, जानो पूर्वाके भी कराचित होना है जब वे बीजराम दशामें अपनेकी सिर र रवनेमें अग्रमर्थ होते हैं तो अस्थानमें रामते बनके लिए प्रचस्त राम होता है। (वंचा॰ दी॰ गा॰ १३६) यह प्रचस्त राम पूच्याप्तकका होतु हैं।

आगे तीनो भावोकी उत्पत्तिमें हेतु और उनके द्वारा बन्च और मोसका कथन करते हैं—

परद्वन्थमें अनुरक्तिसे शुभ और अशुभ भाव होते हैं और आत्मस्वभावमें कीनतासे सुद्ध भाव होता है। शुद्ध मावके होने पर जीव मुक्त होता है और शुभ तथा अशुभ भावसि वैचता है।।३१२।।

१ किरियाणियमसंजुतो कः सः । 'बरहतसिद्धसाङ्गुमनी धम्माम्म जा य सत् चेहा । अणुनमणं पि गुक्यां पराव्यरायोति दुव्यति ॥१३६॥—गण्यासिकाय । २ 'जो परस्थाम्म सुद्धं बसुद्धं रागेण कुणदि अदि भावं । सो सगबरितमट्टो परचरितवरो हबदि जीवो ॥१५६॥'—पश्चास्तिककाय ।

# कर्मणः फक्रमुहिस्य तत्त्रेय कारणस्य विशासार्थमाह— व्य किपि सयस्त्रुक्तं बीवाणं तं सु होइ कम्मादो । तं पिय कारणबंदते तहुता तं कारणं हणह ॥३१३॥

विशेषार्थ-प्रवचनसारके प्रारम्भमं आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है-जब यह जीव शुभ या अशुभ राग भाव करता है तो उस समय उसे शुभ या अधुभ कहते हैं, क्योंकि जो द्रव्य जिस समयमें जिस स्वभाव रूपसे परिणमन करता है वह द्रथ्य उस समय उस भाव रूप ही हो जाता है। जैसे लोहेका गोला आगर्में डाले जाने पर उष्णपनेसे सन्मय हो जाता है। इसी तरह जब जीव, दान, पूजा, बतादि रूप शुभ परिणाम करता है तब उन भावोंके साथ तन्मय होनेसे शुभ कहा जाता है और जब हिंसा आदि रूप अशुभ भाव करता है तब अशुम कहा जाता है। इस तरह शुभ और अशुमभाव पर द्रव्यमें अनुरक्तिको लिये हुए होते हैं। देव शास्त्र, गुरु भी अपने स्त्री, पुत्र , घन, सम्पत्तिको तरह ही 'पर' हैं, स्व तो केवल अपना आत्मा ही है। आत्मासे भिन्न जो कुछ है वह सब पर है। उस परके अनुरागको लेकर ही शुम तथा अशुभ भाव होते है। यदि स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति आदिमें अनुराग भाव है तो उसे बशुभ भाव कहते है। क्योंकि यह अनुराग भाव तीव क्यायरूप होनेसे संसार-समुद्रमे ही डुबानेबाला है। किन्तु इनके स्थानमे यदि कोई ससार-समुद्रसे निकालनेमें निमित्तभूत सज्बे देव, सज्बे शास्त्र और सज्बे गुरुमें अनुराग करता है तो वह अनुराग मन्द कवायरूप होनेसे शुभ कहा जाता है। किन्तु मोहनोय कर्मका उदय दोनो ही भावोमे वर्तमान है। पर द्रव्यमे अनुराग उसके विना सम्भव नही हैं। इसीसे पंचास्तिकाय गाया १५६ मे अशुमोपयोगीकी तरह शुभोपयोगीको भी पर-चरित्रचर कहा है। क्योंकि पर द्रव्यमे जिसकी वृत्ति रागयुक्त है वह परचरितचर है। यद्यपि स्त्री आदिसे देव आदि उत्तम हैं मगर हैं तो पर ही । पर इब्यसे राग हटे बिना स्व इब्यमे लीनता सम्भव नही है । स्व इब्यमे लीनता होनेसे ही मोहनीयका क्षय होता ई इसीसे उसे शुद्धोपयोग कहते है। उपयोगकी अगुद्धतामे कारण रागभाव है। तीव रागमें अशुभभाव और मन्दरागमे शुभभाव होता है। अत यद्यपि अशुभसे शुभ उत्तम है किन्तु शुद्धोपयोगकी दृष्टिमे तो जैसे अशुभ हेय है वैसे ही शुभ भी हेय है, क्योंकि दोनो ही बन्धके कारण है। मोक्षका कारण तो केवल शुद्धोपयोग हैं। प्रवचनसारके प्रारम्भमे आचार्य अमृतचन्द्रने अपनी टीकामे लिखा है सराग चारित्रसे देवगति और मनुष्यगतिके वैभव रूप पुष्य बन्ध होता है और वीतराग चारित्रसे मोक्ष होता हैं। अतः यद्यपि क्रम परिपाटीके अनुसार सराग चारित्र पूर्वक हो वीतराग चारित्र होता है फिर भी चूँकि सराग चारित्रमें कथायका कण मौजूद है जो पुष्य बन्धकी प्राप्तिमे हेतु है इसलिए उसे छोडकर कथाय मलसे रहित बीतराग चारित्र ही उपादेय है क्योंकि वही निर्वाणकी प्राप्ति में हेतु भूत है। चूँ कि मुमुक्षुके लिए मोक्ष ही इष्ट है, स्वर्ग मुख नहीं । इसलिए वह मोक्ष के हेतु भूत शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानता है । यही बात इस प्रन्यके कर्ताने भी कही है। पंचास्तिकायके अन्तमे आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है जो ज्ञानी अज्ञानवश ऐसा मानता है कि शुद्ध संप्रमोगसे सासारिक दु लसे मुक्ति भिलती है वह जीव परसमयमें अनुरक्त है। यहाँ शुद्ध सम्प्रयोगका वर्ष है मोक्षके साधनभूत भगवान् वर्हन्त वादिमे भक्तिरागसे बनुरक्त वित्तवृत्ति । ऐसा जीव पुण्य बाँधता है, कर्मक्षय नहीं करता । जिसके चित्तमे रागकी एक सूक्ष्म कनी भी जीवित है वह समस्त शास्त्रका जाता होते हुए भी अपने शुद्ध स्वरूपमें रमण नहीं कर सकता। अत स्व समयकी प्राप्तिके लिए अर्हन्त आदिके विषयमें भी क्रमसे रागकी कणिका भी हटाना चाहिए। जब अर्हन्तादिकी भक्ति रूप राग भी सर्वया त्याच्य है तब स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धी रागकी तो चर्चा ही क्या है वह तो अनन्त संसारका ही कारण है।

आगे कर्मका फल बतलाकर उसके कारणके विनाशका उपदेश देते है-

जीवोंको जो कुछ भी दुःख है वह सब कमेंके हो कारण है। उन कमोंके भी कारण है और इसिंछए उन कारणोंको हो हटाना चाहिए ॥३१३॥

बिशेषार्थ — संसारमें दुःख ही है क्योंकि आकुलता है। वहाँ आकुलता है वहाँ मुख कैसे हो सकता है। जिनके पास सन्तान नहीं है वे सन्तान न होनेसे दुःखी हैं। जिनके सन्तान होने पर भी उसके लालन- स्द्रण हुबिहहेउं जीवो मोहं सबेह णियमेण । अक्सेतरबहिणेयं जह तह व मुणह बोच्छामि ॥३१४॥ काऊण करणलद्वी सम्मगुआवस्स कुणइ जं गहण । जवसमस्त्रयमिस्सादो पयडोणं त पि णियहेऊं ॥३१५॥

आण्यन्तर और बाह्य रू.से दोनों प्रकारके कारणोको प्राप्त करके जीव जिस प्रकारसे मोहनीय कर्मका नियमसे क्षय करता है उसे सुने, में कहता हूँ ॥२१४॥

कर्म प्रकृतियोके उपशम क्षय या क्षयापशमके कारण लब्बिको करके जीव जो सम्यक्त्व

भावको या आत्म स्वभावको ग्रहण करता है वह आभ्यन्तर हेत् है ॥३१५॥

विशेषार्थ —मोहनोय कर्मके मेद दर्शन मोहनीय कर्मका उपयोग क्षय या अयोपधम हुए बिना सम्बन्धका प्राप्ति नहीं हो सक्ती और सम्बन्धका प्राप्ति हुए बिना कर्मक्यके प्राप्ति नहीं हो सक्ती और सम्बन्धका प्राप्ति हुए बिना कर्मक्यके प्राप्ति होना वाहिए। वर्गक्यका प्राप्तिका अन्तरंग कारण क्रमण्डिक है। वाहियाँ पाविक है—अयोधमम्बन्धका विश्वक्रिया होना हुए प्राप्तिका अनेर करण-क्षिया । दर्मकी प्रार्थमका वार कार्यका हिमा वाहिक होने पर भी सम्बन्धको प्राप्ति वह तक नहीं हो एक सी सम्बन्धको प्राप्ति वह तक नहीं हो एक सी सम्बन्धको प्राप्ति कारण होने पर साम्बन्धको प्राप्ति वह तक नहीं हो एक करणाहिया न हो। इसके होने पर सम्बन्धको प्राप्ति वस्तय होती है।

पूर्व सचित कर्ममन क्यो पटलकी शक्ति (जनुमाग स्पर्धक) जिस समय प्रति समय अनन्त गुणहीन होते हुए जरीरणाको जाम होतो हैं उस समय खयोयरामलीक होतो है। स्वयोरप्रमनलीक्येस जीवका जो मास साताबेदनीय आदि शुभ कमंकि बन्यमें निर्मतनुक होता है उसे विज्ञां करने हैं और स्वक्रों आदिका जो मास लिय कहते हैं। छह क्यों और नी पदाएंके उपदेश देनेवाले आचार्यको शामिक्ये तथा उपदिष्ठ तत्वींके सहुग, शारण और विचारलेको शांकको ग्रामिक्ये देशनालीक्य कहते हैं। सब कमोकी उत्तकृष्ठ सिक्ति और उत्तक अनुमागका थात करके अन्त कोशकोशकोशि स्थितिम स्थापिक करनेको ग्रामोयन्त्रिक कहते हैं। और अवस्तरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण क्य परिणामोक्ये करणालीख्य बहते हैं। उसके अनिज्ञ समयमें साम्यक्त अवस्तरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण क्य परिणामोक्ये करणालीख्य वहते हैं। उसके अनिज्ञ समयमें साम्यक्त भी उत्पत्ति होती हैं। सम्यक्तको ग्राम करनेवाला जीव पंत्रीद्य हो होता है जान मक्यों होता है। स्थापिक अर्थको जीयोम मनके दिला विनिष्ट जानको उत्पत्ति नहीं होती ! तसके प्रयत्न जीवको जो सम्यक्त प्राप्त होता है उसका नाम प्रयामेश्यन सम्यक्त हैं। प्रयामयास सम्यक्तको ग्राम करनेवाला जीव मिध्यादृष्टि होता है उपत्र पर्योगक हो होता है। तथा प्रयत्नीययस सम्यक्त अत्रक्ष होन्ते होता है, पारों गतियोमें इस सम्यक्तको उत्तर्भ हो होता है। तथा प्रयत्नीययस सम्यक्त अत्यक्ष होन्ते हेस सम्य अनाकार उपयोग नहीं होता है जया प्रयासक हो होता है। तथा प्रयत्नीययस सम्यक्त अत्यक्ष होन्ते होता है, पारों गतियोमें नहीं होता है जया प्रयासक हो होता है। तथा प्रयत्नीययस सम्यक्त अत्यक्ष होने हेस सम्य अनाकार उपयोग नहीं होता जता स्वर्णहोता होता है।

दी अपसहाबस्स म० क० स० । 'बरुगदि मध्वो सण्यो । पण्यसो मुख्यसो य सायारो । जागारो सल्लेम्सो सलिंदगो सम्ममुबगमह ॥६५१॥—गो० जोवकाण्ड ।

तिरययरकेविष्ठसमणमवसुमरणसत्यदेवमहिमादौ । इच्छेबमाइ बहुगा बाहिरहेळ सुवैयच्या ॥३१६॥ बासच्यामध्यकोवो वर्णतगुलसिकपुद्धिसंपच्यो । बुक्सन्तो सङ् बहु सर्वाद स<sup>े</sup>बोहं पमाणवयकोए ॥३१७॥

आगे सम्यन्त्वकी उत्पत्तिके बाह्य साधनोंको कहते है-

तीर्घंकर, केवली, श्रमण, पूर्वजन्मका स्मरण, शास्त्र, देव, महिमा आदि बहुतसे बाह्य हेतु. जानना चाहिए ॥११६॥

बिजीपार्थ — तरक गतिमें प्रयम शीम नरकों व जातिस्मरण, धर्मश्रवण और वेदनाधिमा से तीन बाह्य कारण है। नीचेंके याद नरकों ने जातिस्मरण और वेदनाधिमा से ही बाह्य कारण है क्योंकि बर्म उत्तम करानेने प्रवृत्त स्वस्पर्वृद्धि देवोंका गमन तीचरे नरकों आप सम्प्रयम नहीं है। तिर्धेचों तथा मृत्युम्भी स्वस्पर्यक्ती उत्तिके बाह्य कारण तोन है—पूर्वजन्मका स्मरण, स्पंत्रवण और जिनकिस चर्णन। जिन विस्वदर्धनेने ही तीर्थंकर, केवलि और अमणोका समावेश हो जाता है। देवगतिम सम्परकों उत्तिकिस बाह्य कारण चार है—वातिस्मरण, वर्मश्रवण, जिनमहिष्मर्थण ने व्यवदर्धनेन ही तीर्थंकर, केवलि और अमणोका समावेश हो जाता है। देवगतिम समावेश नित्र नित्र क्षिते हो जाता है। देवगतिम समावेश नित्र क्षिते हैं नित्र व्यवद्धिक स्वर्णन क्षेत्रवण, वस्त्रवर्धने प्रवृत्तिक नित्र बाह्य कारण है—जातिस्मरण, वस्त्रवण और विनमहिष्मर्थण ने देविस्मरण स्वर्णन क्षेत्रवण करी विस्तरम वैद्या करता है और न संवेश्व, क्योंकि इनके शुक्तकेस्म होती है। नीवेश्वकताची देवोंमें सम्बन्धकों उत्सिक्त बाह्य निमस्त्रवण से स्वर्णन क्षेत्रवण्या होती है। नीवेश्वकताची देवोंमें सम्बन्धकों उत्सिक्त बाह्य निमस्त्रवण वाते। तथा सम्बन्धण रस्टरर्स कंलापने हो सम्बन्ध है। समुद्धिक स्वर्णन से व्यवद्धिक स्वर्णन नित्रविद्याल क्षेत्र स्वर्णक्त से विवर्णन स्वर्णन स्वर्यं स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्यं स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन स्वर्णन

जो निकट थव्य जोव अनन्तगुणश्रीण निजंरासे सम्पन्न होता है और प्रमाण नयकी योजना के द्वारा तत्त्वार्यको जानता है वहो मोहका क्षय करता है ॥३१७॥

१. मोही ब॰।

बक्तं च---

जिणसत्यादो अत्ये पच्चनसादीहि बुज्झदो णियमा । स्रोयदि मोहोवचयो तह्या सत्य समघिदव्वं ॥-प्रवचनसार ८६ ।

अपितमोहस्य दर्शनकाममेदं स्वरूपं चाह-

एवं उनसम मिस्सं बाइयसम्मं च केऽपि गिह्नुंति । तिकिणांवि कार्या तियहा चिक्छय सम्भ्रव तह असम्भ्रवो ॥३१८॥ संक्वाइअधिकार्या जावावा जाव्यदंस्यचरितः । संस्काइअधिकार्या पुष्टां चिव्य जाव्य वसहरते ॥३१९॥ वेयं कु जल्य कार्या सद्धेयं जल्य दंसकां अधियं । चरियं कुलु स्वारितः वायव्यं त असम्बुर्यं ॥३२०॥

बीतराग सर्वज्ञ निनेन्द्र देवके द्वारा उपदिष्ट शास्त्रोसे प्रत्यक्षादि प्रमाणोके द्वारा पदार्थोको जाननेबाले पुरुषका मोह समूह नियमसे नष्ट हो जाता है अत शास्त्रोका अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए।

आगे मोहका क्षय होने पर सम्यग्दर्शनके लाभके भेद और स्वरूपको कहते हैं—

इस प्रकार कुछ जीव उपशम सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त या क्षायोपशिमक सम्यक्तको प्रहण करते हैं। वह सम्यक्त निश्चयनय, सद्भूत व्यवहारनय और असद्भूत व्यवहारनयको अपेक्षा तीन प्रकार है।।३१८।।

विशेषार्थं—सम्पर्धानंक तीन भेद ह्रं—जीरगमिक सम्पर्धानं, आयोपश्चीमक सम्पर्धानं और सामिक सम्पर्धानं । मिष्पान्य, सम्पर्धानं और सम्बर्धानंत वया अन्तानुबन्धों क्रोप, मान, माया, क्षोम्क उत्पापसे प्राप्त होनेवाले स्वयस्त्रंतिक क्रित्ते होने क्राप्तानंतिक सम्पर्धानं कहते हैं । इन्हीं रात प्रकृतियोक्ते स्वयसं प्रमुद्धानं क्राप्त मान, माया, लोग, मिष्पान्त और सम्पर्धानं कहते हैं । अन्तानुबन्धों क्राप्त मान, माया, लोग, मिष्पान्त और सम्पर्धानं कहते होने अन्तानुबन्धों क्राप्त सम्पर्धानं कर्ति सम्पर्धानं कर्ति सम्पर्धानं कर्ति के उद्ययमित्रात्व, आगामीकारूमं उदय आनंत्रात्वी निष्कोक्ता सदस्यान्तिक प्रमुख्य स्वाप्त सम्पर्धानं कर्ति वे उदयमे होनेवाले तत्वार्थं श्रद्धानको सायोप्यामिक सम्पर्धानं कर्ति है। स्वाप्त सम्पर्धानं कर्ति है। स्वाप्त सम्पर्धानं कर्ति है। स्वाप्त सम्पर्धानं कर्ति है। स्वाप्त 
जीवसे सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान और सम्यक् वारित्र नामादिकं भेद होनेसे भिन्न है ऐसा कर्ममादिकं अवरणीयको स्वभूत व्यवहारतय जानता चाहिए ॥३१९॥ और जिसमें अंग्रको ज्ञान, श्रद्धेयको सम्यन्दर्शन और आवरणीयको चारित्र कहा जाये उसे असर्भृत व्यवहारतय जानना चाहिए ॥३२०॥

विद्योवार्थे—गुन बौर गुनो वस्तुत अभिन्न है। गुनोशे भिन्न गुनका बौर गुनते भिन्न गुनी कोई सस्तित्व नहीं है। गुनोके सुम्यायको हो स्था कहते हैं। ऐसी एक अवस्य सस्तुमे भेर करने वाला सद्मूत स्वत्वारत्य हैं। वेश अवहारी बनोशे सम्मानके लिए कहा वाला है कि आत्मामे दर्शन, जान बौर चारित है। यमं बौर पर्मों वा गुन बौर गुनोमे स्वभावंस तो अभेद हो हैं किर भी नामादिक भेदसे से प्रमानकर स्व प्रकारका स्ववहार किया जाता है। इस तरह मेश्नुक बात्माका सद्भान सद्भुतस्वस्वहारत्यसे सम्पायक्षेत

स्वण विहिवाणि—अ० क० त० सु०। २ गुणगुणिनो. संज्ञाविमेदान् भेदकः सद्भृतस्थवहारः ।
 मामाप्तः । 'ववहारेणुवदिस्भइ णाणिस्स विशेतदवणं णाण ।'-समयसार गा० ०। ३. अस्यत्र प्रसिदस्य पर्माचान्यत्र समारोगणमस्दमृतव्यवहारः ।-अक्काप०।

सद्धा तक्ते वंसण तेस्सेव सहावजागर्ग गाणं । जैसुहणिविसी चरणं ववहारो मोक्समर्ग च ॥३२१॥

व्यवहारस्त्रत्रबस्य प्रहणोपायं साधकमावं चाह-

बाजा तह बहिरासवो जिसलाओवेज केवि गिहु जीति। एवं हि ठाइक्रण जिच्छयआवं चु साहीत ॥३२२॥ आवे तिवयसहाये जो उवयारं ज भेवकरणं च। तं जिच्छेयं हि अजियं जं तिज्जिव होइ बादेव ॥३२३॥

है। भिन्न बस्तुजीमें किसी प्रकारके साम्तम्बको तथ्य करके एकका दूसरोमें जारीय करना अवद्गृत व्यवहारत्य है। वैसे जान और प्रोपका, जदान और अद्यक्षा और जायरणीय और चारियका सम्बन्ध है। जान जैय प्यापंकी जानता है। इसीसे जानको परजान, परजान जादि कहा जाता है। सत्वस्त्र में जान जान ही है और घट घट ही हैंग न कमी जान घटकप हो सकता है और न पर जान कम हो सकता है, फिर भी चूँकि जान घटको जानता है इसिलए उत्ते घटजान कहा जाता है। यहाँ जेवका कपन जान रूपसे किया जाता है। इसी तरह तत्वापंके अद्वास्त्रो सम्बन्धान कहते हैं। अद्येश तो जात्याका गुण है उत्तका जालकन जीवादि तरह चारित जात्याका गुण है, चारियके आल्कान है वाह्य बस्तु जिनका त्याग यहण किया जाता है। उनकी चारित कहना अवदभुतव्यवहारतय है। इस तरह नय विवक्षांत्र सो सम्बन्धान भेद हो जाते है।

आगे व्यवहाररत्नत्रयको कहते हैं---

तत्त्वोंकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है, तत्त्वार्थके स्वरूपको जानना सम्यग्ज्ञान है और अशुभ कार्योंको त्यागना सम्यक् चारित्र है, यह ब्यवहार मोक्षमार्ग है ॥३२१॥

व्यवहार रत्नत्रयके ग्रहणका उपाय तथा शाधकपना कहते हैं---

कुछ लोग सर्वज्ञ देवको आज्ञाके रूपमे, कुछ पगेपदेशसे तथा कुछ परोपदेशके विना स्वतः ही व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करते हैं और इस तरह वे व्यवहाररत्नत्रयकी स्थापना करके निश्चय-रत्नत्रय रूप भावकी साधना करते हैं ॥३२२॥

निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप कहते हैं---

रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें न उपचार करना और न भेद व्यवहार करनेको निश्चय कहा है क्योंकि रत्नत्रय तो आत्मा ही है अर्थात् आत्मासे मिश्न रत्नत्रय नही है ॥३२३॥

१. तं वेत अ० क० त० व० । तज्वेत मुल । 'बम्मादीसहरूणं सम्मतं भाषमंत्रपुल्यादं । विट्ठा तर्वीह परिया विवाहीं सीम्सलमांगीति । १६०। '—पक्षास्तिक । २. 'बमुहारी विणिवित्त सुद्दे परिवती य लाग चारित ।''' वत्त्वहारो सीम्सलमांगीत ।''इ०। '—प्रकृष्टसेम्बह । ३ क्लपंत्रणविद्यालं त्याणं विण्यादो वहतु गं । 'बाणाप्त विद्यालं चित्रण विण्यादो त्यालं विण्यादे त्यालं त्यालं त्यालं विण्यादे त्यालं त्यालं विण्यादे त्यालं विण्यादे त्यालं त्

विशेषार्थ--जिनागममें वस्तुस्वरूपके निरूपणको दो पढितयाँ है । उनमेसे एकका नाम निश्वय और दूसरेका नाम व्यवहार है। निक्चय नय वस्तुके स्वाधित स्वरूपको कहता है और व्यवहार नय पराश्रित ... स्वरूपको कहता है। दूसरे शब्दोमें निध्ययनय शुद्ध द्रव्यका निरूपक है और व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यका निरूपका । बस्तुमे अगुद्धता भी दो प्रकारते होती है। एक तो विकारकृत अगुद्धता और दूसरे अखण्ड वस्तुमें भेरपरक अगुद्धता । जैसे आत्मामे रागादिजन्य अगुद्धता है वह भी व्यवहार नयका विषय है और अखण्ड आत्मामें वर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपसे भेद करना मेदकन्य अञ्चलता है वह भी व्यवहार नयका विषय है। क्योंकि वारमा तो रस्तत्रयात्मक एक अखण्ड द्रव्य है। इसीलिए समयसार गाया ७ में कहा है कि आत्मामे दर्शनज्ञान चारित्र व्यवहारनयसे कहे जाते हैं। निश्चय नयसे तो ज्ञान भी नही, चारित्र भी नही, दर्शन भी नही, वह तो केवल शुद्ध ज्ञायक है। इसी गायाकी टीकामें आचार्य अमृतचन्द्रजीने कहा है-इस शुद्ध ज्ञायक आत्मामे कर्मबन्धके निमित्तमें ही अशद्भता नहीं आती किन्तू जान दर्शन चारित्रवाला आत्मा है यह कहनेसे भी अशुद्धता आती है क्योंकि बस्तु तो अनन्तप्रमंहप एकप्रमों है। किन्तु व्यवहारी जन धर्मोंको तो समझते है, अखण्ड एकरूप धर्मीको नहीं समझते । अत. आचार्य उन्हें समझानेके लिए धर्म और धर्मीमें स्वामाविक अभेद होते हुए भी कथनके द्वारा भेद उत्पन्न करके व्यवहारसे हो ऐसा कहते हैं कि आत्मामे दर्शन ज्ञान और चारित्र है। परमार्थदृष्टिसे देखा जामे तो एक द्रव्य अनन्तपर्यायोको पिये हुए होनेसे एक ही है। उस एकत्व स्वभावका अनुभवन करने-बार्कोंको दृष्टिमें दर्शन भी नहीं, जान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, एक शद आत्मा ही हैं। अत निश्चय नयसे रत्नवयात्मक आत्मा हो मोक्षका मार्ग है क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्मरूप हो है और व्यवहारनयसे सम्बद्धाति सम्बद्धात और सम्बद्ध चारित्र मोलमार्ग है। यही बात द्रव्यमंग्रह गामा ३९ में कही है। **जैसे** मोक्समार्गका कबन दो पद्धतियो या नयोके द्वारा दो रूपसे किया जाता है वैसे ही रत्नत्रयके स्वरूपका कथन भी दो नयोंके द्वारा दो प्रकारसे किया जाता है उनमेंने एकको निश्चय रत्नत्रय कहते है और एकको व्यवहार रत्नत्रय कहते है । रत्नत्रय स्वरूप आत्मामें उपचार या भेदव्यवहार नहीं करना निश्चय रत्नत्रय है अर्थात आत्माकी श्रद्धा निश्चय सम्यग्दर्शन, आत्माका ज्ञान निश्चयसम्यग्द्धान और आत्मामे स्थिरता निश्चय चारित्र है इस तरह ये तीनो आत्मस्वरूप ही है। इन तीनोंका ही विषय केवल एक आत्मा है। उससे भिन्न कोई अन्य वस्त नही है। किन्त तत्त्वोकी श्रद्धा सम्यग्दर्शन, तत्त्वोका ज्ञान सम्यग्जान और अवाभ कर्मोको त्याय-कर शम कर्म करना सम्यक्तारित्र ये व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है। व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रयमे साध्य-साधन भाव आगममे कहा है। व्यवहाररत्नत्रयके द्वारा निश्चय रत्नत्रय साधा जाता है। निश्चयकी भावनासे प्रेरित होकर जीव व्यवहाररत्नत्रयको ग्रहण करता है इसके ग्रहण करनेमें स्वतः अन्त प्रेरणा भी कारण होती है और परोपदेश भी कारण है। व्यवहारनय भेदप्रधान है अत उसमें साध्य और साधन मिन्न होते हैं। साध्य तो पर्ण शुद्धता रूपसे परिणत आत्मा है और साधन है भेदरत्नत्रयरूप परावलम्बी विकरमः। क्योंकि व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यक्तान और व्यवहार सम्यक्षारित्रका विषय आत्मासे जिल्ल है । व्यवहार सम्यन्दर्शनका विषय नौ पदार्थ वा सात तत्त्व है, व्यवहार जानका विषय अंगपुर्वगत शाम है और व्यवहारचारित्रका विषय शास्त्रोक्त आचार है। अत व्यवहारी सर्वप्रथम यह भेदज्ञान करता है कि यह श्रद्धान करने योग्य है और यह श्रद्धान करने योग्य नहीं है, यह जानने योग्य है और यह जानने योग्य नहीं है, यह आचरण करने योग्य है और यह करने योग्य नहीं है। ऐसा निर्णय करनेपर जीवादि नौ पदार्योका मिष्यात्वके उदयमे होनेवाले मिष्या अभिनिवेशमे रहित सम्यक्षद्धान करता है । यथा—दुःख हेय-तत्त्व है। उसका कारण संसार है। ससारके कारण आसव और बन्ध पदार्थ हैं। उनके कारण मिध्यावर्धन, मिष्याज्ञान, मिष्याचारित्र है। सुख उपादेय तस्व है, उसका कारण मोक्ष है। मोक्षके कारण संवर और विष्कृ दर्शन ज्ञान स्वभाववाला है, तथापि व्यवहारसे अनादि कर्मबन्यके वशीभूत होकर अयुद्ध परिणासको करता है। उसते पौद्गलिक कर्मका बन्ध करता है। कर्मका उदय होनेपर बारों गनियोमें अमण करता है। जम्म लेनेपर शरीर और डन्द्रियाँ होती हैं। इन्द्रिय सुक्षमें पड़कर राग-द्रेष करता है। राग-द्रेषरूप परिणासने

पुन: कर्मबन्य होता है । इस तरह रागादि परिणामोंका और कर्मका परस्परमें की कार्यकारणसाव है वही पुष्य, पाप आदिका कारण है। ऐसा जानकर उक्त संसारचक्रका विनाश करनेके लिए बब्यावाध सुख ब्रादि गुणेंकि समूह रूप अपने आत्मस्वरूपमें रागादिविकल्प दूर करके मावना करना चाहिए। इस प्रकारका श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्त्वके विनिष्क्यका बीब है। उसके होनेपर जो सम्यक् ऋत होता है वही ज्ञान चेतना प्रधान आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका बीज है । इन सम्बन्धर्शन और सम्बन्धानके होनेपर समस्त अमार्गीस छटकर इन्द्रिय और मनके विषयभूत पदार्थोमें रागद्वेषपूर्वक विकारका अभाव होनेसे जो निर्विकार ज्ञानस्वभाव-रूप समभाव होता है वही सम्यक्चारित्र है । आधाय यह है कि मिय्यात्व बादि सात कर्मप्रकृतियोका उपशम, क्षय या क्षयोपशमके होनेके साथ अपनी गुडात्माके अभिमुख परिणामके होनेपर, शुद्ध आत्मभावनासे उत्पन्न निर्विकार वास्तविक मुख्यको उपादेय मानकर संसार शरीर और भोगोंमें जो हेयबुद्धि होती है वह अतुर्यगुण-स्थानवर्ती जतरहित सम्यव्धिको अवस्था है । तथा अप्रत्यास्थानावरण कथायका क्षयोपशम होनेपर जो यथा-धक्ति त्रसवधसे निवृत्ति होती है वह पंचमगुण स्वानवर्ती आवककी अवस्था है । आगे ज्यो-ज्यों रागाविका क्षयोपशम होनेपर शुद्धारमाकी अनुमृति बढती जाती है त्यो-त्यो बाह्य त्याग भी बढता जाता है। यहाँ जो बाह्यमें पंचेन्द्रियके विषयोंका त्याग है वह व्यवहारनयसे चारित्र कहा जाता है और को अभ्यन्तरमें रागादिका अभाव है वह निरुचयसे चारित्र है। सारांश यह है कि वीतराग सर्वत्र प्रणीत जीवादि पदायाँका सम्यक् श्रद्धान और सम्यन्तान तो गृहस्यों और साधुओका समान बाबार है। जो साधु होते है वे तो आचार शास्त्रमे विहित-प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्यानके योग्य पाँच महावत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, वडावश्यक आदिका पासन करते हैं और जो गृहस्य होते हैं वे उपासकाचारमे विहित पंचम गुणस्वानके योग्य दान, शीरू, वत, पूजा, उपवास आदि करते हैं । यह व्यवहार मोक्षमार्ग है । इस व्यवहार मोक्षमार्गको करते हुए जब जितने काल तक बाल्मा विशिष्ट शद्धभावनावश स्वभावभूत सम्यन्दर्शन, सम्यन्तान और सम्यक्षवारित्रके साथ एकोभूत होकर त्याग और उपादानके विकल्परे सून्य होकर निश्चल हो जाता है उतने काल तक चूँकि वह आत्मा जीवस्वभावमें नियत चारित्ररूप हो जाता है अत वह निष्चयसे मोक्षमार्ग है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहारमे साध्य-साधन भाव होता है। यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिए कि पूर्व शुद्धताके अध्यित जो सम्यन्दर्शन, सम्यन्धान और सम्यक्षारित्र है वे ही मोक्षके कारण हैं और पराश्चित होनेपर वे बन्धके कारण हैं। यह बात पंचास्तिकाय गाया १६४ में कही है। जैसे घी यद्यपि स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निके संसर्गसे वही दाहक हो जाता है। उसी तरह यद्यपि सम्यन्दर्शन, सम्यन्त्रान और सम्यक्षारित्र मुक्तिके कारण है तथापि पचपरमेष्ठी आदि प्रशस्त द्रव्योंके संसर्गसे वे साक्षात् पुण्यबन्धके कारण होते है और मिथ्यात्व तथा विषयकषायमें निमिल्तमूत पर-ह्रव्योंके आश्रित होनेपर पापबन्धके कारण होते है, इसीसे उन्हें निष्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र कहते हैं। सतः पचपरमेष्ठीकी भक्ति वादिसे मोक्ष माननेवाला भी जोव परसमयरत कहा गया है। विन्तु जो पुरुष निर्विकार-शुद्धारम भावना रूप परम उपेक्षा संयममें स्थिर होना बाहता है और उसमे असमर्थ होनेपर काम, क्रोधादिरूप अशद्ध परिणामोसे अवनेके लिए पंचपरमेष्ठी आदिकी भक्ति करता है वह उस समय सुक्सपरसमय प्रवृत्त होने से सराग सम्यादृष्टि होता है। यदि वह गुद्धात्मभावनामे समर्थ होनेपर भी उसे छोडकर ऐसा मानता है कि शुभोपयोगसे ही मोक्ष होता है तब वह स्थूल परसमय रूप परिणामसे अज्ञानी सिच्यादृष्टि होता है। अतः भव्यजीव मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके और यवासम्भव चारित्रमोहनीयका उपशम-क्षय-क्षयोपशम होनैपर यद्यपि अपने गुणस्थानके अनुसार हेयबृद्धिसे विषय सुखको भोगता है तथापि निज शुद्धारमभावनासे उत्पन्न बतीन्द्रिय सुसको ही उपादेय मानता है। उसकी यह भावना ही उसे व्यवहारसे निश्चयको बोर ले जाती है। और इस तरह निश्चय और व्यवहारमें साध्य-साधन भाव बनता है। इसके विषयमें स्वर्ण और स्वर्णपायाणका दृष्टान्त दिया है। जिस पाषाणमें स्वर्ण होता है उसे स्वर्णपाषाण कहते हैं। जिस प्रकार व्यवहारनयसे स्वर्ण-पावाण स्वर्णका साधन है उसी प्रकार व्यवहार मोक्समार्ग निश्चयमोक्ष मार्गका साधन है अर्थात् व्यवहार गयसे भावकिंगी मुनिको सविकल्प दशामें वर्तते हुए तत्त्वार्थश्रद्धान, तत्त्वार्थश्रान और महावतादिरूपचारित्र निविकल्पदशामें क्तीते हुए जुडात्मश्रदान, ज्ञान और बनुष्ठानके साधन है।

एवं इंसणजुत्तो बरित्तमोहं ब सविय सामेण्णो । छैहवि हु सो परमप्पा बट्टंतो एण<sup>®</sup> कम्मेण ॥३२४॥

इति दर्शनाधिकारः ।

धुवज्ञानपरिकटसायनः सम्बन्धस्य हेतुं स्वस्यं निश्वयं वाह— देसेंगकारणमूर्वं गाणं सम्मं खु होइ जोवस्स । तं सुवणाणं गियमा जिणवयणविणिगम्यं परम् ॥३२५॥ बत्यूण अं सहावं जहद्वियं गयरमाण तह सिद्धं । तं तह ब जोणणे हह सम्मं गाणं जिया वंति ॥३२६॥

उक्तं च-

संसयविमोहिवक्भमविविज्जयं अप्पपरसङ्बस्स । गृहण सम्म णाणं सायारमणेयभेयं तु ॥—द्रव्यसं ४२ ॥

इस क्रमसे सम्यग्दर्शनसे युक्त मुनि चारित्र मोहनीयका क्षय करके परमात्मपदको प्राप्त करता है।। २२४॥

दर्शनाधिकार समाप्त हुआ ।

आये श्रृतज्ञान रूपसे परिणत आत्माके सम्यत्मनेका हेतु और स्वरूप तथा निश्चयका कथन करते हैं---

सम्परकौनपूर्वक जीवके जो ज्ञान होता है वह सम्यक्तान है । अथवा सम्यप्कानका कारण-भूत जीवका ज्ञान सम्यप्कान है और वह ज्ञान जिनायमसे निकला हुआ नियमसे उत्तम श्रुतज्ञान है ॥ २२५ ॥

बिद्धी बार्य — यब तक जोवको सम्मक्तको प्राप्ति नहीं होती तब तक उसका ज्ञान सक्या नहीं होता । ज्ञानके सम्मक्तका कारण सम्मक्तको हो है। इसके अनुमार मिध्याजानपूर्वक ही सम्मय्यदान होता है। बर्चोंकि सम्मय्यदेनको उत्पत्तिक लिए लात तत्त्रीका स्वाप्तज्ञान होना आवस्पक है उसके बिना सम्मय्यान महो हो मकता । अत निनामका स्वत अवसाहन करके या परीपदेशके होनेवाल मुत्तान ही सम्मय्यानका कारणमूत है। अध्यापन सम्मय्यान तो भूतजानपूर्वक ही होता है और निस्त्रंत्र सम्मय्यानमा की प्रस्तु स्वत्रान कारण है इस वास्त्रको वर्षाप्त सम्मय्यानका नहीं है स्वाप्ति सम्मय्यानके बिना ज्ञान स्वत्रान नहीं होता । तथापि बूँकि वह भूतज्ञान सम्मय्यानका कारण है स्वित्य प्रवेश प्रवारों ही सच्या ज्ञान कहा गया है।

आगे सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहते हैं---

वस्तुका जो यथावस्थित स्वभाव नय और प्रमाणके द्वारा सिद्ध है उसको वैसा हो जानना सम्यग्जान है ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं॥ ३२६॥

द्रव्यसंग्रहमें कहा भी है-

आत्माके और जन्य वस्तुजोके स्वरूपको सद्यय, विषयंय और अनुष्यवसायमे रहित जानना सम्ययना है। वह मान साकार होता है और उसके अनेक भेद हैं।

१. समम्पा अ • क • । समप्पो स॰ ज॰ जु॰ । २. भवदि हु॰ मु॰ । २. जनेन कमेप वर्तमान. इत्यर्थ. । एम मन्येष अ ॰ क ॰ स॰ ज॰ जु॰ । ४. 'बीवारिसह्हणं सम्मणं स्वमप्पाते तं तु । दुरिमिणदेसविमृद्धलं पार्ण सम्मं तु होदि तदि विद्व ॥४१॥—जुव्यसद्व । ५ जाण्यो अ ॰ क ॰ स॰ जु॰ सु॰ ।

बहिरंत परमतन्त्रं जन्मा वार्ण सु वं ठिवं वार्ण । तं इह जिल्ह्यमाणं पुंच्यं तं मुणह वबहारं ॥३२०॥ अतिन्यासिमन्यासि मुठाज्यमने स्वार्थिनां निषेक्यति—

> ता सुयसायरमहणं कीरह<sup>3</sup> सुपमाणमेरुमहणेण । सियणयर्फाणवगहिए जाव ण मुणिबो हु बस्बुसन्भानो ॥३२८॥

> > इति ज्ञानाधिकारः ।

विशेषार्थ-'यह सीप है या बाँदी' इस प्रकारके अनिश्चयात्मक आनको संशय कहते हैं। सीपको चौदी समझ लेना विपर्यय वा विश्वमज्ञान है। और चलते हुए मार्गमे जो तुम आदिका स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान नहीं होता कि क्या है उसे अनध्यवसाय या विमोह कहते हैं। इन तीन मिथ्याज्ञानोसे रहित जो ज्ञान होता है वह लौकिक सम्पन्नान है। किन्तु सहज शुद्ध केवलजान और केवलदर्शन स्वभाव बात्माके स्वरूप को तथा जीव सम्बन्धी भावकर्म नोकर्मरूप परद्रध्यको और पुद्गल आदि शेष सब द्रव्योको नय प्रमाणके द्वारा जैसा स्वरूप प्रतीत हो वैसा हो ठीक-ठीक जानना वस्तुत सम्ययकान है। शास्त्रोंमें नय विवक्षांसे वस्तुओका कथन किया है यदि नयविवक्षाका ज्ञान न हो तो उसमे परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है बतः जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया गया है उसको उसी विवक्षासे टीक-ठीक जानना ही सम्यन्तान है। जैसे आगममें पृथिवी काय आदिके भेदसे जीवके छह प्रकार तथा इन्द्रियोंके भेदसे एकेन्द्रिय आदि पाँच भेद बतलाये है किन्तु निश्चयसे इन्द्रियाँ और पृथिवीकाय अपदि जीवके स्वरूप नहीं है। अत व्यवहारनयसे ही पृथिवी आदि पट्कायोको जीव कहा है, निरुचयसे तो जीव अतीन्द्रिय अमूर्त और केवल ज्ञानादि गुणोका पिण्डरूप है। इसी तरह जीवको कमोंका कर्ता और भोक्ता कहा है यह कदन भी व्यवहारनयसे है। निश्चयनयसे तो जीव अपने केवल ज्ञानादिरूप शुद्ध भावोंका ही कर्ता और भोक्ता है। अतः गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवसमास आदिके भेदोंके द्वारा तथा कर्मजन्य भेदोके द्वारा संसारी जीवका जितना भी कथन है वह सब व्यवहारनयसे है। इस नयविवक्षाको जाननेसे ही जीवादि पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होता है। अत सम्यन्ज्ञानके लिए नय प्रमाणादिका स्वरूप भी जानना आवश्यक है। आगे निश्चयज्ञानका स्वरूप कहते हैं-

बाह्य और अन्तः परमतत्त्वको जानकर ज्ञानका ज्ञानमें ही स्थिर होनेको यहाँ निश्चयज्ञान कहा है। और पहले जो ज्ञानका कथन किया है उसे व्यवहारज्ञान जानी ॥ २२७ ॥

विद्रोबार्थ—जहले कहा है कि पराजित रूपन व्यवहार और स्वाजित रूपन निरुवय है। ज्ञान अपने को भी जानता हैं भीर परको भी जानता है। बाह्य जेयकी अपका परजान, परजान आदि सब व्यवहार कान है। मित्र, ब्रुद्ध, त्रविव आदि सेव व्यवहार कान है। मित्र, ब्रुद्ध, त्रविव आदि सेव प्रशे व्यवहार कोर सक्ती सहायताहे होता है उसे मित्रजान कहते हैं। मित्रजान कहते हैं। मित्रजान कहते हैं। प्रत्यो प्रश्च के प्रश्च कान कहते हैं। मित्रजान कहते हैं। मित्रजान कहते हैं। मित्रजान कहते हैं। मेनलजानका फल उनेता हैं। सकते जानका है अपने प्रश्च होता है। व्यवहारनवसे केवलजान परको जानता है निश्चयन्त्रवसे अपने ही वानका है। जन परिपूर्णकान हो निश्चयन्त्रवसे स्वयं कानकर भी वह स्वरूप ही एक्ट्रप्रकान है।

आये आरमार्थी पुरुषोके किए खुतके अध्ययनमें अध्याप्ति और जित्याप्तिका निषेष करते है— स्याद्वादनयरूपी नागराजसे गृहीत प्रमाणरूपी बेस्मयानीके द्वारा तब तक श्रुतरूपो सागर का मन्यन करो, जब तक वस्तृके स्वरूपका ज्ञान न होवे ॥ ३२८ ॥

१. णार्ण मु∙। २. पुल्युत्तं मु∘---श्र० क० ल० त्र० मु∘। ३. कीरइ त्र०।

निहस्त्रसाध्यस्य व्यवहारेण साधककमं प्रदश्यं ताम्यामपि(१) व्यास्यानार्थं क्रममाह---

णिच्छय सैन्स्नसरूवं सैराय तस्सेव साहणं बरणं । तह्या वो विय कमसो पडिज्जें[च्छ]माणं पेंबुज्जोह ॥३२९॥

चारित्रस्वामिनः स्वरूपं निरूप्य तस्यैव भेदं दर्शयति--

दंसजसुद्धिवसुद्धो मूलाइगुणेहि संजुबी तहय । सुहदुःखाइसमाणो झाँणणिकीणो हवे समणो ॥३३०॥

#### ज्ञानाधिकार समाप्त ।

व्यवद्वारकेद्वारा निरुवयरूप साध्यके साधनक्रमको बतलाकर व्याख्यानके लिए दौनोका क्रम कहते हैं—

निरुचय साध्य स्वरूप है। उसका साधन सराग और वोतराग चारित्र है। अतः दोनोको भी क्रमसे धारण करने पर जीव प्रवोधको प्राप्त होता है॥३२९॥

विशेषार्थ — निरुप्य और व्यवहारमें माध्य-माधन भावका कवन पहुंठे किया है। आगे निरुप्य स्वरूपको प्राप्ति में साधन चारिकका कपन करते हैं। चारित सराम और बीतरामके भेदने दो प्रकार का है। मीटे तौर पर सरामीके चारिकको सरामचारिक को सहार हो। मीटे तौर पर सरामीके चारिकको सरामचार्य और तीराम चारिक वाराहवें की ताराहवें की कायका उदय दमने गुम्प्यम नाथा जात है जन कपायके उदयके अवाताय चाराहवें और बाराहवें गुम्प्यमानको वीतराम कपाय करते हैं। किर भी मृष्य करते रामको प्रधानता छंडे, सानवे तक रहती है बत: नमसे ही सराम चारित माना गया है। चारितका धारण रामको निवृत्तिके लिए किया वाता है। अत सरामी भी रामको निवृत्तिके लिए हो चारितका धारण रामको निवृत्तिके लिए किया वाता है। करते है।

चारित्र के स्वामीका स्वरूप बतलाकर उसके भेद बतलाते है--

को दोष रहित सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध तथा मूल और उत्तर गुणोंसे युक्त होता है सुस्न और दुःस्वमें जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमे लोन रहता है वह श्रमण—जेनसायु, चारित्र का भारक या चारित्रका स्वामी है।।३३०।।

विद्रोषार्थ —सम्बन्धनं और सम्बन्धानपूर्वक चारित्र हो वर्ष है और वह वर्ष साम्यभाव कप है। उसके चारकको ही अमण कहते हैं। सत्रु और भित्रमें, मुख और दुःखर्में, प्रशंसा और निन्दार्में, स्रोध और

१. प्रदर्शनास्या—अ० क० त्रा० ज्ञा २ , मृज्य ज्ञा २ । ३ तराह तः ज्ञा ४ पविष्ण्याण क० क० त्रा० ज्ञा छु । ५. प्युक्तेरि ज्ञा क० त्रा० छु । प्युक्तेरि ज्ञा १ , झाणे लीघो अ० छु । 'पंत्रसमिदी विपुत्ती पंत्रीद्यसंबुद्धी जिदकताजो । दंगणणाणसममो समयो सो संबदी प्रणिदी ॥२४०॥ समसत्तृबंधुवरणी सम्बुद्धुवन्नो पसंस्थिदसमो । समलोट्युक्तवणो पुण जीविदसरणे समी समयो ॥२४१॥'—प्रवचनकार ।

# असुहेण रायरहिको बयाइरायेण को हु संजुत्तो । सो इह मणिय सराओ मुक्को बोह् नं पि करु इयरो<sup>ँ</sup> ॥३३१॥ ं

सुवर्णमें तथा जीवन और मरणमें विश्वका सममाव है, यह मेरा है और यह पराया है, यह सुववायक है और यह प्रख्वायक है, यह मेर उपकारी है और यह अवकारी, यह हो बेरा रफक है और यह अवकारी के वह देवा के वह स्ववकार के वह देवा मेर वह है कि मेर वह है कि स्ववकार के वह देवा क

आये सराग और वीतरागका कथन करते है-

जो अशुभ प्रवृत्तियोंसे तो राग नहीं करता, किन्तु जिसे बतादिरूप शुभ प्रवृत्तियोंसे राग रहता है उसे यहाँ सराग चारित्रका धारक अमण कहा है और जिसे अशुभ और शुभ दोनों ही प्रकारका राग नहीं है वह अमण बीतरान है ॥३३१॥

विहोषार्थ--आगममे श्रमण दो प्रकारके बताये हैं एक शुद्धोपयोगी और एक शुन्नोपयोगी। शुद्धो-पयोगी वीतराग होते हैं और गुभोपयोगी सराम होने हैं। गुडोपयोगीको निरास्रव कहा है और शुभोपयोगी को आस्रवसे सहित साम्रव कहा है। इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है कि उपयोगके तीन प्रकार है—अगुभ, गुभ और शुद्ध । विषय और कवायमे अनुरक्त होकर जो विषयकवाय वर्षक शास्त्रोको सुनता है, विषयी पुरुषो की सगति करता है उसका उपयोग अशुभ होता है। किन्तु जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुका श्रद्धानी बनकर जीवो पर दयाभाव रखता है उसका उपयोग शुभ होता है। शुभोपयोगसे पुण्यबन्ध और अशुभोपयोगसे पापबन्ध होता है। किन्तु शुभ और अशुभ दोनो प्रकारके रागसे रहित शुद्धोपयोगसे बन्ध नहीं होता है। अत वस्तुत शुद्धोपयोग हो उपादेव है। गुणस्थानोंकी परिपाटीके अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय गुणस्थानमे यद्यपि अशुभोपयोग रहता है किन्तु ऊपर-ऊपर उसकी मन्दता होती जाती है। आगे चतुर्य, पंचम और छठे गुणस्थानमे परम्परामे शुद्धोपयोगका साधक शुभोपयोग रहता है । इसका स्पष्टरूप यह है कि सम्य-ग्दृष्टि यद्यपि उपादंय रूपसे निज शुद्ध आत्माको ही भाता है किन्तु चारित्रमोहके उदयसे उसमे असमर्थ होने पर निर्दोष परमात्मस्यरूप अर्हन्तो और सिद्धोकी तथा उनके आराधक आचार्य, उपाध्याय और साधुओकी भक्तिमें मन लगाकर विषयकषायमे प्रवृत्तिको रोकता है। इस तरह उसका वह शुभोपयोग भी परम्परासे शुद्धोत्रयोगमे सहायक कहा जाता है। आगे सातवें गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक अधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेदको लिये हुए शुद्धोपयोग रहता है। शुद्धोपयोगर्मे शुद्ध बुद्ध स्वभाव निज आत्मा हो ध्येय रहती है। सातवे आदि गुणस्थानीमे भी शुद्ध ब्येय होनेसे, शुद्ध आत्माका अवसम्बन होनेसे, और शुद्ध आत्म-स्वरूपका साधक हीनेसे शुद्धोपयोग घटित होता है। यह शुद्धोपयोग न तो संगरके कारणभूत मिथ्यात्व रागादि अभूद पर्यार्थोकी तरह अभूद होता है और न केवलजानरूप भूद पर्यायकी तरह भूद होता है। किन्तु इन दोनो अवस्थाओंसे विलक्षण तीसरी अवस्था होती है जो शुद्धात्मानुभूति रूप निरुवय रत्नत्रय स्वरूप तथा मोक्षका कारण होती है।

श्वमणा सुद्धवजुत्ता सुद्दोबजुत्ता य हॉिंक समयम्द्रि । तेसु वि सुद्धुवजुत्ता वणासवा सासवा सेसा ॥२४५॥
—अवचनसार ।

सम्मा विय मिच्छा बिय तबोहणा समण तहय अणयोरा । होंति विराय सराया जविरिसिमुणिणो य णायव्या ॥३३२॥ श्रद्धानादि कुर्वतो मिथ्यासम्यग्मावं यथा तथा चाह--'इंदियसोक्सणिमिसं सद्धाणादीणि कुणइ सो मिच्छो ।

तं पिय मोक्सणिमिशं कुम्बंतो भणइ सिंह्ट्री ॥३३३॥

तपस्वी अनगार श्रमण सम्यग्दृष्टि भी होते हैं और मिथ्यादृष्टि भी होते हैं तथा ऋषि, यति और मुनि सरागी भी होते है और वीतरागी भी होते है ॥३३२॥

विशेषार्थ--जिनरूपके घारी भिक्ष अनेक प्रकारके होते है, उनके नाम है-अनगार, यति, मुनि और ऋषि । सामान्य साधुओको अनगार कहते हैं। उपशम और क्षपकश्येणी पर आरूढ साधुओंको स्रति कहते हैं। अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी और केवलज्ञानीको मृति कहते है। और ऋदिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं। अनगार अर्थात् सामान्य साचु सम्यग्दृष्टि भी होते हैं और मिय्यादृष्टि भी होते हैं। कौन सम्यग्दृष्टि और कौन मिथ्यादृष्टि होते है इसे ग्रन्थकारने आगे स्वय स्पष्ट किया है। शेव ऋषि यति और मृनि सरागी भी होते हैं और वीतरागी भी होते हैं। इनमें जो प्रमत्तादि गुणस्थानवर्ती है वे सरागी है और जो वीतराग अवस्थामे स्थित हैं वे वीतरागी है।

श्रद्धान आदि करते हुए भी कैसे सम्यग्पना और मिय्यापना होता है यह बतलाते हैं-

जो इन्द्रिय सुखको प्राप्तिके लिए श्रद्धान ज्ञान और चारित्रका पालन करता है वह मिथ्या-दृष्टि है और जो मोक्षके लिए श्रद्धान आदि करता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥३३३॥

विशेषार्थ-जैन आचार और विचारकी श्रद्धा करके उसका पालन करनेवाले गृहस्य ही नहीं, साधु भी सम्बद्धि और मिथ्यादृष्टि होते हैं। जिन्होंने ससार भोगोंकी इच्छासे, देवगति और भोगभूमिकी लुभावनी भोगवातासे आकृष्ट होकर उसी की प्राप्तिक लिए बता वरण स्वीकार किया है वह मिण्यादृष्टि है और जिसने ससारके सुसको त्याज्य मानकर मोझकी प्राप्तिके लिए जिनदीक्षा घारण की है वह सम्यग्दृष्टि है। समयसार गाया २७३ आदिमे आचार्य कृत्दकृत्द स्वामीने लिखा है कि अभव्यजीव जिन भगवानके द्वारा कांचत व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तपको करते हुए भी बज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही रहता है क्योंकि इन सबके करने-का जो वास्तविक लक्ष्य मोक्ष है उसी पर उसकी श्रद्धा नहीं है। और इसका कारण यह है कि उसे शुद्ध क्षानमय आत्माको हो प्रतीति नही है। जिसे शुद्ध ज्ञानमय आत्माका ही ज्ञान नही है उसकी श्रद्धा ज्ञान पर हो नहीं हैं। और ज्ञानपर श्रद्धा न होनेसे ग्यारह अगका पाठो होनेपर भी, शास्त्राध्ययनका जो गुण है उसका अभाव होनेसे वह ज्ञानी ही नहीं है। शास्त्राध्ययनका वास्तविक लाभ है सबसे भिन्न वस्तुभूत ज्ञानमय आरमा का परिज्ञान, जिसे उसकी श्रद्धा हो नहीं है उसे शास्त्राध्ययनसे भी उसका परिज्ञान नहीं हो सकता । ऐसा व्यक्ति अज्ञानी ही होता है। शायद कहा जाये कि उसे धर्मकी तो श्रद्धा है तभी तो उसने मुनिदीक्षा ली है ? इसका उत्तर यह है कि उसे यह अदा है वर्मसेवन मोग प्राप्तिका निमित्त है, कर्मक्षयका निमित्त है ऐसी उसकी श्रद्धा नहीं है। अतः जो घमको भोगका साधन मानकर उसकी प्राप्तिके लिए जप, तप करते हैं वे मिच्यादृष्टि है। क्योंकि जिनकी रुचि संसारके भोगोमें है वे सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते है। वस्तुस्वरूपका यथार्थ श्रद्धालुं संस्कारवश भोगोको न छोड सके यह सम्भव है किन्तु विषयोग अभिरुचि रखे यह सम्भव नहीं है। अभिरुचिका मूल सस्कार नहीं, अज्ञान भाव है इस प्रकारका अज्ञानीपना ज्ञानी सम्यग्दृष्टिमें कैसे हो सकता है ?

 <sup>&#</sup>x27;देशप्रत्यसवित्केवलभृदिह मृतिः स्यादृषि प्रोद्गतिद्वरारूढ श्रेणियुग्मोऽजनि यतिरनगारोऽपरः साधुरकः। राजा ब्रह्मा च देव परम इति ऋषिविक्रियाः श्लीणशक्तिप्राप्तो बुद्धभौषधीशो वियदयनपट्विश्ववेदी-क्रमेण ॥'---चारित्रसार । २ 'सङ्हदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पूर्णो य फासेदि । घम्मं भोगणि-मित्तं णदु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥२७५॥'—समयसार ।

### सरागचारित्रस्य स्वरूपं भेदं च दर्शयति--

मूकुत्तरसमणगुणा बारण कहलं च पंच आधारी । सोहो तहव सुणिट्टा सरावेचरिया हवद एवं ॥३३४॥ वदसमिविविवरोहो बायस्साचेलकोचमह् णाणं । <sup>3</sup>ठिवभोज्ज एवभर्स स्विविस्वणमवंतवसणं च ॥३३५॥

सराग चारित्रका स्वरूप और भेद कहते हैं-

अमणोंके मूलगुणों और उत्तरगुणोंका धारण करना, उनका कथन करना, पाँच प्रकारका आचार, आठ प्रकारकी सुद्धि तथा सुनिष्ठा थे सब सरागचारित्र हैं ॥ ३३४ ॥

आगे ग्रन्थकार श्रमणोंके मूछगुणोका और उत्तरगुणोंका कथन करते है-

पौच महान्नत, पौच समिति, पौचों इन्द्रियोंका निरोध, छह आवस्यक, बस्त्रका सर्वया त्याग, केशलुंचन, स्नान न करना, खडे होकर भोजन करना, दिनमें केवल एक बार भोजन करना, पृथ्वीपर सोना और दन्तवर्षण न करना ये २८ मुख गुण ध्रमणोके हैं ॥ ३३५॥

विशेषार्थ - साधुओके २८ मूल गुण इस प्रकार है - सम्यन्त्रानपूर्वक हिंसा, असत्य, चोरी, मैयून और परिग्रहके त्यागको वत कहते है । हिंसाके पूर्ण त्यागको अहिंसा महाव्रत कहते है । और प्रमत्तके योगसे त्रस और स्थावर जीवोंके द्रव्य और भाव प्राणोके धातनेका नाम हिंसा है। जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है वह प्रमत्त या प्रमादी है। साराश यह है कि रागादिके वशीमृत होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसी जीवके प्राणीका बात न हो तब भी हिंसा होती है। और रागादिके बसीभूत न होकर प्रवृत्ति करने पर यदि किसीकी हिंसा हो भी जाती है तो भी वह हिंसा नहीं मानी गयी है। क्योंकि कहा है कि जीव मरे या जिये, जो असावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है वह नियमसे हिंसक है। क्योंकि वह किसीके जीने-मरनेका ध्यान न रखकर प्रवृत्ति करता है। और वो मुझसे किसी भी जीवको कष्ट न पहुँचे इस प्रकारकी भावनासे सावधानतापूर्वक बलता है, सावधानतापूर्वक उठता-बैठता है, सावधानतापूर्वक शयन करता है और साव-धानतापर्वक वार्तालाप करता है उससे यदि किसी प्राणीको कष्ट पहुँच भी जाता है तब भी वह हिंसक नही है। जैसे एक साधु सावधानतापूर्वक देख-भालकर मार्गमे चलता है। उसके पैर रखनेके स्थान पर अचानक कोई जन्तु उडकर वा गिरता है और साधुके पैरसे कुचळकर मर जाता है तो उसे उस जन्तुके वधका पाप नहीं लगता क्योंकि साधका मानस पवित्र वा । इसी तरह रागादिके वशीभृत होकर अप्रशस्त वचन बोलना असत्य है और उसका सर्वया त्याग सत्य महावत है। विना दी हुई वस्तुको स्वयं ग्रहण करना या दूसरोंको दे देना बोरी है और उसका पूर्णत्याग अवीर्यमहावत है। हाँ, जो वस्तु सार्वजनिक उपभोगके लिए मुक्त हैं जैसे नदीका पानी, या मिट्री, उसका बहुण चोरी नहीं है। मन, वचन कायसे स्त्री मात्रके सेवनके त्यागको ब्रह्मचर्यंत्रत कहते हैं तथा समस्त चेतन और अचेतन परिव्रहके और उससे समत्वके त्यागको परिव्रह त्याग व्रत कहते हैं । ईसी, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और उत्सर्ग ये पाँच समिति हैं । वर्मके लिए प्रयत्नशील मृति सूर्योदय होने पर जब मार्ग स्पष्ट विस्ताई देने लगता है तब मनुष्य हाथी, चोडागाडी आदिके चलनेसे प्रामुक हुए मार्ग वर चार हाच जमीन जागे देखकर वीरे वीरे गमन करता है उसे ईर्यासमिति कहते हैं। हित-मित वचन बीलनेको भाषासमिति कहते हैं । शरीरकी स्थितिके लिए गृहस्थके घर जाकर उसके द्वारा

### तवपरिसहाण भेया गुणा हु ते उत्तरा य बोहव्या । वंसणणाणवरित्तं तववीरिय पंचहायारं ॥३३६॥

**आ**गे श्रमणके उत्तर गुणोको कहते है-

तप और परीवहोके मेदोंको सायुके उत्तर गुण जानना चाहिए । दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और बीर्याचार ये पौच प्रकारके आचार है ॥३३६॥

विशेषार्थ—रत्नत्रयकी प्राप्तिके लिए इच्छाओंका रोकना तप है। अयवा कर्मोकी निजराके लिए मार्गके अविरुद्ध जो तपस्या की जाती है उसे तप कहते हैं। वह तप दो प्रकारका है--वाह्य और आम्यन्तर । भोजनका त्याग आदि बाहादव्यको जिसमें अपेक्षा होती है तथा वो दूसरोके भी दृष्टिगोवर हो जाता है उसे बाह्यतप कहते हैं। उसके छह भेद है—अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिष्ययान, रसपरित्याग, विविक्तशस्यासन और कायक्लेश । मन्त्रसाधन आदि लौकिक फलकी इच्छाके दिना राग द्वेषको नष्ट करनेके लिए, कर्मोकी निर्जराके . लिए, इन्द्रियोको बशमे करनेके लिए तथा ध्यान और अध्ययनमें मनको लगानेके लिए उपवास करना अनशन तप हैं। निद्रापर विजय पानेके लिए, दोषोकी शान्तिके लिए, प्रशादसे बचनेके लिए भूससे कम मोजन करना अवनौदर्य है। बाबाको निवृत्तिके छिए भिजार्थी मृनि जो एक, दो घर ही मिक्षाके छिए जानेका नियम करता है या अमृक प्रकारके दाताके द्वारा अमृक प्रकारका आहार मिलेगा तो लूँगा, इत्यादि नियम करता है उसे वित्तपरिसंख्यानतप कहते हैं। इन्द्रियोके दमनके लिए घो, दूध, दहो, गृह, तेरु आदि सोको त्यायना रसपरित्यान तप है। स्वाध्याय और व्यानको सिद्धिके छिए तथा बहावर्यको रक्षाके छिए स्त्री, पशु, दुष्टबन आदिसे रहित, पर्वत, गुफा, स्मशान, खून्य मकान, या उद्यान, बन जादि एकान्त प्रदेशोंने आसन लगाना, श्रयन करना विविक्तशय्यासन तप है। वर्षाकृतुमें कृक्षके नीचे, ग्रीष्मऋतुमें प्वतके ऊपर, शीतकातुमें सुक्के हए स्थानमें प्यान लगाना, तथा अनेक प्रकारके आतनोके द्वारा शरीरको कष्ट देना कायक्लेश हैं। यह कायक्लेश झवानक कष्ट का जाने पर उसे सहन कर सकनेकी क्षमताके लिए और विषयसुखकी चाहको रोकने के लिए किया जाता है। क्सिमें बाह्यद्रव्यको अपेक्षा नहीं होती तथा जिनमें भनोनिवसन पर हो विद्येष बल रहता है उन्हें आम्यन्तर तम कहते हैं। बाम्यन्तर तक्के भी इन्ह मेद हैं -- प्रायश्चित, विकास वैवावरय, स्वाच्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान । कर्तव्यकर्मके न करनेपर और त्यागने बोग्यका त्याग न करनेमें वो

दौष लगता है उसकी शुद्धि करनेको प्रावश्वित तम कहते हैं। प्रायश्वित्तके दस भेद हैं-आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, ब्युत्सर्ग, तप, मूछ, छेद, परिहार, उपस्थापना । गुस्से विनयपूर्वक अपने प्रमादका निवेदन करना, आलोचना प्रावश्चित्त है। उसके वस दोष हैं-आकम्पित, बनुमापित, वृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित बहुजन, अव्यक्त और तस्सेवित । उपकरणोंको देनेपर गुरु मुझे बोड़ा प्रायश्वित देंगे ऐसा विचार कर उपकरण मेंट करके दोवका निवेदन करना आकम्पित दोध है। मैं प्रकृतिसे दुर्बल हूँ, रोगी हूँ, उपवास वनैरह करनेमें असमर्थ हूँ, विद इसका प्रायदिवत देंगे तो दोवका निनेदन करूँगा यह दूसरा अनुमापित दौष है। दूसरेके द्वारा न देखे गये दोवको खियाकर देखे गये दोवका निवेदन करना दृष्ट नामका तीसरा दोष है। आलस्य, प्रमाद या अज्ञानसे स्यूल दोषका निवेदन करना चतुर्य बादर दोव है। महान् प्रायश्चित्तके भयसे अयवा 'यह सूक्त्रसे भी बोवको दूर करना चाहता है' इस प्रकारकी अपनी प्रशंसाकी भावनासे महान् बोवको छिपाकर सूक्ष्म दोषका निवेदन करना पाँचवाँ सूक्ष्म दोव है। यदि व्रतमे इस प्रकारका दोव लग जाये तो उसका क्या प्रायश्चित्त होता है इस उपायसे गुरुको उपासना करना छठा छन्न दोष है। अब मुनिगण पाक्षिक, चातुर्मासिक या वार्षिक प्रतिक्रमण करते हों और इस तरह मृतिसंघमे आलीचनाका शोर हो रहा हो। तब पूर्व दोषका कथन करना सातवाँ शब्दाकुल्टित नामका दोष है। गुरुके द्वारा दिया गया प्रायश्चित क्या आगम-सम्मन है ? इस प्रकारको आशंका करके अन्य साधुओसे पूछना आठवाँ बहुजन नामका दोष है । किसी अपने समान साधुके सामने ही अपने दौषका निवेदन करके लिया गया महान् प्रायश्चित भी फलदायक नही होता अन. यह नवमा अव्यक्त दोष है। इस साबुके दोषके समान ही मेरा भी दोष है यही उसे जानता है, इसे जो प्रायश्चित्त दिया है वही मेरे लिए भी ठीक है इस प्रकार अपने दोषको छिपाना दसवाँ तत्सेवित दोष है। जो अपने अपराधको न क्रियाकर बालकको तरह सरल भावसे अपने दोषोको निवेदन करता है उसे ये दीष नहीं लगते । जो सामु लज्जा या तिरस्कारके भयसे अपने अतिचारोंकी शुद्धि नहीं करता वह अपने आय-अयय-की परीक्षा न करनेवाले व्यापारीकी तरह कष्ट उठाता है। बिना वालोचनाके लिया हुआ महान् प्रायदिचल भी इष्ट फलवायक नहीं होता । 'मेरा दोष मिष्या होवे' इस प्रकारको मानसिक प्रतिक्रियाको प्रतिक्रमण कहते हैं। कुछ दोय तो आलोचना मात्रसे ही कुढ़ हो जाते हैं, कुछ प्रतिक्रमण करनेसे शुद्ध होते हैं। कुछ आलोचन और प्रतिक्रमण दोनोंसे सुद्ध होते हैं। सदौष आहार तबा उपकरणोंका संसर्ग होनेपर उसका त्याग करना विवेक प्रायश्चित है। कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित है। अनशन आदि करना तप प्राथित्वत है। दीक्षाके समयको छेद देना छेद प्रायध्वित है। कुछ समयके लिए संघसे निकाल देना परिहार प्रामरिचल है। पुरानी बीक्षाको छेवकर पुनः बीक्षा बेना उपस्थापना प्रामश्चिल है। पुरुष पुरुषोका आदर करना विनयतप है। विनयके चार भेद हैं--जामविनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय और उपचारविनय। आलस्य त्याग-कर आदरपूर्वक सम्यकानका ग्रह्ण करना ज्ञानविनय है। तत्त्वार्यका शका आदि दोषरहित श्रद्धान करना क्र्यनिवनय है। अपने मनको चारित्रके पालनेमें लगाना चारित्रविनय है। आचार्य आदि पूज्य पुरुषोंको देखकर उठना, उनके सम्मुख **वाकर क्षाय जोड़कर** बन्दना करना, उनके परोक्षमें भी उन्हें नमस्कार करना, उनके मुणोंका स्मरण करमा, उनकी आज्ञाका पाछन करना उपचारविनय है। शरीर वगैरहके द्वारा आचार्य आदि की सेवा करना वैदावृत्यतप है। आस्रस्य त्यागकर ज्ञानकी आराधना करना स्वाध्याय है, उसके चार भेद हैं---वर्मके इच्छुक विनयशीस पात्रोंकी सास्त्र देना, शास्त्रका अर्थ बतलाना वाचना है । संशय दूर करनेके लिए अथवा निश्चय करनेके लिए विकिष्ट क्रानियोंसे पूछना पृच्छमा है। जाने हुए अर्थका मनसे अम्यास करना बनुप्रेसा है। शुद्धतापूर्वक पाठ करना आम्माय है। वर्मका उपदेश करना धर्मीपदेश है। ये बार स्वाध्यायके मेद हैं। त्यायको न्युत्सर्ग कहते हैं, उसके दो भेद हैं-आत्मासे भिन्न धन-धान्य आदिका त्याग करना बाह्मोपिषरपान है। और क्रोपादि भावोंको त्यानना अस्थन्तर उपित्यान है। उत्तम संहननके घारक मनुष्यका अपनी चित्तकी मृतिको सब औरसे हटाकर एक ही विषयमें लगाना व्यान है। व्यानके चार भेद हैं—आर्स, रौब्र, धर्म्य और शुक्ल । आदिके दोनों ध्यान संसार के कारण हैं और अन्तके दोनों ध्यान मोक्षके विज्ञावन्यं संवे साहसमायार तित्यवभित्रुद्वी । वस्मक्तान <sup>भ</sup>सुतत्वे सरायवरणे न निसिद्धं ॥३३७॥ सम्पारिया सह समाचारायमाह— कोरिनोसदारहिबो वरनविहणो तहेव वववादी ।

कोगिगैसद्वारहिको चरणविहूणो तहेव वववादी । विचरीको ससु तज्जे वग्जेक्वा ते समायारे ॥३३८॥

कारण है। घ्यान करते समय अचानक आनेवाले उत्तवांको वालिक साथ सहन करना परीयह है। परीयहरूके २२ में हैं — १ मुक्की बाधाओं सहता, २. यासकी बाधाओं सहता, ३. यात ते अपने १० मुक्की बाधाओं सहता, २. यासकी बाधाओं सहता, ३ वाल में मम्में रित करने १. ते मम्में परी करना, २. हां से मम्मूर, १. हम म्में मम्में परी करना, ८. हम मामें परी करने वाधाओं सहता, १. वाधाओं सहता, १. वाधाओं वाधाओं सहता, १. वाधाओं वाधाओं सहता, १. वाधाओं वाधाओं सहता, १. वाधाओं वाधाओं बहुता, १. वाधाओं वाधाओं वाधाओं सहता, १. वाधाओं वाधाओं वाधाओं सहता, १. वाधाओं वाधाओं वाधाओं वहता, १. विक्ता वाधाओं वाधा

संघमे वैयावृत्य करना, साधु सामाचारी, धर्म तीर्यंको वृद्धिके लिए प्रयत्न, धर्मका निरूपण,

ये सब कार्य सरागचारित्रमें निषद नहीं है ॥३३७॥

पिहोवार्थ — प्रवचनसारमे अमगके दो प्रकार कार्य है — युडोपयोगी और सुमोपयोगी। तथा सुमोप्रेमी अमगींका स्वक्य बकारते हुए किवा है कि समस्त सीरवहके त्यापी समय दो क्वायका रुख होनेसे
केवल गुडास्त्रपरिपति रूपने रहनेमें असमर्थ होने हैं, जत. जुडास्त्रपरिपति रूपने एक्नेग अर्मुमार्थिय अस्ति
स्वत हैं, उस अकारका प्रवचन करनेकों सामुक्तांने शतस्त्रप्रभाव स्वते हैं। उनके प्रति आदरमाव स्वते
हैं, आयार्थारिकों बन्दना करते हैं, सेवा-सुम्मा करते हैं। ये सब सरामवारिकों सार्थ अमगोंको वर्ती हैं।
सम्पर्याण समस्त्राम और सम्पर्याण करते हैं। ये सब सरामवारिकों सार्थ अपनाकों वर्ता (बनयुक्ताक उपनेश देन में के स सरामवार्थ के लिए निषद नहीं है। साराय यह है कि सहकामके जीनोकों
विरावनांने रहित तथा युडास्त्रपरिपतिक संस्त्रपान निमित्त अपनामित अकारकार करनेकों प्रवृत्ति सरामी
म्मापिकों होती है है। किन्दु प्रदि कोई वचन येशानुकके निमित्तत अपने संयमका हो सार करता है तो बहु
मुनिवस्त चुत हो जाता है। उक्त सब कार्य संस्त्रकों निमात्रत अपने संयमका हो सार करता है तो बहु
मुनिवस्त चुत हो जाता है। उक्त सब कार्य संस्त्रकों स्वायनों हो हिस हो विषय है। अतः सरागी अनकार्य

समान आचारवाले साधुके साथ हो सामाचारी करनेका विधान करते हैं---

जो लोकिकनन श्रद्धासे रोहत है, चारित्रसे होन है, अपनादशोल है वह सामुख्यसे विपरीत है, अत: उसके साथ सामाचारी नहीं करना चाहिए ॥३३८॥

# समेदार्जुपणस्साधने सरागणारिजस्याञ्चर्यागलमाहः — विश्वलागहणाजुष्कमसरायणारिसकहणविर्द्यारो । प्रवयणसारे पिष्ठहः सस्सेव व एस्य छेस्सेक्कं ॥३३९॥

बिह्मेबार्ध — साबुबाँक सम्पर्ध को परस्पर्स अभिवाहन बाहिको प्रक्रिया है वा परस्पर सहिपायों सामिक कियाबाँका समतापूर्वक अनुष्ठान है उसे सामावारी कहते हैं। वयनेसे बहिक गुणी साधुबाँके प्रति बहा होता, आदर करता, विनयपूर्वक हाव बांहना, नमस्कार करता बाहदर्शक है। जो असम प्राध्मावें प्रति बहार होता, आदर करता, विनयपूर्वक हाव बांहना, नमस्कार करता बाहदर्शक है। जो असम प्राध्मावें ये विशेषताएं सही हैं उन अपयाधासांके प्रति अनुष्यान आदि नहीं करता चाहिए। जो असम संस्य, उस और अपना दहें हैं। जो असम संस्य, उस और असम होते हुए भी जिन मनवान्त्रे हारा उपविद्य तर्वाह वह सु भी अपणामात है। जो असम देवन, उस असम होते हुए भी जिन मनवान्त्रे हारा उपविद्य तर्वाह वह सु भी अपणामात है। जो असम देवन प्रति है। जो असम होते हुए भी गृववान अमणित अपनी विनय करता है वह भी अपणामात है। जो असम स्वयं अधिक गुणवाले होने पर भी होने ऐसे असमायाक्षित हाय सामाव्यारी नहीं करता नाहिए। जो असम स्वयं अधिक गुणवाले होने पर भी होने गृणवाले असमणोक प्रति वन्दनावि क्रिया करते हैं उनका चारिल गष्ट हो जाता है। आस्वक ताता प्रयान तपस्वी असमणको भी लौकिक-जनांका संसर्ध नहीं करता चाहिए। जो तिमन्दन्तियको पारण करके भी इस लोककास्त्री कार्योम प्रवृत्ति करता है उसे लौकिक कहा है। जो वास्त्रक संवर्ध पानीम विकार आ जाता स्वाप करके में इस होते हो लौकिक क्षेत्रक संसर्ध कंपनी वास्त्रक सहा है। जो असमक संवर्ध पानीम विकार आ जाता स्वाप नुग्व क्षेत्रक असमक हो संवर्ध कंपनी वास्त्रक ना वाहिए।

नाने नमेर और अनुरवारका नावन करनेमें सरागचारिकका बानुर्विषक सम्बन्ध बतलाते हैं— दीक्षाप्रहृणके अनुक्रमसे सरागचारित्रके कवनका विस्तार प्रवचनसारमें देखना चाहिए । यहाँ उसीका लेशमात्र कवन किया है ॥३३९॥

विशेषार्थ-अध्यातम मार्गके उपदेष्टा अाषार्यं कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रारम्भमें यद्यपि शुप्ती-पयोगको हेय बतलाया है क्योंकि उससे निर्वाण प्राप्त नही होता, स्वर्गमुख मिलता है और स्वर्गका मुख इन्द्रियजन्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुतः दुःस ही है, इत्यादि कवन किया है। किन्तु उन्होने ही प्रवचनसारके बन्तमें चारित्रका वर्णन करते हुए अमण धर्मकी दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो प्रकारके श्रमण बतलाये हैं-शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी । तथा शुभोपयोगी श्रमणोंकी वर्याका भी विस्तारसे कथन किया है। उसीसे लेकर प्रन्यकारने भी इस प्रन्यमें उक्त कथन किया है। इससे प्रन्यकार यह बसलाना चाहते है कि शुभोपयोग हेय होते हुए भी सर्वया हेय नहीं है। यही बात आचार्य अमृतचन्द्रने प्रवचनसार गाया २४५ की टीकामें लिखी है। उसका सारांश यह है कि जो व्यक्ति मुनिधर्मकी दीक्षा लेकर भी कवायका कुछ अंश जीवित होनेसे शुद्धोपयोगकी भूमि पर आरोहण करनेमें असमर्य होते है किन्तु उस भूमिकाकी तलहटीमें वर्तमान हैं और उस भूमिका पर आरोहण करनेके लिए उल्कण्डित है वे श्रमण हैं या नहीं, अर्थात् उन्हें हम अमण कह सकते हैं या नहीं, इसका समाधान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारके प्रारम्भमें स्वयं ही कहा है कि वर्मरूप परिणत आत्मा यदि गुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो मोक्षसुखको पाता है और यदि गुभोपयोगर्मे युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय है अर्थात् आत्मामें धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकते है, अत. शुभोपयोगी पुरुषोंके भी धर्मका सद्भाव होनेसे अभग भी शुभोपयोगी होते हैं। किन्तु वे शुद्धोपयोगी अमगोंकी समान कोटिमें नही आते। इस तरह शुभोपयोग साक्षात् वर्मरूप नहीं होते हुए भी उसका साधन माना जाता है।

१. अमेदोपचार अ० ६० त० त०। २. वित्वारे अ० ६० त० त० त० ।

द्धमाञ्चनवीर्ष्यदारस्कवयस्य च फकमाह— जुहमपुद्धं चित्र कम्मं जीवे देहुदमयं जनवि दुष्कं । जुहर्राद्विदारो पदमो नहु पुन तं पहिज्जेह दुष्परत्वे ॥३४०॥ मोल्यां निष्ठदित्यं रैसम्मगरयनस्त्रेण संजुक्तो । वर्ष्ट् तो जुहमेट्ठे परंपरा तस्स निष्ठाणं ॥३४१॥

बागे गुभ, अनुभ और व्यवहार रलवयका फल कहते हैं--गुम और अशुभ कर्म जीवको शारीरिक दुःख देते हैं । किन्तु प्रथम शुमोपयोगसे उस दुःख

का प्रतिकार तो होता है किन्तु सुखकी प्राप्ति नहीं होती ।।३४०।।

विश्लेषार्थ-अशुभोपयोगकी तरह गुभोपयोग भी अशुद्धोपयोगका ही भेद है किन्तु अशुभोपयोगके साथ धर्मका एकार्य समवाय नही है। जहाँ बसुभोपयोग है वहाँ धर्मका लेश भी नहीं है। किन्तु शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्य समवाय है, जहाँ शुभोपयोग है वहाँ उसके साथ धर्म भी रह सकता है। किन्तु शुभोपयोगसे भी पुष्पवन्त्र होता है। प्रवचनसारके प्रारम्भमे शुभोपयोगका कथन करते हुए जानार्य कुन्दकुन्दने लिखा है-भो जीव देव गुरु श्रास्त्रको पूजामें दान, शील, उपवासमें अनुरक्त रहता है वह शुभोपयोगी है। शुभोपयोगी **जीव अनेक प्रकार**के इन्द्रियजन्य सुखोको प्राप्त करता है। किन्तु शुभोपयोगसे देवपर्याय प्राप्त होने पर भी स्वाभाविक सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि देवपर्यायमें भी स्वाभाविक सुख नहीं है बल्कि दुख ही है क्योंकि पुष्प कर्मके विपाकने देवोंको जो सासास्क सुखसामग्री प्राप्त होती है उसमें मन्म होकर वे तृष्णासे पीडित होकर वस्तुत. दुली ही रहते हैं । पुष्य कर्मके उदयमे विषयोको प्राप्ति होने पर तृष्णाका बढ़ना ही स्वाभाविक होता है। इसीसे आचार्य कुन्वकुन्दने समयसारमे लिखा है कि पुष्य कर्मको सुद्यील और पाप कर्मको कुशील कहा जाता है किन्तु जो पुष्य कर्म जीवको ससारमे भटकाता है वह सुद्यील कैसे हो सकता है। फिर भी जहाँ पाप कर्मके उदयसे केवल दु स मिलता है वहाँ पुष्य कर्मके उदयसे दु:सके स्यानमें सासारिक जीवोके विषय-बासनाके अनुरूप सुख मिलता है। किन्तु वस्तुत. वह सुख सुख नहीं है क्योंकि जो पराश्रित होता है, जिसमें दुः ककाभी मेल रहता है और जो आकर पुन चला जाता है वह सुख सुख नहीं है केवल दुसका प्रतीकार मात्र है। मतः शुभोपयोगसे अशुभोपयोगजन्य दुःखका प्रतिकार तो होता है किन्तु स्थायी अविनाशी सुख प्राप्त नहीं होता । उसके लिए तो एकमात्र शुद्धोपयोग ही उपादेष है ।

जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रको त्थागकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रसे युक्त होता हुआ शुभ कर्म करता है उसका परम्परासे मोझ होता है ॥३४१॥

विज्ञेषार्थ—इस गायाके द्वारा प्रन्यकारने व्यवहाररत्नयका करू परस्परासे मोक्ष बतलाया है। व्यवहाररत्नयका करू परस्परासे मोक्ष बतलाया है। व्यवहाररत्नयका करू परस्परासे मोद्याका कारण है इसे व्यवहारद्वार किया प्रकार परस्परासे मोद्याका कारण है इसे व्यवस्थाहकी टीकाम बहादेवजी ने सुर किया किया है। वे क्यिस है — मेरे कोई पुरुष देशान्तरासं स्थित किसी सुन्यर लोके सावने आये हुए पुरुषोका सम्मान आदि हा किए करता है कि वसे उस स्थीकी प्राप्ति हो सके, उसी तरह सम्बन्ध हि भी वयपि उपारेय रूपसे अपनी गुद्धात्मको ही भावना माता है किन्तु वारित्य मोहतीयके उदयसे उसमें बसाम होने वर परसात्मव्यको प्राप्तिक किए तथा विषय कथायोधे वयनेके लिए निर्वाय परसात्म करता है। उससे परिणामों आपोक्ती चाह नहीं होती वर्ग पुरुषात्म आपात्म करता है। उससे परिणामों भोगोंकी चाह नहीं होती और न निदानकी बाबना होती है। किर यो उस अकरते चुन्नोपयोग कथा परिणामोंने न चाहते हुए यो विचिष्ट पुष्पका आसब होता है वेसे किसानोंको न चाहने पर सी बनके साथ ही मुखा मी मिलता है। उस

१. पडिजज इयरत्यो अ० ६० ल० त० ग्रु०। इयरत्ये-मुलायें। 'यरणारवितिरवसुरा मवन्ति वदि देहसंपर्य दु.सं। किह सो मुहो व अमुहो उनवोगो हवदि वोवस्स ॥७२॥-तवचनसार । २. सम्मसगुणर४---ण० €०।

उक्तं च । सापि परंपरा द्विविधा अवति-

सा खलु दुविहा अधिया परंपरा जिणबरेहि सब्वेहि। तब्भवगुणठाणे वि हु भवंतरे होवि सिद्धिपरा ॥१॥ इति सरागचरित्राधिकारः।

हात सरागचारत्राधिकारः । सक्छसंबरनिर्वरामोक्षोपार्यं दर्शेषन् व्यवहारस्य गौणत्वं दर्शयि---

ववहाराबो बंघो मोक्खो जन्हा सहावसंजुत्तो । तम्हा कुछ तं गउणं सहाबमाराहणाकाछ ॥३४२॥

पृष्यसे वे स्ववहारी शुगोपयोगो जीव स्वर्वमें जन्म केते हैं किन्तु स्वर्यकों उस सुल-सम्पदाकों भी लीर्ण तुणके समान मानकर उससे अनुरक्त नहीं होते । बहुति स्वकर वे सह्वविवेहमें जन्म केते हैं किन्तु मोहुमें नहीं फैसते और जिनदीसा प्रवृत्त करके नित्र सुदारमाके ध्यानसे मोक्त प्राप्त करते हैं । इस तरहसे स्ववहाररत्नवय सरम्परासे मोशका कारण होता है । किन्तु जो व्यवहाररत्नवयमें ही अनुरक्त रहते हैं और उसे ही मोसका कारण मानते हैं उनका व्यवहाररत्नवय परम्परासे भी मोसका कारण नहीं होता । यहाँ परम्पराके भी दो प्रकार है, नैसा कि कहा है—

सब जिनेन्द्रदेशोन परम्पराके दो बेद कहें हैं—एक तो उसी अवसे प्रथम गुणस्थानसे कीये, पाँचवें बादि गुणस्थानोमें क्रमते चढ़ते हुए अनमें मोखको प्राप्त करना, बीर दूसरे अबसे मोख प्राप्त करना। अपीत् व्यवहारत्मवर्के द्वारा क्रमते गुणस्थानोंकी श्रीणपर चढते हुए उसी अबसें मी मोख प्राप्त हो सकता है और दूसरे भवमें भी प्राप्त हो सकता है। दोनो ही प्रकारोंकी परम्परा कहा बाता है। साझात्कारण तो निश्चय रत्नवय हो है।

#### सराग चारित्राधिकार समाप्त ।

समस्त संवर, निर्जरा और मोक्षके उपायको बतलाते हुए व्यवहारकी गौणता बतलाते हैं-

र्चृकि व्यवहारसे बन्ध होता है और स्वभावमें लीन होनेसे मोक्ष होता है इसलिए स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करना चाहिए ॥३४२॥

विहोबार्थ—अवहारनारके अवुमने निवृत्ति और वुममें प्रवृत्तिको चारिक कहा है और वह, समिति, गृति आदिको व्यवहारनारिक मेर कहा है। तत्वार्थमुक्ते आदवें अव्यापयें युव्याखवक विवेदन हैं और वह, समिति, गृति आदिको व्यवहारनारिक मेर कहा है। तत्वार्थमुक्ते आदवें अव्यापयें युव्याखवक विवेदन हैं और यूवाखवक विवेदन हैं और यूवाखवक विवेदन हैं और यूवाखवक विवेदन हैं और वह विवेद के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त करण वहीं हैं स्वर्तिक सारण हैं। इसका समामान करते हैं एक्त्रों के स्वप्त हैं कि स्वर्त की तिवृत्ति कर होते हैं ये वह निवृत्ति कर सहित करने, सब बोलने और दी हैं समुद्र होते हैं अपने कि स्वर्तिक सारण हैं। है स्वर्तिक स्वप्त के स्वर्तिक स्

क्कं च-

णिच्छयदो खलु मोम्स्रो तस्त य हेऊ हवेइ सन्भूवो । जवयरियासन्भूञो सो विय हेऊ मुणयन्त्रो ॥२॥ विवरीए फुडबंघो निर्णेह भणिओ विहाबसंगुक्तो । सो वि संसारहेऊ भणिओ खलु सब्बदरसीहि ॥३४३॥

वीतरागचारित्रामावे क्यं गौणत्वमित्याशंक्याह-

मज्ज्ञिमजहणुक्तस्सा सराय इव वीयरायसामग्गो । तम्हा सुद्धचरित्ते पंचमकाले वि वेसवो बत्यि ॥३४४॥

रिकामें के लिए प्रमुक्ति कि विवयोको त्यागना होता है, बदः स्वमावर्ग लीन होने लिए यह बाबस्यक है कि हम बददने बदकी और बाग । व्यो-व्यो हम स्वनावमं लीन होने वार्त्ये प्रकृतिकण वन नियमादि स्वतः क्ष्मदेन अवदान के त्या हम स्वनावको लीन होने वार्त्ये प्रकृतिकण वन नियमादि स्वतः क्ष्मदेन अवदान के त्या हम स्वनावको त्या हम स्वत्य के त्या हम करने का उपयो हमा है यह सम्बद्धा के त्या हम स्वनावको और ही रही हो त्या स्वनावको लीनता हो नहीं स्वनेता । व्यवहार तो बानुम्पिक है उसका उपयेख तो बानुम्पिक है उसका उपयेख तो बानुम्प प्रवृत्ति वचने लिए हैं। मारा बुध्यमे प्रवृत्ति ही स्वन्नतः संवद, निवर्षा को त्या क्ष्मदेव स्वन्ति हो हो त्या हम स्वन्ति हो हो त्या वा स्वनावको स्वन्ति हो हो त्या हम स्वन्ति हो हो त्या हम स्वन्ति हम हम स्वन्ति स्वन्ति हम स्वन्ति वा वार्ति हम स्वन्ति हम स्

कहा भी है—निक्रस्य से मोझ होता है। उसके हेतुको उपचरित सद्भूत कहते है। जो असद्भूत है उसे भी हेतु जानना चाहिये।

यदि स्वभावको आराधनाके समयमे भी व्यवहारको मुख्यता रही तो स्पष्ट रूपसे बन्ध होता है ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनदेवोने विभावसे संयुक्त अवस्थाको संसारका कारण कहा है।।३४३।।

षीतराज्यारित स्वमावरूप है और बराज्यारित विभावरूप है। बीतराज्यारित वीतराज्यारित माराई, बारकूर पुणस्वानमें होता है। ऐसी ववस्त्रामें वह दंका होती है कि मीतराज्यारिक क्षेत्रास्त्र क्षेत्रास्त्र क्षेत्रास्त्र क्षेत्रास्त्र क्षेत्रास्त्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कर वहीं बीतराज्यारिक महीं है तो स्पट है कि वहीं सराव्यारित को व्यवहारक्ष नोज्यात्र के विभाव का विभाव के किया जा कि विभाव के किया जा है? स्वका उत्तर देते है—

जैसे सरागदशाके जवन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं वेसे ही वीतरागदशाके भी जवन्य, मध्यम उत्कृष्ट भेद होते हैं। बतः एकदेश वीतरागचारित्र पचमकाक्रमे भी होता है।।३४४।

विशेषार्थ — पहुले लिख आये हैं कि आगसमें पहुले, दूधरे और तीजरें गुगस्थानमें उत्तरीसर मनस्थ्यों अधुमाने महा है। तथा भीने, पौचने और छठ जुनस्थानने परम्पराधे चुनोध्योगका साथक पुनीभ्योग उत्तरीत प्रतास करने कहा है। बाने साजवें आरहते पुनस्थान उक्त अस्या, मध्यम और उत्क्रायके मेसे एक्टेस पुनस्थान अस्या अध्याप कहा है। अता सातवें पुनस्थानमें अध्याप उस्तर पुनीस्थान कहा है। अता सातवें पुनस्थानमें अध्याप उस्तर पुनीस्थान कहा है। अता सातवें पुनस्थानमें अध्याप उस्तर प्रतास करने अध्याप अध्याप करने स्थाप प्रतास प्रतास करने स्थाप करने स्थाप स्थाप करने स्थाप स्थाप करने स्थाप स्याप स्थाप स्याप स्थाप स्य

१. मुद्रवरिता ६० स० मु॰ । २. विसेसदो ६० स० ।

उक्तं च—

ेभरहे दुस्समकाले घम्मक्साणं हवेइ णाणिस्स । तं अप्पसहाविठए णहु मण्णइ सो हु अण्णाणी ।।—( मो. पा. गा. ७६ )

रष्टान्तहारेण श्रुद्धशारितस्य सकेहेतुस्यं बाह-

बह सुह गासद असुहं तहेव असुहं सुद्धेण बहु बरिए। तम्हा सुद्युवजोगी मा वट्ट जिब्बावीहि ॥३४९॥ आकोयमादिकिरिया वं विसक्षेत्रेति सुद्धवरियस्स । भणियमिह समयसारे तं जाव सुरुण अस्वेण ॥३४६॥

कहा भी है---

पंचमकालमें भरतक्षेत्रमें आरमस्वभावमें स्थित ज्ञानी सम्यन्दृष्टिके वर्मभ्यान होता है। जो ऐसा नहीं मानता है वह अज्ञानी मिष्यादृष्टि है।

दृष्टान्तके द्वारा शुद्धचारित्रमें दोष लगानेवाले कारणोंको कहते हैं-

जैसे शुभ अशुभको नष्ट करता है वैसे हो शुद्धचारित्रके द्वारा शुभका नाश होता है। इसिंछए शुद्धोपयोगी साचुको निन्दा, गर्हा वगैरह नहीं करना चाहिए॥ २४५॥

विशेषार्थ-- शुभोपयोगकी दशामें अशुभोपयोग नहीं होता और शुद्धोपयोगकी दशामें शुभोपयोग नहीं होता । अतः जैसे सुभोपयोग अञ्चभोपयोगका नाशक है वैसे ही शुद्धोपयोग शुभोपयोगका नाशक है। इसलिए जो सामु शुद्धोपयोगमें लीन है उस समय उसे आत्मनिन्दा, गर्हा वगैरह नहीं करना चाहिए। सराग-चारित्र अवस्थामें दोषोंकी शुद्धिके लिए प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, घारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि ये आठ उपाय बताये गये हैं। लगे हए दोवोंके दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं। सम्यक्त्व आदि गुणोंमें प्रेरणा करनेको प्रतिसरण कहते हैं। मिध्यात्व, राग आदि दोषोंके दूर करनेको परिहार कहते हैं। पंच-नमस्कार मन्त्र, आदि बाह्य द्रव्योके आलम्बनसे चित्तके स्थिर करनेको धारणा कहते हैं। बाह्य विषय कथायसे चित्तको हटानेको निवृत्ति कहते हैं। अपने दोषोंको प्रकट करनेका नाम निन्दा है। और गुरुके सामने दोषोको प्रकट करना गर्हा है। दोष लगने पर प्रायश्चित ग्रहण करके उसको शोधना विशुद्धि है। ये बाठ प्रकारके विकल्प शुभोपयोगरूप हैं । इसलिए यद्यपि निश्यात्व, विषयकथाय आदिमे परिणतिरूप अशुभोपयोग की अपेक्षा सविकल्प सरागचारित्र अवस्थामें ये अमृतकुम्म-अमृतसे भरे वहेके तुल्य माने गये हैं। तथापि बीतराग बारित्रकी अवस्थामें उन्हें विषकुम्म माना है। क्योंकि बीतराग बारित्र निर्विकस्य शुद्धोपयोगरूप होता है उसमें समस्त परव्रव्योंके आलम्बनरूप जो विभाव परिणाम होते हैं उनका लेश भी नहीं रहता। सारांश यह है कि अप्रतिक्रमणके दो प्रकार हैं-एक ज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण और एक अज्ञानीजनोका अप्रतिक्रमण । अज्ञानीयनोंका अप्रतिक्रमण तो विषयकवायमें आसक्तिरूप होता है, विषयकवायोंमें फैसे रहनेसे वे प्रतिक्रमण क्यों करेंगे ? किन्तु ज्ञानीजनोंका अप्रतिक्रमण शुद्धात्माके सम्यक् श्रद्धान, सम्यन्ज्ञान और सम्यक् अनुष्ठानरूप होता है। इस हानीजनोंके अप्रतिक्रमणको सरागचारित्ररूप शुमोपयोगकी अपेक्षासे यद्यपि अप्रति-क्रमण कहा जाता है तयापि वीतराग वारितकी अपेक्षा तो वही निश्चयप्रतिक्रमण है क्योंकि उसके द्वारा समस्त शुभ-अशुभ वास्त्रचौंका निराकरण होता है। समयसारके मोलाधिकारमें ऐसा ही कहा है। यह आगे ग्रन्थकार स्वयं कहते है---

१. 'मरहे दुस्तमकाले बम्मकार्थ इवेद साङ्गुस्त । सं अव्यवहायिदे व हु मण्यरे तोवि बण्यायी ११६१1'— मोक्समब्द । २. बसूदया-मुठ । ३. -मस्य विनावहेतुं वृद्धि वाह व० ६० तत व हु । ५. 'तिकमणं परिवरणं परिवारी वारणा पित्रसी व । जिदो वरहा वोही बहुविहो होर विवर्षुनो ११२०११'—सम्पर्धार । अव्यविदर्श वर्षास्त्रिरो बचारणा च । बांगवसी व बांजवाराष्ट्रास्त्रीहो व्यविष्ठुनी ११२०११'—सम्पर्धार ।

कम्मं तियालविसयं बहेइ जाजी हु जाजझाणेण । पडिकम्मजाइ तम्हा भजियं सहु जानझाणे तु ॥३४७॥

शुमाशुमसंवरहेतुक्रममाह-

जह व जिरुद्धं असुहं सुहेज सुहमवि तहेव सुद्धेण । तस्हा एक कमेण य जोई झाएउ जियबादं ॥३४८॥

समयसारमें जो वीतरागचारित्रवाले साधुकी आलोचना बादि क्रियाओंको विषकुस्भ कहा है उसे आयमके द्वारा सम्यक् रीतिसे जानना चाहिए॥ ३४६॥

**विशेषार्थ** —समयसारमें प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, बारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शृद्धिको विषकुरम कहा है और इनके न करनेकी अर्थात् अर्पातक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, बनिन्दा, अगहीं और अगुद्धिको अमृतकुम्भ कहा है। एक अप्रतिक्रमणादि तो अज्ञानीजनोंके होते हैं अज्ञामीजन अपने दोषोंकी विश्विके लिए प्रतिक्रमणादि नहीं करते वत वे अप्रतिक्रमणादि तो विषकुरुभ ही है उनको समयसारमें अमृतकुम्भ नही कहा है। वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य है। जो इव्यरूप प्रतिक्रमणादि है उन्हे भी जानारशास्त्रमें अमृतकुम्भ कहा है क्योंकि उनके करनेसे अपराधरूपी विषके दोषका शोधन होता है। तयापि इन अप्रतिक्रमणादि और प्रतिक्रमणादिसे विलक्षण एक तीसरी भूमिका है वह भी अप्रतिक्रमणादिरूप है वह स्वयं गुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेसे तथा समस्त अपराधरूपी विषके दोषोको सर्वधा नष्ट करनेवाली होनेसे सामात् अमृतकूम्भ है। उस तीसरी मृमिकासे ही आत्मा निरपराच होता है। उसके अभावमे द्रव्यप्रति-क्रमणादि विषक्रुम्म है। ऐसा समयसारकी टीका आत्मस्यातिमें कहा है। इसका बाशय यह नहीं है कि प्रतिक्रमणादिको छोडकर प्रमादो जीवन विताना श्रेयस्कर है क्योंकि जब प्रतिक्रमणको ही विय कहा है तो अप्रतिक्रमण कैसे लमृत हो सकता है। जिस अप्रतिक्रमणको यहाँ अमृत कहा है वह अज्ञानीका अप्रतिक्रमण नहीं है किन्दू तीसरी मूमिकामें स्थित शुद्ध आत्माका अप्रतिक्रमण है। ऐसा अप्रतिक्रमण शुद्ध आत्मामें लीनतारूप है। उस जबस्यामें आत्मा सब अपराघोसे रहित होता है। अत निश्चयसे इस प्रकारका अप्रति-क्रमण ही सच्चा प्रतिक्रमण है। इसोलिए शुद्धोपयोगी साधुको आलोचन आदि क्रियाको विषकुम्म कहा है क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित खुद अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही है।

यही बात आगे कहते है---

ज्ञानी पुरुष बारमध्यानके द्वारा त्रिकालवर्ती कर्मोको अस्य कर देता है इसलिए बारमध्यान को हो निष्चयसे प्रतिक्रमण आदि कहा है ॥ २४७ ॥

विशोषार्थ—कर्ग हुए दोषोको निव्युद्धिके छिए प्रतिक्रमचानि क्रिये वाते हैं और लागामीकालमें कर्णनेवाले वोषोचे कबने के लिए प्रत्यास्थान किया जाता है। आरामध्यानके द्वारा पूर्वकृत दोषोका तो विशोषत होता ही है आरामीमें दोच कननेकी भी सम्मानना नहीं रहती। बतः आरामध्यान मृत, भविष्यत् और वर्ग-मान दोषोका नावक है इसकिए वही निस्वयदृष्टित प्रतिक्रमणादि स्वष्य है। उसीमें लीनताका प्रयत्न चाहिए।

आगे शुभ और अशुभ कमोंके संवरके कारणोका क्रम कहते हैं-

जैसे शुक्के द्वारा अञ्चलका निरोध होता है वैसे ही शुद्धोपयोगके द्वारा शुक्र कर्मीका भी निरोध होता है। इसलिए योगोको इसी कमसे अपनी आत्माका व्यान करना चाहिए॥ २४८॥

विद्योवार्थ — कमंकि वानेके डारको बन्द कर देना हो संवर है। अयुगोरधोगको बागून कमाँका आसन होता है। अयुगोरधोगके स्थानमें युगोरधोगके करनेते अयुगोरधोगते होनेबाले कमोंका आसन तो सक ध्येयस्यासमी प्रहणोपायं तस्यैय स्वक्रमधाः---

गहिको सो सुद्दमाने पक्का संवेदनेण झायख्वो । जो गह<sup>े</sup>स्यमवरुंबह सो मुज्जह अप्पसन्भावे ॥३४९॥

जाता है किन्तु गुभोपयोगये होनेवाला कर्मोंका बालव होता है। दरन्तु गुद्धोपयोग ते गुभोपयोगये होनेवाला कर्मोंका बालव मो क्र जाता है। बौर जुद्धोपयोग बालव्यमानक है। बालव्यमानक विरोधो राग-देव हैं। राग-वेवको मन्दता होनेपर हो बालव्यमानक प्रमुख होता है। किन्तु उचके त्रो पहले चुद्धारमाके स्वरूपके स्वरूपके राज्यमानक प्रयोधि और अपूर्वित होना बालस्यक है। उचके बिना सब चुम कर्म मी व्यव है। आलग्यद्धान और आलम्बानक होनेपर बालम्य्यानकों और अध्यमुख होना चाहिए। उचके छिए अध्यमुख तिवृक्ष होकर आपने होनेपर बालम्य्यानकों कोर अध्यमुख होना चाहिए। उचके छिए अध्यमुख तिवृक्ष होकर आपने होनेपर बालम्यानकों कोर विद्यान वाहिए। उचके छिए अध्यमुख तिवृक्ष होकर होनेपर बालम्यानकों कोर विद्यान वाहिए। उचके छिए अध्यम्भे तिवृक्ष होकर होनेपर बालम्यानकों कोर विद्यान वाहिए। उचके छिए अध्यम्भे त्रिक्त होकर होनेपर बालम्यानकों कोर विद्यान वाहिए। उचके बाल है किन्तु गुभक्तमांका बालम होता चुन विद्यान वाहिए। इसेपर बालम्यानकों केर बालम्यानकों होता वाहा है और बालमेन्स्यला बढ़ती जाती है। यह आल्योन्स्य व्यवस्थाको घारण करके गुभोपयोगोने पुद्रोपयोगी वननकों बोर विद्यानकों वाहती है और हत उच्छ युद्धोपयोगमें स्विपर होता लाता है त्यो-त्यो गुभोपयोगकों भी निवृक्ति होती जाती है और हत उच्छ युद्धोपयोगकों गुभका निरोध हो जाता है त्यो-त्यो गुभोपयोगकों भी निवृक्ति होती जाती है और हत उच्छ युद्धोपयोगकों गुभका निरोध हो जाता है त्यो-त्या गुभोपयोगकों भी हम्बूपक होता बीर विद्यान वाही है और हत उच्छ युद्धोपयोगकों गुभका निरोध हो जाता है त्यान उपस्थान वाही हम्बूपके हम्बूपके होता हो।

आगे ध्येय आत्माके ग्रहणका उपाय और उसका स्वस्य कहते हैं---

पहले शृतज्ञानके द्वारा आत्माको ग्रहण करके पोछे संवेदनके द्वारा उसका ध्यान करना चाहिए। जो शृतका अवलम्बन नहीं लेता वह आत्माके सञ्जावमें मृद्ध रहता है।। ३४९॥

विशेषार्थ-सबसे प्रथम बात्माका स्वरूप जानना बावस्थक है और उसके लिए शास्त्राम्यास आवश्यक है नयोकि आत्माको हम इन्द्रियोके द्वारा नहीं जान सकते । हमें अपने सामने दो तरहकी वस्तुएँ दिखाई देती है--एक जो स्वयं चलती-फिरती है, उठती-बैठती है, बातचीत करती है, समझती-बुझती है और दूसरी, जो न स्वय चल-फिर सकती हैं, न उठ-बैठ सकती हैं, न बातचीत कर सकती हैं और न जान-देल सकती है। पहली प्रकारकी वस्तुको जीव और दूसरी प्रकारकी वस्तुको बजीव कहते है। जीव नामको वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता वह निश्चय जीवत्व है, वह जीवमें सदा रहता है। किन्तु जीवमें सदा रहने पर भी वह निश्चय जीवत्व संसार दशामें पुद्गलके सम्बन्धसे द्रषित होनेके कारण पाँच इन्द्रियाँ, तीन वल, आयु और श्वासोच्छ्वास इन दस प्राणीसे यथायोग्य संयुक्त पाया जाता है, इसलिए ये प्राण व्यवहार जीवत्वके हेतु हैं। इसीसे कहा जाता है जो इन प्राणीसे जीता है, आगे जियेगा तथा पहले भीता था, वह जीव है। किन्तु ये प्राण पौद्गलिक हैं-पुद्गल द्रव्यसे बने है क्योंकि मोह आदि पौद्गलिक कमोंसे बैंघा हवा होनेसे जीव इन प्राणोंसे संयुक्त होता है और प्राणोसे संयुक्त होनेके कारण पौदगलिक कर्मोंके फलको मोगता हुआ पुन: नवीन पौद्गलिक कर्मोंसे बँचता है। इस तरह पौद्गलिक कर्मोंका कार्य होनेसे तथा पौद्गिलिक कर्नोंके कारण होनेसे ये प्राण पौद्गिलिक हैं यह निश्चित होता है। इन प्राणोकी परम्परा सदा चलती रहती है क्योंकि जब यह जीव इन प्राणोके द्वारा कर्मफलको भोगता है तो उसे मोह और राग-द्रेय होते हैं, उनके वधीभूत होकर वह अपने तथा दूसरे जीवोके प्राणींको पीड़ा पहुँचाता है और ऐसा होनेसे वह जोव नवीन कर्मोंका बन्च करता है। इस तरह जनादि पुद्गल कर्मोंके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणमन प्राणोंकी परम्परा चलते रहनेका बन्तरंग कारण है। अत. पुर्गल प्राणोंकी निवृत्ति

एयगगदो समणो एयग्गं णिच्छ्यस्स अत्येसु । णिच्छिती आगमदो आगमचेट्टा तदो जेट्टा ॥—प्रवचनसार १।१२ ।

### भोत्षं बहिषिता चिताणाणम्मि होइ सुदणाणं । तं विय संवित्तिगयं झाणं सद्दिद्रणो भणियं ॥३५०॥

के लिए पुद्गल कर्मोंके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणाम हटना चाहिए और उसके लिए इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके ज्ञानस्वरूप आत्माका प्यान करना चाहिए । उसे विचारना चाहिए कि न मैं षारीर हैं, न मन हैं, न वाणी हैं और न उनका कारण हैं। जिनेन्द्रदेवने शरीर, मन और वाणीको पौदगलिक कहा है और पुद्रमल द्रव्य परमाणुओका पिण्ड है। किन्तु मैं पुद्रमलमय नहीं हैं, न मैंने उन पुद्रमलोंको पिण्डरूप किया है इसलिए में शरीर नही हूँ और न शरीरका कर्ता हूँ । परमाणु तो स्वयं ही अपने स्निग्ध और रूक्ष गुणके कारण पिण्डरूप होते हैं। यह संसार सर्वत्र पुद्गलोसे भरा है। उनमें जो कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गल स्कन्य होते है वे जीवको परिणतिको पाकर स्वयं ही कर्मरूप होते हैं। अतः मैं उनका परिणमन करानेबाला नही हैं। कर्मरूप परिणत वे प्रगुरु स्कन्थ हो। बागामी अवसे बारीर बननेसें निमित्त होते हैं और नोकर्मपुद्गल स्वयं ही वारीररूप परिणमित होते हैं इसलिए मैं वारीरका कर्ता नहीं हूँ। मेरा यह आत्मा पुद्गलसे भिन्न है क्योंकि इरामें न तो रस है, न रूप है, न गन्व है, न इसका कोई आकार हैं यह तो चैतन्यनुणवाला है। जीवके जो त्रस, स्थावर भेद तथा छह काय पृथिवीकाय आदि कहे जाते है वे सब वास्तवमें अचेतन होनेसे जीवसे भिन्न है। वस्तुत जीव न तो त्रस है, न स्यावर है, न एकेन्द्रिय आदि है। इस तरह जीवके यथार्थ स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका स्वसंवेदन करना चाहिए। 'मैं हूँ' ऐसी प्रतीति तो सभीको होती है किन्तु इस प्रतीतिमें 'मैं' मात्रका सबेदन होनेपर भी उस 'मैं' मे अगुद्धताका ही भान होता है। शुद्धस्वरूपका भान भेदविज्ञानके द्वारा हो सम्भव है। जैसे ज्ञानी पुरुप समल जलमें भी निर्मलता का भान करके पुन. उपायोके ढारा निर्मल जल प्राप्त कर लेता है वैसे हो ज्ञानी पुरुष अशुद्ध अवस्थामे भी मेदिविज्ञानके द्वारा शुद्धस्वरूपका अनुभव करके उस शुद्धस्वरूपकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करता है। अतः शास्त्रज्ञानके द्वारा पहले आत्माका सञ्ज्ञाय जानना चाहिए पीछे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए। उसीके लिए आत्मध्यान आवश्यक है।

उत्तर सर्वेदनके द्वारा आत्मध्यान करनेका उपदेश दिया है। आगे ग्रन्थकार उसीको स्पष्ट करते हैं—

बाह्य चिन्ताको छोड़कर ज्ञानका चिन्तन करनेसे थुतज्ञान होता है। यही ज्ञान संवित्तिगत होने पर सम्मम्दृष्टिका व्यान कहा गया है।।३५०।।

विशेषार्थ — मनुष्यका समस्त जीवन बाह्य प्रायोंकी विस्ताय है बीतवा है। मनुष्यका समस्त जीवन ही अर्थ जीर काम्यस है। जब वह युवा होता है वो उसकी विस्तावें से ही मुख्य विषय होते हैं — चन अर्थन कामा ना उन्होंकी विस्ताय देश जो जिसने स्वाया हो जाता है, अपनी विस्ताय हह कभी भी नहीं करता, भी की है, वहींचे अपाई है, वहीं वार्या में इन्हों वार्या में वह विचार हो उसके मनमें नहीं आता। बाहरकों विस्ताय मुक्ति को अपनी विस्ता करें। जब आयानिकतके किए बाह्य विचार क्षेत्र को अपनी विस्ताय करिया का वार्या करिया के वार्या करिया के विस्ताय करिया के विस्ताय का विस्ताय करिया के विस्ताय का वार्या का वार्या करिया के विस्ताय का वार्या करिया के विस्ताय का वार्या का वार्या करिया के वार्या का वार्या करिया के वार्या का वार्या का वार्या करिया के वार्या का वार्या करिया के वार्या का वार्य का वार्या का वार्य का वार्या का वार्य का वार्य का वार्य का वार्य का वार्य का वार्य का व

दक्तं च--

दव्यसुयादो भावं भावादो होइ भेयसण्याणं । संवेयणसंवित्ति केवलणाणं तदो भणियं ॥१॥

संविध्तिस्वरूपं तस्यैव स्वामित्वं मेदं सामग्रीं बाह---

लक्सणवो णियलक्सं वणुहबमाणस्स जं हवे सोक्सं । सा संवित्ती अणिया सयलवियप्पाण णिद्दहणा ॥३५१॥ समणा सराय इयरा पमाबरहिया तहेब इयरों हु । वणुहब बायपमावो सुद्धे इयरेसु बिकहाई ॥३५२॥

कहा भी है---

द्रव्यभुति भावभूत होता हैं । स्वक्त बायम यह हैं कि मोशायिक बायम और जन्मान होती है और आत्मानुमूति होता है। स्वका बायम यह हैं कि मोशायिक बायम और जन्मान खारका आत्मानुमूति के करकात होता है। स्वका बायम यह हैं कि मोशायिक बायम और जन्मान खारका आत्मानुमूति नहीं होती। स्थिकि आगायमान्यावके बिना पुणस्थान, जीवसमास, मार्गणा आदिका को हो होता होता और अप्यायक बाते किया हम सबसे मिश्र में हैं हम प्रकारका बोच नहीं होता। ऐसा बोच न हो होता और आप्यायक बाते किया हम सबसे मिश्र में हैं हम प्रकारका बोच नहीं होता। ऐसा बोच न होनेसे अपने आत्माको सावकर्मकर रागादि विकल्पोसे और जातवरणादि इन्य कमीसे मिश्र नहीं जानता। इस प्रकारका भेरजान न होनेसे अपनी युद्ध बारमाको और हांच कैसे हो सकती है। अत. उत्थादन अपनी एस्पाममको पटकर इन्या गुण पर्यायका सम्बन्ध जात करता चाहिए। पीछे आगमके आघारसे स्वसंवेदन जात होने पर स्वसंवेदन जातके करेस का के अक्त के अक्त का प्रकार मार्गण अपने होने पर स्वसंवेदन जातके करेस हो में पर स्वसंवेदन जातके का स्वायक अक्ट होता है।

आगे संवित्तिका स्वरूप उसके स्वामी, भेद और सामग्रीको कहते हैं---

लक्षणके द्वारा अपने लक्ष्यका अनुभव करते हुए जो सुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं। वह संवित्ति समस्त विकल्पोंको नष्ट करनेवालो है।।३५१॥

बिद्दीवार्थ—आगमके अध्याससे बात्माके स्वरूपको जानकर उस स्वरूपका अनुनद करते समय जो आन्तरिक मुख होता है उसे संवित्ति कहते हैं। यह संवित्ति समयदृष्टिको ही होती है। बात्म स्वनावको जानकर भी उसमें रिव्ह होना बाहिए। विच्न हुए बिना आस्तानुत्वन नहीं होता। आस्तानुत्वन ही समस्त संकरन-विकल्पोंका नायक है स्थाकि जात्मानुन्वन ही समस्त संकरन-विकल्पा नहीं रहता। अयो-अयो उसमें स्थिता आती हो। अयो-अयो उसमें स्थिता आती है। स्वान्त मुक्ति कार्यम होई स्वान्त स्वान्त प्राप्त होती आती है।

संवित्तिका स्वरूप बतलाकर आगे उसके स्वामी का कबन करते है-

श्रमण, सरागी और वीतरागी तथा प्रमादर्रहत और प्रमादसहित होते हैं। प्रमादको त्याग कर शुद्ध आत्माका अनुभव करो । प्रमादसहितमे तो विकथा आदि प्रमाद रहते हैं ॥३५२॥

विश्लेषार्थ—छठ गुणस्थानका नाम प्रथत संवत है। बुँकि इस गुणस्थानसे संवयके साथ प्रभाव भी रहता है इसलिए इसे प्रमाससंवत कहते हैं। अवलणना इसी गुणस्थानसे प्रारम्भ होता है। इसके साथ जो संवत शास्त्र जुड़ा है वह इसी बातका बोक्क है कि यहाँसे आपके सथ गुणस्थान संप्याने हो होते हैं। स्थोन कवा, गोजनकथा, राष्ट्रकथा बौर रावकथा ये बार विक्वाएँ, बार कपरें, गौच इंट्रियों, एस हिता और एक लोह ये पन्नह प्रमास है। सातवा गुणस्थान अप्रसासवात है। अत. अभय या संपंत्री प्रमास्यक्ति में होते हैं। दखनें गुणस्थान तक राग रहता है। बागे नहीं रहता। अत. अपण

होइसम्बस-मु॰ । २. तहेब सिह्याको सु॰ । समगा सुदुबबुत्ता सुहोबबुत्ता य होति समयिन्ह । तेसुवि सुदुबबुत्ता वणासवा सासवा सेसा ।।—प्रवचनसार ३।४५॥

बुक्कं जिंबा चिता मोहोबिय गत्यि कोइ अपमत्ते उप्पञ्जक् परसञ्जहं परसप्स्येजागश्चगृहवणे ॥३५३॥ 'हेयोपावेयविवो संज्ञमतवबीयरायसंजृतो । जिव्हुक्काइं तहं चिय सामग्गी सुद्धचरणस्स ॥३५४॥

ध्यातुः ध्येयसंबन्धं चारित्रनामान्तरं व्येयस्यापि नाममालां प्राह—

सामच्चे जियबोहे बियिलयपरभावपरमसङ्गावे। तत्याराहणजुली प्रजिबो बल्लु मुख्यारिसी ॥३५५॥ सामच्चे परिणामी जोवसहावं च परमाङ्गावं। घेयं गुक्कं परमं तहेव तच्चं समयसारं ॥१५६॥ सम्बा तह सम्बार् मुखो प्रावो य वीयरायसं। तह चारिस्तं घस्मी सहावजाराहणा प्रजिया॥३५७॥

इति वीतरागचारित्राधिकार ।

स्तरागी भी होते हैं और बीतरागी भी होते हैं। प्रमादरहा। कारमानुभूतिमें बाबक है। उन्त प्रमादीको हृटाये बिना स्विर बासमानुभूति नहीं होती, इसीसे बप्रमत्त दशासे ही ध्यानकी स्विरता स्वीकार की गयी है। वैसे क्षणिक आत्मानुभूति तो आविरत सम्बस्थिकों भी होती है। किन्तु उत्पर वो संवित्तिगत प्यान कहा है वह अप्रमत्त साबुके हो होता है वही उतका यवार्ष स्वामी है।

क्योकि---

अप्रमत्त सायुके दुःस, निन्दा, चिन्ता, मोह और कोई भी प्रमाद नही होता । इसलिए उत्कृष्ट आस्मिक ज्ञानका अनुभवन करते हुए उसे परम सुख होता है ॥३५३॥

बागे संवित्तिकी सामग्री बतलाते है-

गृद्ध आचरणकी सामग्री है—हैंग और उपादेवका सम्यक् परिज्ञान, सयम, तप और बीतरायतासे सपुक होना तथा परीषह आदिका जीतना । अर्थात् जो ज्ञानी हेय उपादेवको ठीक रोतिसे जानता है, संयम और तपके साथ बीतरागी होता है तथा परीपहोको जीतता है उनसे षबराता नहीं है वही शुद्धचारियका पालन करनेसे समर्थ होता है ॥३५५॥

आगे ध्याता और ध्येयके सम्बन्धको विसका दूसरा नाम चारित्र है, तथा ध्येयके नागोको कहते है— समस्त परभावोंसे रहित परम सद्भावकथा आरमज्ञानमें जो तात्त्विक आराधनासे युक्त होता है उसे शुद्धचारित्रवाका ध्याता कहा है।।३५५॥ सामान्य, परिणामी, धोवस्वभाव, परम-मद्भाव, परमगुद्धा, तस्त्व, समयसार ये सब ध्येय (जिसका ध्यान किया जाता है) के नामान्तर हैं। समता, माध्यस्त्य, शुद्धभाव, बोतरागता, चारित्र, धर्म, स्वमाव आराधना भी उसे कहते हैं।।३५६-५७॥

विज्ञोबार्थ —सिवकस्य दशामें विध्यकपायसे बचनेके लिए और विस्तको स्थिर करनेके लिए पंचरायेष्यो आदि परस्थ्य भी ध्येय होता है। बादको जब बच्चास करनेसे चित्त स्थिर हो जाता है तो सुद्ध बुद्ध एक स्वमाय निज सुद्ध जारमाका स्वरूप हो ध्येय होता है। ध्याताको बन्तरंग और बाह्य परिस्नद्देसे रहित होना चाहिए। तभी वास्तवमें चित्त स्थिर हो सकता है। ध्येय बस्तुमें निक्चल होनेका ही नाम ध्यान

१. परसप्ताः — वः । २ हेऊनावविदस्तुः आः ० । हेयोपायविदस्तुः आः ० ६० सः वः । ३ सम्बन्धः स्वरूपसाः सः ६० सः जः ।

सामान्यविधोषयोः वरस्याधारवेण वरस्यावस्तुष्यं इसंबहि—
व्यक्तिवराइसहाया तै।मञ्जाबित्तेससंक्रिया कर्त्यः।
व्यवस्यरमिबद्धाः सं विवतन्त्रं हुवे परमं ॥३५८॥
होज्ञण जरम णहु। होसंति पुणोःचि कस्य पञ्जाया।
बहुंता बहुंति हुतं जियतत्र्यं हुवे वरमं ॥३५८॥
सासंतो वि ण चहुंते उपल्ला चेव संभवं बंतो।
संतो तियालविसर्य तं चियतत्त्र्यं हुवे परमं ॥३६०॥

#### वीतरागबारित्राधिकार समाप्त ।

सामान्य और विशेषमें परस्पर बाघार रूपसे परस्पर अवस्तुपना बतकाते है---

जिसमें बस्तित्वादिस्वभावरूप सामान्य और विशेष परस्परमें अविरुद्ध रूपसे स्थित हैं वही परम निजवत्व है ॥३५८॥ जिसमे पर्याम उत्सन्त होकर नष्ट हो जातो हे, और नष्ट होकर पुनः उत्सन्त होतो है तथा वर्तमान भी रहती है वह परम निजवत्व है ॥३५९॥ जो असत् नही होते हुए भी न नष्ट होता है और न उत्सन्त होता है तथा तीमों कालोंमें सत् रहता है वह परम निजवस्थ है ॥३६०॥

विशेषार्थ—अस्तित्वका वर्ष है सत्ता। सत्ताके दो कर है—महासत्ता बोर अवान्यरस्ता। समस्त प्राथमिं स्हृतेवालो और वाइद्य अस्तित्वको सुचित करनेवालो महास्ता या सामान्यस्ता है। और एक निश्चित वस्तुने हिन्दोबालो तथा स्वक्य अस्तित्वको सुचित करनेवालो अवान्यरस्ता या विशेषस्ता है। महास्ता अवान्यरस्ताक्ष्मे असत्ता है और अवान्यरस्ता महास्ताक्ष्मके अस्ता है इत तरह स्ता सामान्यविवोधात्मक है। और सत्ता इन्यां मिन्न नहीं है बत. इन्य मी सामान्य विशेषात्मक है। उत्त्याह, अय और प्रीव्यक्ती एकताका नाम ही सत्ता है और सत्ता हो। इन्यक्त स्वत्य है। इन्यां प्रति सम्प्र पूर्व पर्यापका नाय, उत्तर पर्यापका उत्तार और इन्यक्त्यने प्रमुखना होता है। वैसे मिट्टीमें निक्यर्यावक्षा विनाय, इर्ट्यांस्त्र न उत्तार और मिट्टीपना पूत्र रहता है। यह उत्तार क्ष्य प्रीप्त इन्यक्त स्वमाव है, इस तरह इन्या इन्यक्त्य न उत्तार और मिट्टीपना पूत्र रहता है। यह उत्तार क्ष्य प्रीप्त इन्यक्त स्वमाव है और त्यर्याविक विना इन्य सम्मय नहीं है जतः पर्यापकी वरेक्षा इन्य मी उत्तार विनायक्षीक है। एक वर्षमाण्य नियम है स्तृता विनाय नहीं होता और समस्त्री उत्तार नहीं होती कि वैसे थी को उत्तार होनेपर तह शोरस्का विनाय नहीं होता

# समबसारस्य कार्यकारमध्यं कार्रजसमयेन कार्यसिक्यर्थं युक्तिमाह— कारणकुन्त्रसहावं समयं वाक्रण होह जन्नायव्यं । कञ्चं सुद्धसम्बद्धं कारणभूतं तु साहणं तस्स ॥३६१॥

कीर सम्बद्-गौरससे जिन्न परार्थान्तरका उत्पाद नहीं होता । इस तरह बत्का विनाश और सम्बद्का तत्पाद नहीं होते हुए भी पूर्व अवस्थाक विनाश और तत्पाद क्षार कारण प्रत्यान है। सद्का नाथा नहीं होता क्षार कारण नहीं होता है। सद्का नाथा नहीं होता क्षार कारण होता है अप उत्पाद नहीं होता क्षार उत्पाद नहीं नाथा निक्का कारण होता है अप कारण होता है और नम्ह होता है। तथा कारण प्रांचका विनाश होता है और नम्ह होता है। अर्थात् नमुख्य पर्यायका विनाश होनेपर भी बीवपनेका विनाश नहीं होता । देवपर्यायका वत्पाद होनेपर भी परिणमन होता है क्षार नहीं होता । देवपर्यायका वत्पाद होनेपर भी परिणमन होता है जारण नहीं होता । व्यवस्थायका वत्पाद परिणमन होता है क्षार न होनेपर भी परिणमन होता है। वत्पाद नहीं होता । व्यवस्थायका व्यवस्थायका व्यवस्थायका व्यवस्थायका होता हता है। वह परिणमन होता हुए भी बो सदा अप्युक्त कारण होता है हुए भी बो सदा अप्युक्त की प्रांचित कारण कारण होते हुए भी बो सदा अप्युक्त की प्रांचित कारण होता है वह वीवद्य हो रास्त्वल है।

समयसारको कार्य कारणपता तथा कारण समयके द्वारा कार्यकी सिद्धिके लिए युक्ति देते हैं— समय कारण रूप और कार्यरूप है ऐसा जानकर उसका व्यान करना चाहिए। कार्य शुद्धस्वरूप है और उसका जो साधन है वह कारणभृत है ॥३६१॥

विशेषार्थ -समयका अर्थ आत्मा है। संसारदशाके पश्चात् मुक्तदशा प्राप्त होती है। जैसे मिट्टीकी पिण्डपर्याय नष्ट होने पर घटपर्याय उत्पन्न होती है अत घटपर्याय कार्य है और पिण्डपर्याय विशिष्ट मिट्री उसका कारण है। इसी तरह संसारी जीवकी संसार दशा छटनेपर मुकदशा प्राप्त होती है। किन्तु संसार दशा तो जीवकी अधुद्धक्या है और मुक्तद्या शुद्धक्या है। अधुद्धक्याको खुद्धक्याका उपादान कारण कैसे कहा जा सकता है। वैसे तो जो आत्मा ससारदशामे है वही मुक्तदशाको प्राप्त होती है इसलिए उसकी पूर्व अवस्था कारण है और उत्तर अवस्था कार्य है अत. वह स्वयं कारण भी है और कार्य भी है। इसीसे ऊपर समयको कारणरूप भी कहा है और कार्यरूप भी कहा है। तथा उसका ध्यान करनेके लिए कहा है और यह भी कहा है कि कार्य गुद्धस्यरूप है। तब प्रश्न होता है कि कार्य गुद्धस्वरूपकी सिद्धिके लिए क्या अगुद्ध आत्माका ध्यान करना चाहिए और अगुद्ध आत्माका ध्यान करनेसे गुद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो सकती है ? इसके समाधान-के लिए हमें शास्त्रोंके इस कमनका स्मरण करना चाहिए कि जैसे सिद्ध परमात्मा हैं वैसे ही संसारी आत्मा है। शुद्ध द्रव्यद्ष्टिसे ससारी जीवोमे और मुक्तजीवोंने कोई अन्तर नहीं है। संसारीजीव भी सिद्धोंके समान ही सम्यक्त आदि आठ गुणासे युक्त और जन्म-मरणसे रहित हैं। अत. निश्चय दृष्टिसे कार्य परमात्मा और कारण परमारमामें कोई अन्तर नहीं है। (देखो नियमसार गाया ४७-४८) द्रव्यसंग्रह गाया १३ में गुद्ध-निरुषयनयसे सद जीवोको शुद्ध कहा है। उसी शुद्ध स्वरूप कारण परमारमाका व्यान करनेसे कार्य शुद्धस्वरूप-की सिब्बि होती है। आशय यह है कि जीवके पारिणामिक आवोमे एक जीवत्वभाव भी है। शुद्ध जैतन्य-स्वरूप जो जीवत्य है वह अविनाशी होनेके कारण शुद्ध द्रव्यके आधित होनेसे शुद्धद्रव्याधिकनयकी अपेक्षा श्रद्धपारिणामिकभाव कहा जाता है। कर्मजनित दस प्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीनों अगुद्ध-पारिणामिक भाव है। यदापि ये तोनो अशुद्धपारिणामिक व्यवहारतयसे संसारी जीवमें है तथापि शुद्ध निश्वय-नयसे नहीं हैं और मुक्त जीवमे तो सर्वथा ही नहीं हैं। इन शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक सावोंनेंसे स्थानकालमें शद्धपारिणाभिक ध्येयरूप होता है क्योंकि वह द्रव्यरूप होनेसे अविनासी है। उसी शुद्धारमस्वरूपका सम्यक्

कार्यकारित्वं ज०। २ कारणसम्पर्य चाँका—घ० क० स० ज० सु०। ३ ये कोचव् अत्यसाप्रमध्य-जीवाः ते""चिद्रक्षेत्रं परिप्राप्य निव्यविष्यसक्तविद्यस्त्रकेवरुजाव" शक्तियुक्ताः सिद्धात्मानः कार्यसम्प्रसारस्याः कार्यगृद्धाः ।"—नियम० टी०, गा० २०।

मुद्धो कम्मस्ययावो कारणसमजो हु जीवसञ्भावो । स्रय पुजु सहाबझाणं तम्हा तं कारणं क्षेयं ॥३६२॥

तयोः स्वरूपं कारणसमयस्य च कारणस्वसाड---

किरियातीवो सत्यो जर्गतणाणाइसंजुबो बप्पा । तह मकात्यो चुद्धो कञ्जसहायो हवे समबो ॥३६३॥ उदयाविसु पंचस्कुं कारणसमबो हु तत्य परिणामो । जन्हा खदा हेऊ सुद्धो सो बणइं बप्पाणं ॥३६४॥

कारणसमयेन कार्यसमयस्य स्थान्तिविद्यमादः--

जह इह बिहाबहेदूं असुद्धयं कुणइ आवमेवावा । तह सब्भावं छद्धा सुद्धो सो कुणइ अप्याणं ॥३६५॥

श्रद्धान, सम्याजान और सम्यक् आकरणक्य कारणसम्बसार है उसीसे शुद्धस्वरूप मोजकी प्राप्ति होती है। आगे प्रत्यकार स्वयं इस बातको कहते हैं—

कर्मोंके क्षयसे शुद्ध जीवका स्वभाव कारण समय है। कर्मोंका क्षय उस स्वभावके ध्यानसे होता है। अतः कारणसमय शुद्धस्वरूप ध्येय—ध्यानके योग्य है।।३६२।।

आगे प्रन्यकार कार्यसमय और कारणसमयका स्वरूप तथा कारणसमय क्यो कारण है यह बतलाते हैं—

निष्क्रिय, प्रशस्त, अनन्तज्ञानादि गुणोंसे युक्त बीतराग शुद्ध आत्मा कार्य समय है ॥६६॥ और जोदियक, औपसमिक, सायिक, सायोग्धामिक तथा पारिणामिक इन पांच भावोंमे जो पारिणामिकभाव है वह कारणसमय है। क्योंकि शुद्धजारमस्वरूपका अद्धान ज्ञान आवरणरूप कारणके सिक्तेपर उसीका ध्यान आत्माको शुद्ध करता है॥६६४॥

विश्लेषार्थ—जीवके पाँच मात्र कहें हैं—औदपिकमात्र—वो कमिके उदयसे होता है, औपपानिक भाव-जो कमीके उपध्यस्य होता है, आपिकमात्र-वो कमीके शयसे होता है, आयोपशियकमात्र-जो कमीके स्रयोपश्यस्य होता है, और पारिणामिक भाव-जो स्व्यक्त स्वामात्रिक मात्र है जिसमें कमंका उदयादि निमन्त नहीं है। यो तो हन पाँचों भावोको बीवका स्वतन्त्व कहा है क्योंकि बीवके स्विता अन्य किसी प्रव्यक्ते औदिक्षणित्रमात्रमात्र नहीं होते हैं। इमसेके कमीनरपेल स्वामात्रिकमात्र पारिणामिक हो है अत. वही ध्येय है। उसीका ध्यान करनेके आत्मा गुद्ध होता है।

दृष्टान्त द्वारा कारणसमयसे कार्यसमयकी सिद्धिका समर्थन करते हैं-

जैसे इस संसारमें आरमा विभावके कारणोंको पाकर अपनेको अशुद्ध करता है वैसे ही स्वभावको पाकर अपनेको शुद्ध करता है ॥३६५॥

विशेषार्थ — कर्मोका निमित्त पाकर यह आत्मा स्वयं ही विशावरूप परिणमन करता है स्वशावसे को विपरीत है वह विशाव है। ज्ञान दर्शन, चारित्र, सम्यक्तव ये स्वशाव है और इनके विपरीत अज्ञान,

१ व व्यूत्पत्तिमाह् ४० ६० व० व्रु० । व कारणत्वमाह् व्युत्पत्तिमाह् व० । २. कुणह् यु० । 'ब्रोपश्मिका-पिग्रङ्गमावानां मध्ये केन मावेन भोजो प्रवत्तीति चिन्यत्ते '''यदा कालाहिकव्यवनेन प्रमात्ववस्तेव्यंतिमांवति तदार्च वीवः सहस्यमुद्धपारिणामिकमावकशवनिवयरमास्प्रस्थम्बस्यकानानुवरणपर्यायेण गरिणमति ।'— समस्यार गा० ६१०, टीका व्यवस्य ।

एकस्थान्त्रुवादानहेतोः कार्यकासभये न्यायमाह-उप्यज्ञांतो कञ्जं कारणमध्या चित्रं वि वाण्यंतो । तस्तुः इष्ट्रं ज वित्रद्धं एकस्स वि कारणं कञ्जं ॥३६६॥ स्त्रसंवेदनहेतुनायेण स्वस्थादिर्ज्ञेविष्यति हस्यासंव्याद-अमुद्धसंवेदगोण य जप्या संवेद कासणोकस्मं । सुद्धसंवेदगोण य जप्या संवेद कासणोकस्मं ॥३६७॥

अरवान, मिम्पान्य, अतांसम आदि विमाय है। अब तक यह जीव परमें आत्मवृद्धि रखता है परको अपना मानता है मैं दूसरोंका इष्ट-अनिष्ट कर सकता है या दूसरे मेरा इष्ट-अनिष्ट कर सकते हैं ऐसा भाग रखता है तब तक उपका बैभाविक परिणमनने छुटकारा नही होता। किन्तु जब वह अपने स्वभावका अवलम्बन लेता है तो उसका बैभाविक परिणमनने छुटकारा हो जाता है। अत स्वभावके अवलम्बनसे आत्मा गुढ़ होता है और विभावके कारणोंको अपनानेसे अगुद होता है।

एक ही उपादान कारण कार्य और कारण कैसे होता है—इसमें युक्ति देते हैं-

कार्यको उत्पन्न करनेसे आत्मा कारण है और स्वयं ही उत्पन्न होनेसे कार्य है। इसलिए एक ही आत्माका कारण और कार्य होना विरुद्ध नही है॥३६६॥

बिहोपार्थ — आत्माको कारण और कार्य दोनो कहा है। और कारण तथा कार्य मिन्न-मिन्न होते हैं जो कारण होता है वह कार्य नहीं होता और जो कार्य होता है व इक कारण नहीं होता । जैसे मिट्टी कारण हैं और षट उसका कार्य है। इस्तिरण लारामको कारण नमय और कार्य काय कहनेंच विरोध प्रति होता है। उस दिया कि प्रति है। इस करने किएए कप्लकार कहतें हैं कि जो कार्य की उत्पन्न करता है उने कारण कहते हैं और जो उत्पन्न होता है उठे कार्य कहते हैं। अननवर्धन, अनन्तज्ञान, अनन्तनुक, अनन्तवीर्थ आदि गुणींचे युक्त विद्यारमाल्या कार्यसमस्यार कर है। और पुढ़ालाफ़े अद्भान ज्ञान और आपरपत्ने विधिष्ट आरमा कारण-चयमसारष्ट्य है। जो आत्मा कारणसम्यवारय्य है वहीं आत्मा चुद-बुद होकर सिद परप्राच्या बनतों है। "हैंकि विद्यारमात्माक्य द्वारा उद्योग उत्पन्न हुई इससे बह जात्मा कार्यका है और अपने हों सम्यक्त क्यान्य ज्ञानारिक्य कारणने वह उत्पन्न हुई है इसिलए उनका कारण भी वह स्वय है। अत एक ही आत्मा कारण भी है और कार्य भी है। बस्तुत उत्पादन कारण हो कार्यक्य होता है। जैसे परका उत्पादान कारण मिट्टी है बत. मिट्टी ही पटक्य होतो है। इसी तरह संवारी आत्मा हो वपने स्वक्ष्य ब्रदान ज्ञान और आवरणक्षे मुक्त होता है बता सह स्वयं हो कार्य है और स्वयं ही अपना कारण हो।

स्वसंवेदनरूप हेतुमात्रसे स्वरूपकी सिद्धि हो जायेगी, ऐसी आशका करके कहते है-

अशुद्ध संवेदनसे आत्मा कर्म और नोकर्मंस बँघता है। और शुद्ध सवेदनसे कर्म और नोकर्म से छूटता है॥३६७॥

विज्ञेषार्थ— स्वयंवरनका मतलब है 'बपना ज्ञान'—स्वयंको ज्ञानना । स्वयंवेदन सुद्ध मो होता है और अगुद्ध भो होता है । युद्ध स्वरूपका संवेदन सुद्ध स्वयंवरन है बीर बजुद्ध स्वक्रमका सर्वदन बजुद्ध संवेदन है । संवेषन तो चेतनास्य है । चेतनाके दो भेद हैं—अगुद्ध चेतना बौर सुद्ध चेतना। अगुद्ध चेतनाके भो दो मेद हैं—कर्मकल चेतना और कर्मचेतना। कर्म और क्रांके स्वल्यं बारायहिक्ता होना कर्मचेतना और कर्मप्रक्र चेतना है और ज्ञानस्वरूप बारायमें बात्यसंचेतनका होना ज्ञाननेवना है। संस्थारकार्य अञ्चानोत्ता स्व और परका मेद न बावनेके कारण शेद्गलिक कर्माका निमान पाकर उत्यन्त हुए काम-कोवादिय विकारों को हो व्यक्ता मानता है। यह स्व बौर एरमें एक्स्वका बारोप करके परद्धव्यवस्वरूप राग-देखे एक होकर देखे मानता है कि में रानी है, देवी है, मैं मुली हैं, हु जो हैं, मैं अमीर हैं, गरीब हैं यह सब बजुद्ध स्वसंवेदन हैं। पडमं मुत्तसस्यं पुत्तसहावेण मिस्सियं बन्हा । विवियं पुत्तामुत्तं सपरसस्यवस्स पण्यक्यं ॥३६८॥ हेऊ सुद्धे सिण्झइ बन्झइ इयरेण णिच्छियं जीवो । तम्हा दर्ज्यं भावो गउणाइविवक्सए गोवो ॥३६९॥

# उक्त<sup>े</sup> चूकिकार्या—

सक्लसमयसारार्वं परिगृद्धा पराश्रितोगादेयबाच्यवाचकरूपं पञ्चववाश्रितं श्रुतं कारणसमय-सारः। भावनमस्काररूपं कार्यसमयसारः। तदाघारोच चतुर्विषधमेध्यानं कारणसमयसारः। तदावत्रन्तरं प्रयमगुक्तश्र्मानं द्विचरवारिंग्रदासेरूपं पराश्रितं कार्यसमयसारः। तदाश्रितमेदसानं कारणसमयसार। तदाधारोमृतं परान्मुखाकारस्वसंवेदनपेरूष्णं कार्यसमयसारः। तत्रौवामेदस्वरूपं परमकार्यनिमित्तात्

इसी तरह कामावक प्राणी विषयमोग करते हुए वो जुलानुमृति करता है वह भी अगुढ स्वसंवेदन है। किन्तु स्व और परके मेदको जाननेवाले जानीका वो स्वसंवेदन है वह गुढ स्वसंवेदन है हसीसे उसे वीरतासक-संवेदन कहते हैं। इस वीरताण स्वसंवेदनले हो जीव कर्मबन्यनके कुटता है। और बचुढ स्वसंवेदनके तो नवीन कर्मबन्य होता है। इसीचे सम्यवास ( गाया १३०-१३१) में कहा है कि कीत होनेके बोनेके जामपूण बनते हैं और लोहेसे लोहेंके जामूयण बनते हैं वैसे हो जजानोके जजानयम कोचारिमाब होते हैं वो नवीन कर्मबन्य के हेतु होते हैं और जानीके समा जादिकय ज्ञानम्य आब होते हैं वो संवर और निबंशके कारण होते हैं। जविरत सम्यत्विके स्वर्णि वारियमोहका उदय होनेसे क्रोमादि आब होते हैं किन्तु उनमें उसको आराब्दि संसार बढता हो।

पहला अगुद्ध स्वसंवेदन मूर्तस्वरूप है क्योंकि वह पौदगलिक कर्मोंके उदयादिसे होनेवाले औदियक आदि भावींसे मिला हुआ होता है। और दूसरा शुद्ध स्वसंवेदन मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है क्योंकि उसमें स्व और परस्वरूपका प्रत्यक्ष होता है।।३६८।।

विशेषार्थ—स्व और परके भेदको न जानकर परमें आत्मबृद्धिको लिये हुए जो अगुद्ध संवेदन होता है वह मृतिक है क्योंकि कमोंके उदयादिके निमित्तते होनेवाले मृतिक भावोधे मिका होता है जैसे राम मेरा है मैं स्कुल या कमजोर हैं हसादि । किन्तु जो युद्ध संवेदन होता है उनमें परके साथ स्वका संवेदन होते हुए भी परमें आत्मबृद्धि नहीं होती । परको पर और स्वको स्व हो अनुभवन करता है । जैसे 'मैं मनुष्य हूँ' ऐसा जानते हुए भी मनुष्य पर्यावको अपना नहीं मानता ।

अतः शुद्ध कारणके होनेपर जोव मुक्त होता है और बशुद्ध कारणके होनेपर निश्चितरूपसे बैंघता है। इसलिए गौण और मुख्य विवक्षासे द्रव्य और भावको जानना चाहिए॥३६९॥

### चूलिकामें कहा है---

समस्त समयसारके वर्षको ग्रहण करके पराधित होते हुए भी ज्यावेय वो नाच्य ( वर्ष ) नाचक ( वर्ष ) नाचक ( वर्ष ) क्य पंजनस्कार सन्त है वह कारण समयसार है बोर का सम्वास्थ्य का स्वास्थ्य है। उसके बाधारसे वो पिष्टच्य, प्रवस्थ, रूपस्य और क्यातीतके मेरने चार प्रकारका वर्षम्यान होता है वह कारण समयसार है। उसके परचार ५२ मेर क्य को प्रथम गुक्कायान होता है, वो पराधित है, वह कार्य समयसार है। वीर उपयम गुक्कायानके बाध्ययेन वो मेरनान होता है वह कारणसमयसार है। वह मेरना कार्य समयसार कि को पराधित है। वह मेरना सम्बास कार्य समयसार कार्य समयसार कार्य समयसार है। वह समयसार कार्य समयसार कार्य समयसार है। वह समयसार सम्बास कार्य समयसार कार्य समयसार कार्य समयसार है। वह समयसार सम्बास कार्य समयसार कार्य समयस

१. पूलिका ( 'उक्तं च' नास्ति )---व०।

शुभपरमाष्येसस्यो भवति । ततस्तीर्थकरनामकर्मेकन्यो भवति । पश्चादम्पृदयपरम्परानिःअवस्वस्वार्थितिद्विनिम्नक्ष्यं भवति । तत वासस्रम्भस्य दर्शनचानिमान्नेतृषयमात् स्वयोपप्रमात्
अवस्वस्वार्थितिद्विनिम्नक्ष्यं भवति । तत वासस्रम्भस्य दर्शनचानिमान्नेतृषयमात् स्वयोपप्रमात्
स्वाद्वा स्वाध्नित्वस्वस्विन्त्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्षारक्ष्यं त्रार्थित्यस्वारः । तेष्वमेकस्वास्यम्य
स्वाद्वा कार्यसम्यसारः । तदः स्वाध्वित्वायवेष्यदेश्वरःतत्त्रयं कार्यसम्यसारः । तेषामेकस्वास्य
सर्भसम्यसारः । तदेकदेशशुद्धतीत्कर्यमन्तर्मृंबाकारं शुद्धसेवदनं स्वायोपश्चित्रकष्यम् । तदः स्वाध्वित्व
सर्भसम्यसारः । तदेकदेशशुद्धतीत्कर्यमन्तर्मृंबाकारं शुद्धसेवदनं स्वायोपश्चित्रक्षयम् । तदः स्वाध्वित्व
सर्भसम्यसारः । तदेकदेशशुद्धतीत्कर्यमन्तर्मृंबाकारं शुद्धसेवस्यसम्यसारः । एवमप्रमातारः । एवमप्रमातिद्व-स्वाधान्तं समयं समयं प्रति कारणकार्यक्ष्यं सात्रक्षय् । तस्माद् चात्रित्वयं भावमोक्षो भवति । सह्जपरमापारिकार्यसम्यसारम्यसारम्यसारः । स्वाध्वस्यविद्यस्यस्यारम्यस्यारो स्वति । एवमप्रयवाद्यस्यक्ष्यस्यस्यारो स्वति । पर्माव्यवाद्यस्यक्षित्वन्ति । स्वति । स्वति । स्वति न्यायादुशावानकार्यसद्यक्षं कार्यसम्यसारो ।

> "खँ यजनसमयनिसोही देसण पाउरग करणसदी य । चतारिनि सामण्या करणे सम्मत्तचारित्ते ॥"—सम्बनार, गा० ३।

स्वरूप परमकार्यके निमित्तसे शुभ परमाणुओंका आश्वव होता है। उससे तीर्यंकर नामकर्मका अन्ध होता है। उसके परचात् वह तीयंकर नामकर्मका बन्ध सांसारिक अम्युदयकी परम्पराके साथ मोक्षरूपी स्वार्थकी सिद्धिमें निमित्त होता है। ( कैसे निमित्त होता है यह बतलाते हैं ) निकट भव्य जीवके दर्शनमोहनीय और चारित्र-मोहनीयके उपराम, क्षयोपशम अथवा क्षयसे स्वात्रित स्वरूपका निरूपक निराकार मावरूप जो सम्यक् द्रव्याश्रुत है वह कारणसमयसार है और उसके परवात् एकदेश समर्थ जो भावधूत है वह कार्यसमयसार है। उस भावश्रुतके परचात् जो स्वाश्रित होनेसे उपादेय भेदरत्तत्रय होता है वह कारणसमयसार है। और उस भेदरत्तत्रय की जो एकरूपता है वह कार्यसमयसार है। उसके पश्चात् एकदेश सुद्धताको लिये हुए अन्तर्मुखाकार क्षायो-पशमिकरूप शुद्ध स्वसवेदन होता है। उससे होनेवाला स्वाधित धर्मध्यान कारणसमयसार है। उसके पश्चात् होनेवाला प्रयम शुक्लच्यान कार्यसमयसार है। उसके पश्चात् क्षीणकषायगुणस्थानके उपान्य समय पर्यन्त कारण कार्यपरम्परासे होनेवाला दूसरा शुक्लध्यान कारणसमयसार है। इस तरह अत्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्यान पर्यन्त प्रतिसमय कारण और कार्यरूप समयसार जानना चाहिए, अर्थात् पूर्वावस्था कारण है उत्तरावस्या कार्य है जो पूर्वावस्याका कार्य है वही उत्तरावस्याका कारण है। उस दूसरे शुक्लध्यानके द्वारा चातिया कर्मोंका क्षय होनेपर भावमोक्ष होता है। सहज परम पारिणामिक भावके वशसे क्षायिक अनन्त-चतुष्टय--अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तदीर्थ, का प्रकटन जो नौ केवलब्धिरूप है ( शायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकचारित्र, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग, क्षायिक उपभोग, क्षाधिक बीर्य) वह जवन्य मध्यम और उत्कृष्ट परमात्मा साक्षात् कार्य समयसार ही होता है। उससे द्रव्य मोत होता है। उसके अनन्तर सिडस्वरूप कार्यसमयसार होता है। इस प्रकार 'अवस्व-एकदेशका अर्थ जानने पर समुदायके अर्थका बोध होता हैं इस न्यायके अनुसार उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। आत्मा उत्कृष्ट र्यतन्यकी कलारुपी आमरणोसे भूषित होता है। यह अवस्था भव्योत्तम जीव ही पाँच लिक्यमाँ—सयोपरामलन्नि, विश्वद्विलन्यि, देशनालन्त्रि, प्रायोग्यलन्धि और करणलन्धि रूप सामग्रीके प्रभावसे प्राप्त करता है, अन्य नहीं । इस प्रकार कारणकार्यकपते पराश्रित और स्वाश्रित समय-सारको आत्मा कैसे जानता है, यह कहते हैं — जैसे 'मोहनीय और ज्ञानावरण कर्मका क्षय होनेपर ज्ञान बाह्य

१. परिणामा मुः । २. सीणकपायवर्यन्तं मुः । ३. नामनन्तन- सः अः सुः । ४. इसं गाया 'आ' प्रती टिप्पणरूपेण वर्तते ।

लब्धिपञ्चकसामग्रीवशाश्चात्यः । एवं कार्यकारणस्याः पराश्चितः स्वाश्चितसम्यसार आत्मा कथं जानाति ?

मोहावरणयोहींने ज्ञानं वेति यथा वहिः । तथैवान्तमृंजाकारं स्वात्मानं पथ्यति स्फुटम् । एवं कारणकार्यसमयसारः स्वयंवेदनज्ञानमेव परिणमति । औद्दिक्तेश्वासिक्कायोधवस्तिक्कायिकतारिणामिकानां भेदसहः— कोविययं उक्सामियं खयउक्सियं च काह्मयं परमं । इगवीस वो भेया बद्वारस णव तिंहा य परिणामी॥३७०॥

वस्तुओंको जानता है बैंसे ही अन्तर्भुंबाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता है।' इस तरह स्वसंवेदनज्ञान ही कार्य कारणसम्बद्धाररूप परिणयन करता है।

विश्रपार्थ-- उक्त चूलिकाने एक हो बात्या कैसे कारणसमयसार और कार्यसमयसार दोनो है यह स्पष्ट किया हु। प्रारम्भ किया हं पचनमस्कार मन्त्ररूप श्रुतसे, उसे कारणसमयसार कहा है और उसका आलम्बन पाकर जो पंचपरमेष्ठोंके प्रति नमस्काररूप भाव होते हैं उसे कार्यसमयसार कहा है। पुन. उसका अवलम्बन लेकर जा चार प्रकारका धर्मध्यान होता है वह कारणसमयसार है। धर्मध्यानके इन चारो भेदोका वणन ज्ञानार्णव प्रत्यम कहा है । वहांसे दखना चाहिए । इस धर्मध्यानके अनन्तर होनेवाले प्रथम शुक्लध्यान को कार्यसमयसार कहा हू क्योंक धर्मध्यान ही शुक्लध्यान रूप परिणमन करता है अत. धर्मध्यान कारण और शुक्लध्यान कार्य हु। य सब आत्माका हा पांरणतियाँ हु। यहाँ जो प्रथम शुक्लध्यानके ४२ भेद कहे हैं वे हमार दखनमं नहां आये । प्रथम शुक्लभ्यानक आध्ययसं भेदविज्ञान हाता हु उसं कारणसमयसार कहा ह बौर उससे हानवार्छ स्वसवदन या स्वानुभूतिको कार्यसमयसार कहा है। किन्तु उससे जो शुभ परमाणुबीका बासव तथा ताथकर नामकर्मका बन्ध कहा है वह चिन्त्य है। तीर्थकर नामकर्मका बन्ध चौथेसे आठव गुणस्थान तक हाता हु । पहला शुक्लच्यान मां बाठव गुणस्थानसे होता हूं । ता बाठव गुणस्थानमं प्रथम शुक्लच्यान हुआ, तदनन्तर भेदविज्ञान हुआ उस भेदांवज्ञान कालमे जो मन्दयोग और मन्दक्यायरूप शुभाक्षवक कारण होतं है उनस तार्थकर नाम कर्मका बन्ध होता है। इस तरहसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती है। वैसं भदिवज्ञान तो शुक्लम्यानके पूर्व भा हाता हु और तीर्थकर कर्मका बन्ध भी होता है। हाँ, प्रथम शुक्लम्यान कालमे जिस प्रकारका भैदविज्ञान होता हु वैसा पूर्वमे नही होता । वृत्तिकामे तीर्यकर प्रकृतिका बन्ध करने-बालाके कारणकार्यपरम्पराका निर्वेश करनेके पश्चात् पुनः निकट भव्यसे कारणसमयसार और कार्यसमय-सारकी परम्पराका कथन किया है। इसम भा स्वाधित स्वरूप निरूपक द्रव्यधुतको कारणसमयसार और भावश्रुतको कार्यसमयसार कहा है। पुन. भदरत्नत्रयका कारणसमयसार और अभदरत्नवयको कार्यसमयसार कहा है। पुनः स्वाश्रित धर्मध्यानको कारणसमयसार और प्रथम धुक्छध्यानको कार्यसमयसार कहा है। इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर सीणकवाय गुणस्थानपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्परा चलती रहता है। उसके पश्चात् घातिकमीका क्षम होनेपर साझात् परमात्मदशा रूप कार्यसमयसार है। तदनन्तर चौदहवे गुणस्यानके अन्तिमक्षणको अवस्था जो परिपूर्णरत्नत्रयात्मक होती है वह साक्षात् कारणसमयसार है और उनके अनन्तर क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार है। इस तरह यह बात्मा ही स्वय अपना कारण भी है और कार्य भी है। इसका सम्यक् मनत-चिन्तन और अनुकरण करना चाहिए। उसके बिना समस्त कारणकार्य व्यर्थ हो जाता है।

आमे औदिषक, औपदामिक, सायोपदामिक, सायिक और पारिणामिक भागो के भेद कहते हैं— औदिषिक, औपदामिक, सायोपदामिक, सायिक और पारिणामिक भाग के क्रम से इनकीस, दो, अठारत, नो और तीन भेद हैं ॥३७२॥

ते त्रिमे आ०। २ तह च ८०। वहूय आ०। जीयसमिकतायिकौ मावौ मिश्रपत् जीवस्य स्वतत्त्व-मौदियकपारिणामिकौ च। 'हिनवाद्यादरीकांविषातित्रिमेदा वयाक्रमम्' — तत्त्वाधसूत्र २।१-२।

लेस्सा कसाय बेबा जसिद्ध जण्णाण गर्द्दे वाचारितं । मिन्छलं जोवयियं वंसण चेरणं च उवैसमियं ॥३७१॥ सिन्ह्यंतियं चउसम्मग वंसणतिवयं च पंच रुद्धीलो । सिन्ह्यं देसण चरणं विरवाविरवाण चारित्तं ॥३७२॥

आगे औदयिक भाव के इक्कीस भेद तवा जीपशमिक के दो भेद कहते हैं-

छह लेखाएँ, चार कथाय, तीन वेद, एक असिद्धत्व, अज्ञान एक, चार गति, अचारित्र और मिथ्यात्व ये इनकीस भेद औदयिक भाव के है। तथा सम्यन्दर्शन और सम्यक्चारित्र ये दो भेद क्षोपशासिक भाव के हैं।।308/।।

विज्ञोबार्श- कमें के तह्य में जो भाव होता है उसे औदियक भाव कहते हैं। उसके इक्कीस भेद हैं, क्यांय के उदय से रंगी हुई मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। उसके छह भेद है-कृष्ण, नील कापीत, पीत, पथ, शुक्ल । जैसे लोक में बरे बादमी को काला दिल का आदमी और सज्जन को साफ दिल का आदमी कहा जाता है। दिल काला या सफेद रंग का नहीं होता किन्तु अच्छे और बरे में सफेद और काला रंग का उपचार करके ऐसा कहा जाता है। दैसे ही जिसकी कथाय बहुत अधिक तीव होती है उसके कृष्ण लेखा, उससे कम तीवके नोललेखा, उससे भी कम तीव के कापोतलेख्या कही जाती है। इसी उरह मन्द कथाय होने पर पीत्रलेश्या. और मन्द होने पर पथलेश्या, अत्यन्त मन्द होने पर शुक्ललेश्या होती है । इस तरह कवाय के उदय से लेक्या को औदयिक कहा है। कवाय का उदय छह प्रकार का होता है-तीव-तम, तीवतर, तीव, मन्द, मन्दतर, मन्दतम । इन छह प्रकार के कथाय के उदय से उत्पन्न हुई लेश्या छह हो जाती हैं। क्रोध, मान, माया और लोम को कवाय कहते है बत. कवाय चार हैं। केवल कवाय और केवल योग से दोनोंके मेलसे निष्पन्न लेख्या के कायमें अन्तर है इस लिए लेक्या और कवायको अलग-अलग गिनाया है। बारमा में बेदकर्म के उदय से उत्पन्न हुए मैयनरूप चित्तवृत्तिको वेद कहते हैं, बेद तीन हैं-पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपसक्वेद । आठो कर्मोंके सामान्य उदय से सिद्धभाव का न होना बसिद्ध का आब है । जाना-बरण कर्म के उदय से अज्ञानभाव होता है। गति नाम कर्म के उदय से गतिरूप भाव होता है। गति चार हैं . नरकगति, तिर्यंचगति, मनुष्यगति, देवगति । चारित्रमोहनीय कर्मके सर्वधाती स्पर्वकोके उदय मे अचारित्र असंयम भाव होता है। और मिथ्यात्वमोहनीय के उदय में तत्व की अश्रद्धारूप मिथ्यात्व भाव होता है। इस तरह ये औदयिक भाव है। कर्म के उपशम से ( दब जाने से ) जो भाव होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। औपश्रमिक सम्पन्तव और औपश्रमिक वारित्र ये दो उसके भेद हैं। मिन्यात्व, सम्यग्निस्यात्व, सम्यक्त्वमोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ के उपशमसे औपशमिक सम्यक्त्व होता है और समस्त मोहनीयका उपराम होने पर औपरामिक चारित्र होता है।

आगे क्षामीयशमिक भाव के अट्ठारह भेद कहते है-

तीन मिथ्याज्ञान, चार सम्यक्जान, तीन दर्शन, पाँच लब्धियाँ, क्षायोपश्चामक सम्यक्त्व, क्षायोपश्चामक चारित्र और विरताविरत चारित्र ये अठारह भेद क्षायोपश्चमिक मावके हैं ॥३७२॥

विशेषार्थ — कुमति, कुमुत, और कुअवधि के मेंद से मिष्याक्षान तीन प्रकार का है। मिति, श्रुत अवधि और मनःपर्यय के मेंद से सम्बक्षान चार प्रकार का है। चतु-चवतु, अवधि के मेद से दर्सन तीन प्रकार का है। दान, लाम, भोग, उपभोग और बोर्स के मेद से लिख्य पीच प्रकार की है। आयोपसिमक

तह य चा -क० त्तर क० । २ चिरसं च त्रर क० त्तर सुर । 'गतिकवायिकिङ्गनिष्यादर्धनात्रान्यसंयता-सिद्धकरेयारचतुरचतुरुष्येकैकैकैकवड्मेदाः । -कचायंसूत्र २-६। ३. 'सम्पत्तवचारिके'—तर सुर १६६। ४. 'त्रानात्रानदर्धनत्ववयस्यतुरिविदयन्ययेदाः सम्यक्षयचारिकसंयनासंयमास्य ।'—तर सुर ११५।

णाणं वंसण चरणं साहय सम्मतः पंचकद्वीजो । 'काह्यसमेवा णेया जब होति हु केवला कद्वी ॥३७३॥ जिवारिणानिकस्वाने पावधान्यस्वया अद्यागदिकं ठावश्यमाह— सेंद्वाणयाणचरणं वाव च कीवस्य परमस्वताने । ता जण्याणी मुद्दी संसारमहोवहिं ममह ॥३७४॥

सम्प्रस्य विसे वेदकतम्प्रस्य भी कहते हैं एक प्रकार का है। बायोपयिमक चारित्र भी एक प्रकार का है। इस उरह् ये यहाँ उसके सामायिक आदि भेदों को विवक्षा नहीं है। विराताविष्ट भी एक ही प्रकार का है। इस उरह ये कठार मात्र शायोपयिमक है। वर्षवादी स्पर्दकी के उदस्याय तथा देखादि स्पर्दकी के उदस्य कीर काल में उदय बारेवाले नियंको के उदस्यारण उपस्य के बीव का जो गुगांछ प्रकट होता है वह सामेपारा काल हो उस अतराव्याय काल होता है वह सामेपार कहता है। अन्तान्त्रव्या क्षेत्र प्रमाप्त कोर सम्माप्त्रयाल प्रकृतियों के उदयक्ष वा त्या सम्मक्त काल होता है वह सामेपारा काल उपस्य के तथा सम्मक्त के देशभाति स्पर्दकी के उदय में जो तत्वार्य-अद्यालय पाय होता है वह सायोप्त्रयाल मात्र काल कोर अत्यावमान वरण कोर अत्यावमान वरण कोर मात्राय के विवाद के व्यवस्था के विवाद के विव

आगे क्षायिकमाव के नौ मेद कहते हैं-

क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन, क्षायिकचारित, क्षायिकसम्यक्तन, क्षायिकज्ञान, क्षायिकज्ञान

विशेषार्थ—प्रतिपक्षी कर्मका विनाश होनेपर बारमाये वो निर्मलता प्रकट होती है उसे आधिकभाव कर्तते हैं। शानावरण और उद्योगसरण कर्मका साथ होनेपर केवक्कान और केवक्स्पन प्रकट होते हैं। दाना-लरायका अत्यन्त तथ होनेपर निर्मलक्षान क्रांत केवल्य होते हैं। दाना-लरायका अत्यन्त तथ होनेपर विवादमा करिता है। लामान्तायका अत्यन्त तथ होनेपर मोबन न करनेवाले केवल्वो भगवानुके शारीरको वक देनेवाले लो परम द्वाम सुक्त मोकर्पपुद्धाल प्रतिक्रमय केवलोके हारा प्रकृण किये लाते हैं जिनके कारण केवलीका परम औदारिक स्वारेप प्रोचल प्रकाद केवलिक स्वार्थ केवला पर प्रतिक्र कारण केवलीका परम औदारिक स्वारेप प्रोचले का सुक्त केवलिक स्वार्थ होता है। उपमोग्धान्ताय कर्मका अत्यन्त स्वार्थ होता है। उपमोग्धान्ताय कर्मका अत्यन्त स्वार्थ क्रांत्य होता है। उपमोग्धान्ताय कर्मका अत्यन्त स्वार्थ होता है। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ होता है। स्वार्थ कर्मका अत्यन्त स्वार्थ होता है। स्वर्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स

आगे कहते हैं कि जबतक अपने पारिणामिक स्वभावमें आत्मवृद्धिसे श्रद्धान बादि नहीं है तबतक सौध है—

जबतक जीवका अपने परमस्वभावमें अद्धान ज्ञान और वाचरण नहीं है तबतक वह मूढ़ अज्ञानो संसार-समुद्रमें भटकता है।।३७४।।

१. 'आनदशंतदानकाभयोगोपमोगवीयॉणि व'।—उच्चार्यः २।४। २. दर्शनमात्मविनिध्चितरात्मपरिज्ञान-मिष्यते बोघः। स्पितिरात्मिनि वारितं ।—पुरुवायेसि ०२१५ इको ०।

तस्यैव स्वरूपं निरूपः भ्येतवेन श्वीकांति कम्मकमावातीयं जालगभावं चित्तसभावारं । हां परिचालो जोवो जवेयाणं मृद्दिव इयराणं ॥३७५॥ सम्बेह्ति सकमावो जिलहि खलु पारिचामिको भणिजो । तस्कृत जिपकाहस्यं क्येजो इह पारिचामिको भाषो ॥३७६॥

विशेषार्थ-तत्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है और जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये सात तस्य है। पृथ्य और पापको भी पृथक् गिननेसे उनकी संख्या नौ हो जाती है। जिसका आज़द होता है वह द्रव्य और आज़द करनेवाला भाव ये दोनो आज़दतत्त्व है। बन्धने योग्य द्रव्य और बन्धन करनेवाला भाव ये दोना बन्धतत्त्व है। जिसका सवर होता है वह द्रव्य और सवर करनेवाला भाव ये दोनों संवरतत्त्व है। निर्जरा योग्य द्रव्य और निर्जरा करनेवाला भाव ये दोनां निर्जरातत्त्व हैं। मौक्ष होने योग्य हुम्य और मोक्ष करनेवाला भाव ये दोनो मोक्षतत्त्व है। विकारी होने योग्य द्रव्य और विकार करनेवाला भाव में दोनों पूज्य भी हैं और पाप भी है। इस तरह से जीव और अजीवके मेलसे ये नौ तत्त्व होते हैं केवल एकके हो आसवादि नहां हो सकते । इनको थदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाय तो जीव और पुद्गलको अनादिबन्ध पर्यायको अवस्थामे ही ये वास्तविक है। किन्तु एक जीव द्रव्यके ही स्वभावका अनुभवन करनेपर अवास्त-विक है क्योंकि जीवके एकाकार स्वरूपमे यह नहीं है इसलिए निश्चय दक्षिते इन तत्त्वोमें एक जीव ही प्रकाश-मान है। इसी तरह अन्तर्दष्टिसे देखा जाये तो जायकभाव जीव है। जीवके विकारका कारण अजीव है। शेष सातो पदार्थ केवल अकेले जीवका विकार नहीं है किन्तु अजावके विकारसे जावके विकारके कारण हैं जीवके स्वभावको छोडकर स्वपरिनिमत्तक एक द्रव्यपर्याय रूपसे अनुभव न करनेपर ये भुतार्थ है । किन्तु सब कालमे स्थामी एक जीव द्रव्यके स्वभावका अनुभवन करनेपर अभृतार्थ हैं। अत. इन नौ तस्वोमे निश्चय-दृष्टिसे एक जीवरूप ही प्रकाशमान है वह जीवस्वभाव है शुद्ध जीवत्वरूप पारिणामिक भाव है । वस्तुत उसी-की श्रद्धा सम्यव्हर्गन, उसीका ज्ञान सम्यद्धान और उसीमें स्थिति सम्यक्षारित्र है। उसकी श्रद्धा और ज्ञान-के बिना इस संसार समुद्रसे पार होना सभव नही है ॥

आगे उसीका स्वरूप बतलाकर उसीको ध्येय-ध्यानके योग्य कहते हैं

कर्मजन्यभावसे रहित जो जायक भाव है जो विशेष आधाररूप है वही जोवका पारिणा-मिक भाव है। शेष हव्योमे अचेतनपना आदि पारिणामिक भाव है। जिनेन्द्रदेवने पारिणामिकको सभी द्रव्योका स्वभाव कहा है। इसलिए आत्मलामेके लिए इस ससारमें पारिणामिक भाव ही ध्येय-ध्यानके सोम्य है। १३७५-१७६॥

तस्यैव संसारहेतुप्रकारं विपरीचान्मो@हेतुत्वमाह---

भेडुबयारे जहया बहुबि सो बिध शुहानुहाबीणो । तहया कत्ता भणिवो संसारी तेण सो आवा ॥३७०॥ जहया तब्बिबरीए बाबसहाबाहि संठियो होवि । तहया किंच ण कुखबि सहाबलाहो हवे तेण ॥३७८॥

अमेदानुपचरितस्वरूपं तदेव निश्चयं तस्याराधकस्य तत्रैव वर्तनं चाह-

ेणाबाणुभूद्र सम्मं जिञ्छयणाणं तु जाणगं तस्स । सुहजसुहाण जिबित्त जरणं साहस्स वीयरायस्स ॥३७९॥

वही जीव भाव कैसे संसारका और मोक्षका कारण होता है यह बतलाते हैं-

जब वह जीव शुभ और अधुभ भावों के अधीन होकर भेदोपचार में प्रवर्तता है तब यह कर्मों का कता होता है और उससे वह संसारी कहा जाता है। किन्तु जब उसके विपरीत बात्य-स्वभाव में स्थित होता है तब वह कुछ भी महो करता और उससे उसे स्वरूपको प्राप्ति—मोक्ष होत है ॥३७०२७८॥

विशेषार्थ--जीव और अजीव यदि ये दोनों एकान्तसे अपरिणामी होते तो जीव और अजीव ये वो ही पदार्थ होते । संसार और मोक्षकी प्रक्रिया ही न होती । यदि ये दोनों एकान्तसे परिणामी और तन्मय रूप होते तो दोनों मिलकर एक ही पदार्थ होता. दो न रहते । इसलिए ये दोनों कर्यांचत परिणामी हैं। अर्थात यद्यपि जीव गुद्धनिष्चयसे स्वरूपको नही छोडता तथापि व्यवहारसे कर्मोदयवश रागादिरूप औपाधिक परिणामको ग्रहण करता है। यद्यपि रागादिकप औपाधिक परिणामको ग्रहण करता है तथापि स्फटिककी तरह अपने स्वरूपको नही छोडता । इस तरह कथंचित परिणामीपना होनेपर बहिरात्मा मिष्यादृष्टि जीव विषयकषायरूप अशुभोषयोग परिणामको करता है। और कभी-कभी चिदानन्दैक स्वभाव शुद्धताको छोडकर भोगोंको चाहवश शुभोपयोगपरिणामको करता है तब वह द्रव्यभावरूप पुण्य, पाप, आस्रव और अध्वका कर्ता होता है। किन्तु सम्यन्दृष्टि अन्तरात्मा ज्ञानी जीव मुख्यरूपसे निश्चयरत्नत्रय रूक्षण शुद्धोपयोगके बलसे वीतराग सम्यन्द्ष्टि होकर निर्विकल्प समाधिक्रप परिणाम करता है तब वह उस परिणामसे द्रव्यभावरूप सवर, निर्जरा और मोक्ष पदार्थका कर्ता होता है। जब निर्विकल्प समाधिरूप परिणाम नही होते तो विषय कषायसे बचनेके लिए अथवा शुद्धात्मभावनाकी साधनाके लिए क्याति, पूजा, लाभ, भोगकी आकांक्षारूप निदानबन्ध न करके गुद्धात्मलक्षण स्वरूप अर्हन्त, सिद्ध, शुद्धात्माके आराधक आचार्य, शुद्धात्माके व्याख्याता उपाध्याय, और शुद्धात्माके साधक साधुओंके गुणस्मरण आदि रूप शुभोपयोग परिणामको करता है। इस प्रकारका शुभोपयोग भी परम्परासे मोक्षका निमित्त होता है किन्तु भोगाकाक्षारूप निदानके साम किया गया शुभोपयोग भी अशुभोपयोगकी तरह संसारका ही कारण होता है। एकमात्र शुद्धोपयोग ही बस्तुत: मोक्षका कारण है उसीके लिए बहुवास छोडकर समस्त परिग्रहको त्यागकर जिनदीक्षा जी जाती है। उसके बिना निश्चयरत्नत्रयरूप शुद्धोपयोग तथा निर्विकत्पसमाधि संभव नही है।

आगे कहते हैं कि अभेद और अनुपर्वारत स्वरूप ही निश्चय है। उसका आराधक उसीमे प्रवर्तन करता है—

आत्मा की अनुभूति निश्चय सम्यक्त है। उसका जानना निश्चय सम्यक्तान है और शुभ तथा अशुभक्षे निवृत्ति वीतरागी साधुका निश्चयचारित्र है।।२७९॥

१. जाणगमावो अणुहुद दंसण णाणं च जाणगं तस्स । अ० ६० स० सु० ।

## जाजगैभावो जाणित अप्पाणं जाण णिच्छयणयेण । परतव्यं वयहारा महसुहबोहिमणकेवलाधारं ॥३८०॥

विशेषार्थ--- निश्चयनय वस्तुके अभेदरूप अनुपवरित स्वरूपका ही ग्राहक है। और व्यवहारनय भेदरूप तथा उपचरित स्वरूपका बाहक है। जैसे जीव स्वभावसे तो अमूर्तिक है किन्तु अनादिकालसे कर्मबद्ध होनेके कारण मूर्त कर्मोंके संयोगसे उसे मूर्तिक कहा जाता है अत. जीवका मूर्तिकपना वास्तविक नहीं है उपचरित है। वस्तुका जो स्वायी मूछ स्वरूप होता है वही वास्तविक है अत वही निश्चयनयका विषय है। इसी तरह आत्मा तो अखण्ड पिण्डरूप है। न समझनेवालेको समझानेके लिए कहा जाता है **बारमामें दर्शन, ज्ञान, चारित्र** आदि अनेक गुण है। ऐसा कहे बिना 'आत्मा' आत्मा कहनेसे सुननेवाला कुछ मही समझता । और दर्शन कानादिगुणवाला आत्मा है ऐसा कहने से समझ जाता है । किन्तु इससे ऐसा बोध होता है मानो आत्मा एक गुणोंका अखण्ड पिण्ड न होकर उनके मेलसे बना है। अत इस तरहका भेद कथन भी व्यवहारनयका विषय है इसीसे व्यवहारनयको अभुतार्थ कहा है क्योंकि वह अभूतरूप भेदात्मक तथा उपचरित वस्तु स्वरूपका ग्राहक है। और निश्चयनय अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपका ग्राहक है। अतः निरुव्यनयके विषयभूत आत्माके अभेदात्मक अनुपचरित स्वरूपको अनुभृति हो निरुच्य सम्यग्दर्शन है उसीका ज्ञान निरुवय सम्यक्तान है। अशुभको छोडकर शभमे प्रवृत्ति करना भी शुभोपयोगरूप व्यवहार चारित्र कहा जाता है। किन्तु यथार्थ चारित्र तो अञ्चमकी तरह शुभसे भी निवृत्ति हुए दिना नहीं होता। शुभमें प्रवृत्ति भी रागमूलक ही होती है और शुभमें हो या अशुभ मे, राग तो रागही है। चन्दनकी आग भी आग ही होती है वह जलाये बिना नहीं रहती । अन शुभ और अशुभ दोनोंसे ही निवृत्ति अर्थात् शृहोपयोगमें प्रवृत्ति हो बीतराग साधुका सम्यक् चारित्र है उसे हो आत्मस्थिति रूप निश्चयचारित्र कहते हैं।

निरुवयनयसे ज्ञान अपने ज्ञायकभावको जानता है और व्यवहारनयसे मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यंय और केवलज्ञानके आधारसे परह्रव्यको जानता है।।३८०॥

विशेषार्थ — जो जानता है उसे जान कहते हैं। जाननेवाला तो जात्या ही है अत आत्या जानस्वरूप है और जात्या है। आत्या जानसे जानता है। जात नियं से हैं कि बात्या और जानमें मेद-सा अतीत होता है—मानो आत्या जानने पित्र है। अतः जान जात्या है और जात्या जात है। जात नीयकरी तरह हमाने जात्या प्राचित है—मानो आत्या जानने पित्र है। अतः जान जात्या है और जात्या जात है। जात नीयकरी तरह हमार क्ष्माक है। वैसे तीयक अपना भी प्रकाशक है और ज्या प्रयाणिक भी जातता है। किन्तु निरवय दृष्टिसे जात्याके जावक अत्य का को है। जात जात्य क्योको जावक अत्य अपना जी प्रकाशक है और ज्या प्रयाणिक जात्या है जो हो जात्या है वही जात्या है जी अपना है। कि व्यवहारनवर्ध पर प्रवाणिक जात्य क्योको जात्या है जात्य अपने ज्याका जात्या अपने ज्याका जात्या है। जात्या के ज्याका जात्या है जी जात्या है कि व्यवहारनवर्ध पर प्रयाणिक जात्या है ते ज्याका जात्या है जिल्हा का जात्या है। जात्या कि जात्या कि जात्या है जिल्हा का जात्या है। जात ची कि व्यवहारनवर्ध पर प्रवाणिक जात्या है। जात्या कि व्यवहार के जात्या है। जात्य ची का जात्या है। जात्य विश्व क्या विश्व के त्या को जात्या है। जात्य विश्व का प्रवाण के जात्या है। जात्य के जात्या है। जात्य का जात्या है। जात्य का जात्या है। जात्य का जात्या है। जात्य का जात्य के जात्या है। जात्य का जात्या के जात्या है। 
१. 'जाणदि पस्सदि सब्बं ववहारणएण केवसी सगवं। केवस्त्रणाणी जाणदि पस्सदि जियमेण अप्पार्ण' ॥१५९॥—निवसस्तर।

सद्वाणणाणवरणं कुळांतो तक्वविषळ्यो वनियो । णिक्छयचारी चेवा वरदक्यं शहु अवद् सक्वां ॥३८१॥ णिक्छयदो खलु कोक्को बंधो वयहारचारियो बहुत । तम्हा णिळ्यविकामो ववहारं वयद तिबिहेण ॥३८२॥

उक्तं च-

एवं मिन्छाइट्टो णाणी जिस्संसयं हवदि पत्तो । जो ववहारेण मम दस्त्रं जाणेतो अप्ययं कृणदि ॥

सम्यादर्शन, सम्याज्ञान और सम्यक्षारित्रका पाछन करनेवालेके ही तत्त्वका निरुचय कहा है। तत्त्वका निरुचय करनेवाला आत्मा परद्रव्यको अपना नहीं कहता है।।३८१॥

विशेषार्थ---पद्धव्यवें नमस्त्रमात्र ही संसारका कारण है। यह नमस्त्रमात्र क्रमानीके ही होता है। और जमानी वहीं है जिसे क्स्तुतरका स्वमान्धीय नहीं है। यह बोध केवल शास्त्रमुक्त ही नहीं होता। शास्त्रो-को पढ़ने के पद्मात्र भी मनुष्य पद्धव्योगे ममस्त्रमात्र स्वका है। यह तो बालांक्स उपीति होने पर कब औद कमसे सम्पादर्शनांक्सि और बढ़ता है तमी भीरे-बीर क्यों-क्यों तस्क्वकी प्रतीति होती बाती है (यो-प्योग सन्तर-मात्र मी हटता जाता है। ब्रत: पट्यव्योगे समस्त्रमात्रकों हुताकेंके लिए निस्चय वृष्टिको अस्त्रानीकी आवश्यकता है।

निश्वयदृष्टिसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है और व्यवहारका अनुसरण करनेवालेके बन्ध होता है। इसलिए मोक्षके अभिकाबीको मन, वचन, कायसे व्यवहारको छोडना चाहिए।।३८८॥

कहा भी है—इस प्रकार मिध्यादृष्टि बजानी जीव संखारका पात्र होता है इसमें रंचमात्र भी सम्देह नहीं है. वह व्यवहारसे इच्या मेरा है ऐसा जानता हुआ उसे अपना मान केता है।

१. 'एयं ववहारणओ परिविद्धो बाण चिन्छ्यवाएण । चिन्छ्यवायासिवा पुण मुणियो पार्वित चिन्छ्याणं ॥२७२॥
—समयवार । 'वारमासिवते निरुवयनयः पराप्तितो व्यवहारतमः । तत्रैवं निरुवयनयेन पराप्तितं समस्त्रमध्यवद्यानं वन्यदेतुलेन मुमुक्तोः प्रविवेदयता व्यवहारनव एव किछ प्रतिविद्धः । तस्यापि पराप्तितरत्त्राविद्याता ।
प्रतिवेद्धः एव त्रायं बारमाम्बितिहरूवयनवाधितानाये नुष्यामानत्त्रात्, पराधितव्यवहारनवपर्यकानेनामृष्यमानेनाभय्येनायाणीयमाण्याच्या । — अद्यव्यव्यक्तिका ।

रशन्तद्वारेण व्यवहारस्य निश्चय-छेपे दर्शयति । जङ्गवि चउट्टयलाहो सिद्धाणं सन्निहो हवे बरिहो । सो विय जह संसारी जिच्छयलेवो तहेव ववहारो ॥३८३॥

निश्चवाराधकस्य फर्ल सामग्री चाह-

मोल्जं बहि विसयं विसयं आवा वि वहवे काउं। तहवा संवर जिक्कर मोक्को वि य होइ साहुस्स ॥३८४॥ व्यवन्त्र जिकसायो मुक्कवियप्यो सहावमासेज्य। क्कायउ जोई एवं जियतच्चं देहपरिषत्तं ॥३८५॥

ढ़ारा मोहको दूर करके 'न मैं कितोका हूँ और न कोई मेरा है' इस प्रकार परके साथ अपने स्वामित्व सम्बन्धको भी त्यागकर 'मैं गुढ़ जान स्वरूप हूँ' इस प्रकार जात्माको हो जात्मकरसे महण करके आत्म-स्थानमें कीन होता है नहीं पृढ़ जात्माको प्राप्त करता है। इसने निश्चित होता है कि गुढ़गमसे हो गुढ़ात्मा की प्राप्ति होती हैं (प्रवचनतार गामा २१९७-१९)।

आगे दृष्टान्तके द्वारा व्यवहारको निरुवयका लेप बतलाते हैं—

यद्यपि अनन्तचतुष्टयसे युक्त अहँन्त सिद्धोंके समान है फिर भी वे ससारी कहे जाते हैं उसी

सरह व्यवहार निश्चयका लेप है ॥३८३॥

बिफ्रोबार्थ—स्वहार की निश्यका केय कहा है। केयते वह बस्तु क्रिय जाती है जिसपर लेप किया जाता है। उसी ताह अवहार निश्यकों है कि देता है। अँसे अर्हन्त भी सिद्धोंके समान है, अन्तर्न बहुए प्रेसे मुक्त है फिर भी वे संसारी कहे बाते हैं क्योंकि अभी वे संसारक एक प्रदार सर्वया मुक्त नहीं हुए हैं। क्या के एक स्वाद केया केया कि अपने को तर्तात है। आसाके परमार्थन कप पर जो यह स्पादका लेक क्या है कि अमुक्त बेद है, कथाय है यह सब उत्तरर लेप हों तो है। यह लेप दूर हो जाये तो आत्मा तो आत्मा हो है। चावक के उत्तर जो तुप रहता है वह पायक से विकेत हैं। उसे लेप दूर हो जाये तो आत्मा तो आत्मा हो है। चावक के उत्तर जो तुप रहता है वह पायक से विकेत हैं जो जो मूड तुपकों ही जायक समझ लेता है और उसे हुन्त निर्माण की प्राप्त नहीं होती। इसी तरह जो अवहारकों ही परमार्थ मानकर उसीमें स्ते रहे हैं उन्हें स्रस्ता को आति नहीं होती।

आगे निश्चयकी जाराचनाका फल और सामग्री कहते हैं-

जब साधु बाह्य विषयको छोडकर और आत्माको हो विषय बनाकर वर्तता है तब उसके संवर, निर्जरा और मोक्ष होता है ॥३८४॥ इन्द्रियोका निरोध करके, कथायोंको जोतकर, विकल्पको छोड़कर तथा स्वभावको प्राप्त करके योगोको देहसे भिन्न आस्मतस्वका ध्यान करना

चाहिए ॥३८५॥

विद्रोबार्थ—निरुव्यनमके द्वारा जाने गये गुद्धवारमतत्त्वका व्यान करनेसे नवीन कमौंका ब्राह्मव क्का है, पुर्वबद्ध कमीकी निजंदा होती है और इस तरह मोक्की आप्ति होती है । यह निरुव्यवद्धी ब्राप्त-सनावा फल है। किन्तु निरुव्यवको ब्राप्तभनोके लिए इन्द्रियोंको वयमें एखना कथायोको जीतना और संकर्त-विकल्पोंको होइना करते हैं। इन्हें कि तमा आराम्यान होना संगव नहीं है। जत. मुगुलु प्रव्यवीव सम्ब-गृद्धि होकर सुद्धारमाकी आप्तिके लिए पहले उसे मानता है परवास्त्र वत-निप्तमादिके द्वारा ब्रास्त्रमादिक्यें बायक विषय कवसी बचनेके लिए प्रयत्न करता है। जत. जारनार्थी मध्य बोबको ब्रास्त्रमानमें तरस्

वृद्धान्तद्वरिण निषयपस्य ध्यवहारलोपं दर्शयति व्यवहारत्तनत्रयस्य सम्यक्ष्य मिध्यारूपं च दर्शयति— अ० ६० ल० ज०।—व्यवहारस्य निरुवयलोपं—यु०। वृद्धान्तद्वारेण निरुवयस्य व्यवहारलोपं दर्शयति आ०। २. संसारी तह मिण्छा प्रणिय वरहारो क० क० ल० ज० यु०।

बाबा तमुष्पमाणो नाणं सल् होइ तप्पमाणं तु । तं संविध्यक्यं तेण तु बणुह्नइ तप्पेस १३-६॥ पस्सवि तेण सक्यं जाणाइ तेणेब व्यसक्तानं । बणुहृतव् तेण क्यं वप्पा जाणप्पमाणायो ।१३-८॥ 'व्यपा जाणप्ताणं जाणं सल् होत् वीवपरिमाणं । णवि गुणं जवि बहियं जह बोबो तेण परिमाणो ।१३-८॥

होनेके लिए न तो इष्ट विषयोंमें राग करना चाहिए बौर न अविष्ट विषयोंछे द्वेष करना चाहिए। राग-द्वेषका त्याग किये बिना चित्त स्थिर नहीं हो सकता। इसीचे घ्यानके लिए वत, समिति, गुप्ति आदि भी अपेक्षित हैं।

ज्ञानको स्थिरताका हो नाम ध्यान है बतः ज्ञानका कथन करते हैं-

आत्मा घरीरके बराबर है और ज्ञान आत्माके बराबर है। वह ज्ञान संचेतनरूप है अतः उसीमें उसका अनुभव करना चाहिए।।३८६॥ ज्ञानके द्वारा ही यह बीव अपने स्वरूपको देखता है। ज्ञानके द्वारा ही आत्मके स्वरूपको देखता है। वानके द्वारा ही आत्मक स्वरूपको अनुभव करता है है। ज्ञानके द्वारा आत्मस्वरूपका अनुभव करता है क्योंकि आत्मा ज्ञानप्रमाण है।।३८०॥

विशेषार्थ--जिस जीवका जितना बढा शरीर होता है उतना ही आकार उसकी आत्माका होता है। जैसे दोपकका प्रकाश स्थानके अनुसार फैलता और सकुचता है वैसे आत्माके प्रदेश भी शरीरके अनुसार संकोच-विकासशील होते हैं। आत्मा न तो शरीरसे बाहर है और न शरीरका कोई भाग ऐसा है जिसमें आत्मा न हो । आत्मा सर्वश्वरीर व्यापी है । आत्मामे अनन्तगृण हैं उनमेंसे एक ज्ञानगुण ही ऐसा है जिसके द्वारा सबकी जानकारी होती है। ज्ञान स्वयं अपनेको भी जानता है और दूसरोंको भी जानता है। स्व और परको जाननेवाला एकमात्र ज्ञान ही है। यह ज्ञान आत्माका स्वामाविक गुण है। और दीपककी तरह सवा प्रकाशमय है। संसार अवस्थामें आवृत होनेसे वह ज्ञान मन्द हो जाता है अत. इन्द्रियोंकी सहायतासे ज्ञान होता है किन्तु इससे यह मतलब नहीं निकालना बाहिए कि इन्द्रियोके बिना ज्ञान नहीं होता। इन्द्रियोकी सहायतासे होनेवाला ज्ञान पराघीन होता है और इन्द्रियोंकी सहायताके बिना स्वाधीन ज्ञान होता है। इस ज्ञान गुणके द्वारा ही जीव अपने स्वरूपको जानता है और उसीके द्वारा आत्मानुभव करता है। आत्मानुभवके पश्चात् शुद्धात्माकी प्राप्तिके लिए जो प्रत्याख्यानादि करता है वह भी ज्ञानरूप ही है क्योंकि आत्मा ज्ञान-स्वभाव है ज्ञानके द्वारा परद्रव्यको पर जानकर उसको ग्रहण न करना यही तो त्याग है इस तरह ज्ञानमें त्यागरूप अवस्थाका ही नाम प्रत्यास्थान है। जैसे कोई मनुष्य घोबीके घरसे दूसरेका वस्त्र लाकर और उसे भ्रमसे अपना मानकर ओड़कर सो गया । जिसका बस्त्र था उसने उसे पहचानकर जगाया और कहा, यह तो मेरा वस्त्र है। तब वह उस वस्त्रको चिल्लोंसे पराया जान तत्काल त्याग देता है। उसी तरह यह आत्मा भ्रमसे परद्रव्यको अपना मानकर बेखबर सोता है। जब उसे सत्गृह सावधान करते हैं कि तू तो ज्ञानमात्र है अन्य सब परद्रव्यके भाव हैं। इस तरह भेदज्ञान कराते हैं तब वह बारम्बार शास्त्र श्रवणके द्वारा उसी बातको जानकर समस्त अपने और परके चिह्नांसे अच्छी तरह परीक्षा करके निश्चय करता है-मैं एक श्नानमात्र है जन्य सब परभाव हैं इस तरह यथार्यज्ञानी होकर सब परभावोको तत्काल छोड देता है और भारमस्वभावमें लीन होनेका प्रयत्न करता है। बतः ज्ञानकी भावना करना चाहिए।

आरमाज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आरमा प्रमाण है न कम है और न ज्यादा है। जैसे दीपक है उसी सरह आरमाका परिमाण है।।३८८।।

णाणप्यनापमादा ण हविद बस्सेह तस्त्व सो आदा । हीणो वा अहियो वा णाणादो हविद वृदयेव ॥ हीणो जिद हा आदा त्रज्याणमचेदणं ण जाणादि । अहियो वा णाणादो णाणेण विणा कहे णादि—प्रवचनसार ११२४-१६ ।

णिजियसासी णिष्फंबस्रोयणो मुक्कसयसमारो । को एहावत्यगत्रो सो जोई नित्य संदेहो ॥३८९॥

प्यातुरासनोऽन्तः सामग्रीर्द्वप्रकाशस्त्रकर्षं वस्यैव ग्राह्मणेवार्यं चार् — संवेदणेण गहिजो सो इह पण्डस्कारकवर्षो पुरद्द । ल सुद्रणाणाचीणं सुप्याणं क्रस्कारुसकायो ॥३९०॥ क्रस्कारिक् भणियमावा क्रसेजो तक्ष्मीवसंगर्यो सोवि । खेद्यण तह उबकद्वों देसण गाणं च क्रस्कणं तस्स ॥३९१॥

बिजोबार्थ—रीपकके प्रकाशको तरह जात्या मो संकोच विकासवील है यह क्यर कहा हो है।

पूँकि बात्या जातत्वमाव है और स्वभाव जन्मववातृके विना नहीं रहता, न स्वभाववातृ स्वभावक विना
रहता है इस्तिक्य वितम परिमाण जात्याका होता है उत्तम हो जात्यक है और वितम परिमाण जात्यका है उत्तम हो जात्याका है। दोनों में के कोई एक इसरेसे छोटा या बचा नहीं है। यदि ऐसा न माना जाये तो जनेक दोष काते हैं। यदि जात्यको वहा जाँग जात्याको छोटा माना जाये तो जात्यासे बाहर वो जात होगा बहु अवेतन हो जायेगा क्योंकि चैतन्य स्वक्त जात्याके चाव उसका ताद्यास्य सम्बन्ध नहीं है। यदि जात्यके आस्माको वहा माना जायेगा तो जात्यहित-आत्या पट-एक्ट समान कजानी हो जायेगा। इसिंग्य आस्माको जात्यमाण बीर जात्यको आत्यास्याण हो मानना चाहिए।

आने योगीका स्वरूप बतलाते हैं-

जिसका स्वासोच्छ्वास अत्यन्त मन्द हो, नेत्र निश्चल हो, समस्त व्यापार छूट गये हों, जो इस अवस्थामे लीन है वह योगी है इसमें सन्देह नही है ॥३८९॥

जिज्ञेवार्थ—गह ध्यानावस्थाका विजय है। वर्षत गुका, नदीका तट, वस्थान भूमि, उजवा हुआ जवान, या शूच्य सकानमे, जहाँ वर्ष, मृत्र, ख्यु-वर्षा और मृत्यूच्यों की पहुँच न हो, न अधिक वीद हो, न विषक पाद हो, प्रमुख्य की पहुँच न हो, न अधिक वीद हो, न व्यक्तिक गर्मों हो, न अधिक वीद हो, प्रमुख्य की पहुँच न हो, न अधिक वीद हो, मृत्यूच्ये वालका न हो, प्रेस न हो, स्वान्यूच्ये पात्रभी लगाकर हैं। दी प्रमुख्य हो, कंक, परवार जादि न हो, मुत्यूच्ये पात्रभी लगाकर हैं। दी प्राप्त के वीद हो स्वान्यूच्ये पात्रभी लगाकर हैं। यारी एकी सीधा तथा निवस्त हो। अधीन न वारी हथेलीके उत्पर दिल्ला हुयेलीको एकी न प्रमुख्य कर हो। आप न प्रमुख्य हो। स्वान्य दी ति स्वान्य हो। सुव्य की न प्रकृत मन हो। अधीन न हो, प्रत्यूच्य मार्थ मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्य मार्थ मा

आत्माका ध्यान करनेवालेको आन्तरिक सामग्री, प्रत्यक्षताका स्वरूप तथा उसके प्रहणका उपाय बतलाते हैं—

स्वसवेदनके द्वारा मृहीत वह आरमा ध्यानमें प्रत्यक्षकपसे झलकता है। वह श्रुप्तक्षानके अधीन है और श्रुपतान लक्ष्य और लक्षणसे होता है। यहाँ लक्ष्य आरमा है, वह आरमा अपने ज्ञान, दर्शन आदि गुणोंके साथ ब्येय—ध्यान करने योग्य है। उस आरमाका लक्षण चेतना या उपलब्धि है वह चेतना दर्शन और ज्ञानकप है।।३९०-३९१।

१. सब्भाव-भ० क० ल० ज॰ सु॰।

लन्त्रपदो तं पेक्कुपु बेदा सो बेद्य होन्ति अहमेक्को । उदयं उदसम मिस्से भावं तं कम्मपा विगयं ॥१९२३॥ लन्द्रपदो तं पेक्कुपु पादा सो बेद होमि अहमेक्को । उदयं उदसम मिस्से भावं तं कम्मपा विगयं ॥१९२३॥ लन्द्रपदो तं पोक्कुपु दहुत सो वेद होगि अहमेक्को । उदयं उदसम सिस्से भावं तं कम्मपा विगयं ॥१९५॥ उदयं उदसम मिस्से भावं तं कम्मपा विगयं ॥१९५॥

विद्योषार्थ—मृतजानके द्वारा खुळं जालाको जानना चाहिए। चाल स्वाच्याच करनेवे आरमाका ताता हो जिल है प्रकार हम जानना चाहुत हैं वह करवा होता है जारे जिल विद्याधिक द्वारा उक करवाको पहुनाना जाता है उन्हें करवा करते हैं। जेले आरमाका करवा विद्याध है जो रेजना जाताव्यक्तिक है। अतः उसके द्वारा आरमाको चहुचान होती है कि वो वानठा-चेलता है वह बात्या है "मैं हूँ इस क्रकारका जो स्वयंवन-अपना जान होता है उद्योग आरमाको चहुचा करा होता है। अतः स्वयंवन-अपना जान होता है उद्योग स्वयंवन-अपना जान होता है उच्योग अस्तिक प्रकारका चहुचा होता है। अतः स्वयंवनके आरमाको चहुच करके उपनीक प्यान करना चाहिए। ध्यानवे चलजीनका होनेपर सारमाका बासाब होता है। यह प्रारम्भक बासाब होता है।

भागे लक्षणसे बात्माको ग्रहण करनेका उपाय बतलाते हैं-

कक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो चैतन्यस्वरूप है वही मैं हूँ। जो औदियक, जौप-शामिक और आयोपशिमिक भाव हैं वे सब कर्मजन्य हैं। कक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करो कि जो यह जाता है वही में हूं। औदियक, औपशीमिक और सायोपशिमिक भाद तो कर्मजन्य है। कक्षणसे उस आत्माको ग्रहण करों कि जो द्रष्टा है वही में हूँ। औदियक, औपशीमिक और आयोपशिमिक भाव तो कर्मजन्य हैं। कक्षण से उस आत्माको ग्रहण करों कि जो यह उपख्क्या है वही में हूँ। औदियक, औपशिमिक और सायोपशिमिक भाव तो कर्मजन्य हैं। ३९२-३९५॥

विद्रोवार्थ—आसा का कशा तो पैतना, उपलब्ध, बान वर्धन लाहि ही हैं। उसर वो पौच भाव वालाये हैं उनमें से आधिक और पारिणामिक आब ही बस्तुदः बीबके स्वकशाच्या है। वेच तीनों भाव तो कर्मनय्य है। औरविक्शाव तो कर्मके उदयसे होता है। वतः वह तो चीवका स्वकश्य हो हो नहीं सकता। कर्मके उपपाम और संयोग्यम से होनेवाले मान भी बस्तुत कर्मनिधितक हो है। दोनोमें कर्मकी सत्ता वर्तमान पहती है तमी वे होते हैं। ऐसे कर्मनिभित्तक मार्वाको जीवका स्वकश्य नहीं कहा जा सकता। जातः वे पुढ्योगिके लक्षण नहीं हैं उन मार्वाको जीवका मानकर उनका प्यान करना तो संसारका हो कारण है। जतः गुढ्योगिक कर्माफे डारा हो उसे पहल करना चाहिए। कपुढ्याविक कर्माफे डारा तो बसुद जीवका हो सहुत्र हो सकता है और उसका प्यान तो संसारका हो कारण हैं।

 <sup>&#</sup>x27;वण्णाए पित्तको को चेवा हो बहुँ तु णिण्डवदो । बबहेबा वे भावा ते मन्द्र पटोत्ति गायक्या ॥२९०॥ पण्णाए पित्तको जो बहुत हो बहुँ तु णिण्डवदो । बबहेबा वे भावा ते मन्द्र पटेत्ति गायक्या ॥२९८॥ पण्णाए पितको जो गावा हो बहुँ तु णिण्डवदो । बबहैबा वे भावा ते मन्द्र वरेति गादक्या ॥२९९॥—सम्बसार ।

पूर्व गृष्टीतस्थावनों भ्येशोषश्येदमावनां करेति— अहमेरको सन्तु परमो निक्यो कोहानु जावगो होति । एवं एकोमूर्व परमागंदी मने बेदा ॥३९६॥ माणो य माय लोहो सुक्तं दुक्तं च रायमादीण । एवं भावगहेऊ गाहात्रवेज कारावनं ॥३५७॥

क्रमंत्रस्वामाविकं मावं माववति-

वत्यूण अंसगहणं नियस्तविसयं तहेव सावरणं । तं इह कम्मे जनियं नहु पुण सो जाणगो भावो ॥३९८॥

वक्तं च-

सो इह भणिय सहाओ जो हु गुणो पारिणामिओ जीवे । स्रद्धो खओवसमदो उवओगो तं पि अत्यगहणेण ॥१॥

इस प्रकार लखणके द्वारा यहण को गयी बात्माके ध्येयरूप होनेसे उत्पन्न हुई सेदमाबनाको स्थक करते हैं—

मैं क्रोघ आदिसे भिन्न एक परमतत्त्व हूँ, मैं केवल जाता हूँ। इस प्रकारको एकत्व भावना होने पर आत्मा परमानन्दमय होता है। इसो तरह भावनाके लिए मान, माया, लोभ, सुख-दुःख और रागादिको भी लेकर गाया-रचना करना चाहिए ॥ ₹९६-३९७ ॥

विश्लेषार्थ — जब लजाके द्वारा बात्माको चहुण कर िया तो उसके व्यातके लिए इस प्रकारको मेरनावना होतो है कि न में क्रोसक्त हैं, न मानकर हैं, न सामाक्त हैं, न लोभक्त हैं, न सुक्त दुःल कर हैं लेर न रागादि कर हूं में दब तो पुरानके विकार हैं। जब तक इस प्रकारको मेर-मानवना नहीं होते तब तक जैसे यह जातमा बातमा और जामार्थ में दन नानकर नि यंक होकर जानमें मुन्ति करता है बीत जानवय आत्मा और कोमादि भावोंमें भी मेर न मानकर नि यंक होकर क्रोमार्थ करता है वीत जानवय आत्मा और कोमादि भावोंमें भी मेर न मानकर नि यंक होकर क्रोमार्थ करता है और जातादिकों तरह क्रोमार्थिकों भी अपना स्वनाम करते करता है । इस प्रकार क्रामार्थ क्रोमार्थिक परिणाम करते हैं । इस प्रकार क्रामार्थ क्रोमार्थ करता है । इस प्रकार क्रामार्थ क्रोमार्थ करता है । इस प्रकार क्रामार्थ क्रोमार्थ परिणाम करते हैं उन परिणामोको नित्तमान करके स्वयं ही पौर्दारिक कर्म पंचित्र हो जाते हो और इस तरह जी कोम कोम कोम करता है और इस तरह जी कोम कोम कोम करता है कि तम कारमार्थ क्रोमार्थ काल परिणाम निक्त कर क्रोमार्थ काल हो है । तमार्थ हो निपर क्रामार्थ हो क्रोमार्थ क्रामार्थ हो, ज्ञानके होनेपर क्रामार्थ हो हो मेरीत होते हैं । रोनोंमें एकक्ससुदा महाई है । इस मान्य होता है और इस तरह अज्ञान-मूलक क्रमका निरोप होनेपर बोताला परिणान क्रामार्थ होते हैं । रोनोंमें एकक्ससुदा मूलक क्रमका निराप होनेपर क्रामार्थ क्रामार्थ होते हैं । रोनोंमें एकक्ससुदा मूलक क्रमका निरोप होनेपर साराण परामान्यकों क्रोप इस्तान हिता होने साराण परामान्यकों क्रोप इस्ते कहते हिता होनेपर वाराण व्यातमान्य विकार हो वीर इस तरह अज्ञान-मूलक क्रमका निरोप होनेपर साराण परामान्यकों क्रोप इस्ते कहते हिता हमान्य हो क्रोस होनेपर क्रामार्थ क्रामार्य होता है । स्वरास होनेपर क्रामार्थ क्रामार्य हमान्य हमार हमार्थ होनेपर क्रामार्थ हमार्य हमार्य हमार्य होता है । स्वरास हमार्थ हमार्य हमा

कर्मजन्य (?) स्वाभाविक भावको कहते है-

बस्तुके अंशका जो ग्रहण ( ज्ञान ) नियत विषयको लिये हुए आवरण सहित होता है वह ( ज्ञान ) कर्मजन्य है, वह ज्ञायक आव नही हैं ॥३९८॥

कहा भी है--

जीवमें जो पारिणामिक (स्वमावसिद्ध ) गुण होता है उसे यहाँ स्वमाव कहा है। स्रविच तो क्षयोपसमस्य है जीर सर्थके प्रहणका नाम उपयोग है।

१. नो न्याप्त्या भे-स० ६० स० स० स०। २. रायमादीया-स० ६० स० स० स०।

ध्यानप्रत्ययेषु शुलप्रत्यवस्य स्वरूपनाह--

रुरुवापदी नियस्त्रकं कार्यती कानपञ्चर्य रुह्द । सोक्कं वानविसेसं नद्वीरिद्वीन परिमार्ग ॥३९९॥ ईवियमणस्स पसमज बादुर्थं तह्य सोक्क खडमेर्यं । रुरुवापदी नियस्त्रकं अनुहक्त्रे होद्द बादुर्ग्यं ॥४००॥

भागे व्यान प्रत्ययोमें सुख प्रत्यवका स्वरूप कहते है---

लक्षणके द्वारा निजलक्ष्यका ध्यान करनेवाला ध्यान प्रत्ययको प्राप्त करता है। सुख ज्ञान-विशेष है-------।३२९।।

बिज्ञेबार्थ — आत्माका कलाण पहले कह आये हैं उस क्काणके द्वारा करूप आत्माको पहणानकर उसीमें मनको एकाद्र करनेसे स्थान होता हैं। उस स्थानने पारमाधिक सुख प्राप्त होता है। सुख ज्ञान विशेष ही हैं। 'मैं सुखी' इस प्रकारको अनुमूर्तिके बिना सुखानुमृति नहों होती।

सुखके भेद-

सुस्रके चार मेद हैं—इन्द्रियजन्य, मानसिक, प्रशमजन्य और आस्मसे उत्पन्न सुद्ध। लक्षणके द्वारा निजलक्ष्यका अनुभव करनेपर आस्मिक सुख होता है ॥४००॥

विश्लेवार्थ—अनकी रिजिये को जाननक्की बनुनृति होती है उसे सुख कहते हैं। इस सुबके बार अकार है। इसियंकि इह विस्थाम अवस होगर को जानन्द होता है वह सिय्यवन्य सुख है। ननकी किसी लामजावार्थी गूर्ति होनेपर को मानाव्य होता है वह मानाविक सुख है। रागाविकी किसी लामजावार्थी गूर्ति होनेपर को मानाव्य हा होनेपर को मानाव्य हा होनेपर को मानाव्य हुआ है और बाह्य सियोयि हा स्वालयंव्येतनक्षे को जानन्द होता है वह आपस्य सुख है और बाह्य सियोयि हा स्वालयंव्येतनक्षे को जानन्द होता है वह आपस्य हुआ है। हानेपर हो होती है। इनमेंसे आपनोत्य सुख हो उनाव्य है क्योंकि वह सुख स्वावीय है, अवका कोई प्रतिपत्धी नहीं है, उनमें हानि, वृद्धि नहीं होती। किस्तु इनियोंके डारा उत्स्वन सुख होने होने को होता है और कभी नहीं होता, उचका प्रतिपत्थी हुआ होता है, उच या स्टान-बढ़ा है जा है वह है वह स्थांकि वो सुख दरायीय है, साने-पीन आपिकी दुआ होता है, का स्थानि को मानाव्य है का स्थानि को मानाव्य हमाने वा हम स्थान स्थान है। साने-पीन साविकी सुख्या हे पुक होनेने वासुक्वायय है, जिसके भोगनेने नवीन स्मान्य वया होता है, जिसके साथ हुआ मी मिना सुखा है एक होनेने वासुक्वायय है, जिसके भोगनेने नवीन सम्मान्य वया होता है, जिसके साथ हुआ मी मिना सुखा है एक होनेने वासुक्वायय है। इसके भोगनेने नवीन सम्मान्य वया होता है, जिसके साथ हुआ मी मिना सुखा है एक होनेने वासुक्वायय है। इसके भोगनेने नवीन सम्मान्य वया होता है,

इष्टान्तहारेण परिणामिकस्यमायस्यात्मद्वर्शित्रयद्यवेषमाय-सम्मगु पेच्छद्व जह्या बस्युसहार्य च जेच सहिद्वी । सह्या तं जियक्तवं मेकास्य नियत्र जेण सहिद्वी ॥४०१॥

स्वस्थतवात्मनः स्वकामं स्वचरणोपायं चाह— जीवो ससहावमजो कहं वि सो चेव जावपरसमजो । जुत्तो जद्द ससहावे तो परभावं सु मुंचीव ॥४०२॥

उक्तं च—

जीवो सहावणियदो अणियदगुणपज्जश्रोच परसमञ्जो । जइ कुणई सगंसमयं पत्रभस्मदि कम्मवंषादो ॥—पञ्चास्ति० गा० १५५ ।

दृष्टान्तके द्वारा पारिणामिक स्वरूप आत्मबृद्धिके निरुष्ययदर्शनको कहते हैं-

यत: सम्यक् दृष्टिवाला मनुष्य वस्नुके स्वरूपको सम्यक् रोतिसे देखता है इसिछिए मध्यस्थ होकर उस आत्मस्वरूपका अवलोकन करो जिससे सम्यग्दृष्टि होता है ॥४०१॥

दिश्रेषार्थ — जिसकी दृष्टि सम्बक् होती है यह बस्तुका यथार्थ त्वरूप देवता है इसिएए वस्तुके यथार्थ दवरूपको देवतेके लिए सम्बद्धि होता आवश्यक है, उसके विना सस्तुके यथार्थ (स्वरूपके दर्शन देवाही होते। जी जीर सम्बद्धि वसनेके लिए आत्मव्युधि होता आवश्यक है। उसके मिना सम्बद्धि होता है। जान और चारितको सम्बद्धिकों किता न तो ज्ञान सम्बद्धान होता है। जैर त सम्बद्धानिक होता है। ज्ञान और चारितको समार्थ सम्बद्धानिक विना न तो ज्ञान सम्बद्धान होता है। सम्बद्धानिक जारा यह है कि सम्बद्धानिको समार्थ सम्बद्धानिक स्वरूपके स्वरूपके प्रचार्थ प्रतिभाव होता है। मिन्यावर्धकिको उत्तरिक्षिति यो होता जीर प्रयोदयो विपरित बुद्धि खुती है— जो हेथ है उने उत्तरिक मानता है और जो उत्तरिक्ष है उने हेथ मानता है, वह दूर हो जाती है। उसके हुर होनेपर हेयमें हम बुद्धि और उत्तरिक्षण उस्तरिक्ष वृद्धि होती है तभी ज्ञान और आवश्यक उक्त दिवामें होनेसे सम्बद्ध कहे जाते हैं। यह उसी सम्बद्ध है जब होती है तमी ज्ञान और अवस्ता होकर सहस्वस्वरूपको स्वर्षण प्रतीह होती है उन्नीका नाम सम्बद्धान्य है।

बागे स्वस्य होनेसे ही बात्मा वात्मकाभ करता है, यह दर्जाते हुए बात्मामें आवरण करनेका उपाय बतकारे हैं—

जीव अपने स्वमावमय है, बही किसी प्रकार परसमयरूप हो गया है। यदि वह अपने स्वमावमें युक्त हो जाये—छीन हो जाये तो परभावको छोड देता है—परभावसे छुट जाता है।।४०२॥

कहा भी है-

कोव स्वभावनियत होनेपर भी यदि अनिवत गुणपर्यायवाला है तो पर समय है। यदि यह स्वसमय को करता है तो कर्मबन्धसे छूट जाता है।

विज्ञेवार्थ—संसारी जीवोमें दो प्रकारका वारित पाया जाता है, एक का नाम स्वचारित्र है और दूधरेका नाम परचारित्र है। स्वचारित्रको स्वस्त जोर परचारित्रको परसायय जो कहते हैं। समय नाम जीव पदार्थिक है। वह विश्ववदार्थ ज्यारा व्यवपायेष्य स्वी स्वत्य है। इस स्वाप्य स्वत्य है। क्ष्य स्वत्य है। कुण स्वत्य है। वह स्वत्य है। कुण स्वत्य है। वह स्वत्य है की त्य स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह विक्षय है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का वह वीक्ष्य है। इस का विक्षय है। वह स्वत्य स्वत्य है। इस का विक्षय है। इस विक्षय है। इस का विक्षय है। इस विक्यय है। इस विक्षय है। इस विक

१. मज्जात्वं तेण मुणव हर्दिही झु० । मज्जात्वं मुणव केच करिट्ठी स० । ज॰ प्रती गाया नास्ति ।

सुहबसुहभावरहिबो सहावसंवेदगोण वट्टंतो । सो विद्यवरियं बरवि हु पूजो पूजो तत्व विहरंतो ॥४०३॥

सरागबीवरामयोः क्यंत्रिवृतिमामावित्वं च बद्दिः— वं विद्य सरायकाले मेबुबदारेण मिक्कचारितं । तं वेव बीदारादे विवरीयं होद्द कादस्वं ॥४०४॥

उक्तं च आगमे---

चरियं चरदि सगं सो जो परदव्यप्पमावरहिदप्पा। दंसणणाणवियप्पो अवियप्पं चौविअप्पादो॥—पद्यास्ति० गा० १५९।

स्पष्टीकरण यह है कि मद्यपि प्रत्येक संघारी जीव इव्य वर्षकाले ज्ञानवर्धनमें अवस्थित होनेके कारण स्त्रभावमें दिस्त है तथापि जब बनार्स मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करके अध्य उपयोगवाण होता है तब बहु परसम्प्र या परवरित्त होता है। वहीं जीव जब जनारि मोहनीय करके उदयका जनुसरण करनेवालो गरिणति को छोक्तर उत्यन्त गुद्ध उपयोगवाला होता है उब वह स्वत्यस्य या स्वक्षिण असुरण करनेवालो गरिणति स्वत्रध्यमें गुढोमयोगक्य गरिणतिका नाम स्वक्षित्त है और जो मोहनीय कर्मके उदयका अनुसरण करनेवालो गरिणतिके वद्य रंजित उपयोग वाला होकर परसम्पर्य गुम वचना अधुम माव करता है वह स्वचारित्तके अष्ट हुआ परपारिक्ता आचरण करनेवाला कहां जाता है। स्वयंभये अपन हमाने हम्मक दिस्त परसम्पर्क त्यागये ही कर्मोका स्वय होता है। अदः परसम्पर्का त्यानकर स्वयंभयमें अने वहमान हमे मोकका जाया है। व्यं-ज्यो जीव आस-स्वमानमं स्थित होता जाता है त्यं-त्याँ उत्तक्षी परसम्परकाश्चित स्वट्रती जाती है और ज्यो-ज्यो परसम्प-परकृति स्वट्रती जाती है त्यं-त्याँ वाल्यस्वमावस्त्र जीनता होती बाती है।

पुनः उसी बातको कहते हैं---

जो शुभ और अशुभ मावसे रहित होकर स्वभावका अनुभवन कर रहा है वह बार-बार उसीमें विहार करता हुआ स्वचरितका हो आचरण करता है ॥४०३॥

आगे सरागचारित्र और वीतरागचारित्रमें कर्यांचत् अविनामाव बतलाते हैं---

सराग अवस्थामें भेदके उपचारसे को भेदरूप चारित्र होता है, वही चारित्र वीतराग अवस्थामें विपरीत (अमेदरूप) करणीय होता है ॥४०४॥

बागममें कहा है-

पर्रज्यात्मक भावित रहित स्वरूपवाला वो वात्मा वर्षनकानरूप भेवको वात्मात्रे अभेवरूप वाचरता है वह स्वचारित्रको वाचरता है।

विश्लेषार्थं—गीठरागता ही गोवमार्ग है किन्तु वह बीठरागता साध्य-साथक रूपसे परस्पर सापेक तिरुपय और अ्थान्ति हो 'मुक्तिक कारण होती है। वो लोग विषाद्यवर्षण जात स्वसाव युद्ध सापतारकंक सम्पन्न लदान, तान और बनुवानकंप नित्वसमीलमार्गको लगेला न रुप्तके हेकल पुमानुवालकं स्वस्तुद्ध मोक्सार्मकी हो मान्य वे देवकोक प्राप्त करके संसार्थ हो परकर्त है। किन्तु वो सुद्धारमा

सरायचरणे—अ० ६० त० सु०। २. वा वियमादो—न० ६० त० सु०। 'दसंगणाणिवयमं अवि-मणं चरित अमादो'—पद्मास्ति० गा० १५६।

नुमृतिरूप निरुचय मोक्षमार्गको तो मानते है परन्तु निरुचयमोक्षमार्गके अनुष्ठानकी शक्ति न होनेसे निश्चयका साथक शुभाचरण करते हैं वे सरागसम्यप्दृष्टि होते हैं वे परम्परासे मोलप्राप्त करते हैं। तथा जो श्कात्माके अनुष्ठानक्य मोलमार्गको और उसके साधक व्यवहारमोक्षमार्ग मानते हैं किन्तु चारित्रमोहके उदयसे शक्ति न होनेसे गुभ और अगुभ आवरण नहीं करते । वे यद्यपि शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभाचरण करनेवाले पुरुषोके समान तो नहीं होते तथापि सरागसम्बन्तको मुक्त व्यवहार सम्बन्धि होते हैं , और परम्परासे मोलको प्राप्त करते हैं। इस तरह सराग अवस्थामें अनादिकालसे भेदवासित बुद्धि होनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसे भिन्न साध्यसाधनमाव का अवलम्बन लेकर सुखपूर्वक मोक्ष-मार्गका साधन करते हैं। अर्थात यह अद्धा करने बोग्य है, और यह अद्धा करने योग्य नहीं है, यह अद्धा करनेवाला है और यह श्रद्धान है, यह जानने योग्य है और यह जानने योग्य नहीं है, यह शाता है और यह ज्ञान है, यह आचरण करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, यह आचरण करनेवाला है और यह आचरण है इस प्रकार कर्तव्य, अकर्तव्य, कर्ता और कर्मका भेद करके सराग सम्यग्दृष्टि धीर-धीरे मोहको नष्ट करनेका प्रयत्न करते हैं । कदाचित अज्ञानवश या कथायवश शिषिलता आनेपर दोषानुसार प्रायश्चित्त लेते है और इस तरह भिन्न विषयवाले श्रद्धान ज्ञानचारित्रके द्वारा भिन्न साध्यसाधनमाववाले अपने आत्मामें संस्कार आरोपित करके कुछ-कुछ विशुद्धि प्राप्त करते हैं । जैसे घोबी साबुन लगाकर, पत्यरपर पछाडकर और निर्मल जलमें घोकर मिलन वस्त्रको उजला करता है उसी प्रकार सरागसम्यग्दृष्टि भेदरत्तत्रथके द्वारा अपने आत्मामें संस्कारका आरोपण करके थोडी-योडी शुद्धि करता है। आशय यह है कि वोत्तराग सर्वज्ञके द्वारा कहे गये जीवादि पदार्थके विषयमें सम्यक् श्रद्धान और ज्ञान ये दोनो तो गृहस्यो और साधुओमे समान होते हैं । साधु आचार शास्त्रमे विहित मार्गके द्वारा प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानके योग्य पंचमहाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, छह आवस्यक आदिरूप चारित्रका पालन करता है और गृहस्य उपासकाध्ययनमे विहित मार्गके द्वारा पंचम गुणस्थानके योग्य दान, शील, पूजा, उपवास आदि रूप तथा दार्शनिक, वृतिक आदि ग्यारह प्रविमारूप चारित्रका पालन करता है यह व्यवहार मोक्षमार्ग है। व्यवहार मोक्षमार्ग भिन्न साध्य-साधनरूप है और स्वपर प्रत्यय पर्यायके आधित है अर्थात् व्यवहार श्रद्धान ज्ञान चारित्रके विषय आत्मासे भिन्न होते हैं क्योंकि व्यवहार श्रद्धानका विषय नव पदार्थ है, व्यवहार ज्ञानका विषय अंगपूर्व है और व्यवहार चारित्रका विषय मिन और गृहस्यका आचार है। यहाँ साध्य तो पूर्ण गुद्धतारूपसे परिणत आत्मा है और उसका साधन व्यवहारनयसे उक्त भेदरत्नत्रयरूप परावलम्बी विकल्प हैं। इस प्रकार व्यवहारनयसे साध्य-साधन भिन्न कहे हैं। इसीसे उसे स्वपर प्रत्यय पर्यायाश्रित कहा है। क्योंकि द्रव्यायिकनयके विषयभूत घृद्ध आत्मस्वरूपके आशिक अव-लम्बन के साथ तत्त्वार्यश्रदान, तत्त्वार्यज्ञान और पंचमहावतादि रूपचारित्र होता है अतः यह सब स्वपर हेतुक हैं। किन्तु जैसे घी स्वभावसे शीतल होता है किन्तु अग्निक संयोगसे जलाता भी है। वैसे ही सुद्ध बात्माके आश्रित सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्नारित्र मोझके कारण हैं किन्तु पराश्रित होनेपर वे बन्ध के कारण भी होते हैं। यदि जानों भी किचित् अज्ञानवश यह मानता है कि भगवान् अहंन्तको भक्तिसे मोक्ष होता है तो उसे भी रागका लेश होनेसे आगममें परसमयरत कहा है। फिर जो निरंक्श रागमें फेसे हैं उनका तो कहना ही क्या है। अत. सर्वप्रयम विषयानुराग छोड़कर उसके पश्चात् गुणस्थानोंको सीडियोपर चढते हुए रागादि से रहित निज शुद्ध बाल्मामें स्थिर होकर अर्हन्त आदिके विषयमें भी रागका त्याग विषेय हैं। राग हो सब अनवाँका मूल है। अस्तु, इस तरह यह स्वपरहेतुक पर्यायके आधित भिन्न साध्यसाधन भाववाले व्यवहारनयको अपेक्षासे पालन किया जानेवाला मोक्षनार्ग एकाग्रमनवाले खीवको ऊपर-ऊपरको धुद्ध मूसिकाओं में अभेदरूप स्थिरता उत्पन्न करता हुआ निश्वय मोलमार्यरूप बीतरागवारित्रका साधन होता है। इस प्रकार सरागचारित्र और वोतरागचारित्रमें कर्षोचित् अविनामाव है । सरागचारित्रमें सम्पग्दर्शन ज्ञान चारित्रमें और आत्मामे भेदवृद्धि रहती हैं। धीरे-बीरे यह भेदबृद्धि मिटकर साध्य और साधन दोनों एक हो जाते हैं।

चारित्रफळग्रुहिस्य तस्यैव बृद्धपर्यं मावनां प्राह---

मोक्सं तु परमसोक्सं जीवे चारितसंजुवे बिट्टं। बट्टइ तं जड़वरणे अणवर्ष्यं भावणाक्षीणे ॥४०५॥ रागाविभावकम्मा मञ्जा सहावा ण कम्मजा जहाा। जो संवेयणगाही सोहं णावा हवे वादा॥४०६॥

विभावस्वमावाभावस्वेन मावनामाह-

परभावाबी सुष्णो संपुष्णो जो हु होइ सम्भावो । जो संवेयणगाही सोहं णावा हवे बाबा ॥४०७॥

सामान्यगुणप्रधानत्वेन मावना-

79° 9-

निश्वयो दर्शनं पुंसि बोधस्तद्बोध इध्यते । स्थितिरपैव चारिविमिति योगशिवाश्रयः ॥ एवमेव हि चैतन्यं शुद्धतिन्वयतोऽप्यवा ॥ कोऽबकाशो विकल्पाना तत्राखण्डेकबस्तृति ॥—एकस्व सप्तति १४-१५ जक्सक्सायं बहु मे जह्या तं भिष्य खाण खडबच्चे ॥ जो स्वियणगात्री सोहं णादा हवे बादा ॥४०८॥

आगे चारित्रका फल बतलाकर उसीकी वृद्धिके लिए भावना कहते है-

चारित्रसे युक्त जीवमे परम सौस्यस्थ मोक्ष पाया जाता है और वह चारित्र निरन्तर भावनामे लीन सुनि समुदायमें पाया जाता है।।४०५।। रागादि भावकमें मेरे स्वभाव नहीं है क्योंकि वे तो कर्मजन्य हैं। मैं तो जाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा बता है जर्यात् इस प्रकार भावना निरन्तर भावेबाले मनियों में ही चारित्र पाया जाता है।।४०६॥

आगे विभावरूप स्वभावके अभावकी भावना कहते हैं---

जो परभावसे सर्वया रहिल सम्पूर्ण स्वभाववाला है वही मैं जाता आत्मा हूँ स्वसंवेदनसे जिसका ग्रहण होता है ॥४०७॥

सामान्य गुणकी प्रधानतासे भावना कहते है-

कहा भी है-

आरमाका निरुषय सम्यायर्थन है, आरमाका ज्ञान सम्यायात है और आत्मामें स्थिति सम्यक्तारित्र है और तीनोका योग मोलका कारण है। अषवा गुद्ध निरुष्यत्वये सम्यादर्शन आदि तीनों एक चंतन्यद्वरूप ही हैं। क्योंकि एक अखण्ड कस्तुमें विकल्पोंको स्थान नहीं है।

मेरा जड़स्वभाव नहीं है क्योंकि जड़स्वभाव तो जड़ द्रव्य-अचेतन द्रव्यमें कहा है मैं तो वही ज्ञाता आत्मा हैं जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४०८॥

विशेषार्थ—चारित्र बारण करनेके परचात् उसको नृद्धिके लिए सायुको उन्नत भावना करते रहना चाहिए कि मैं आता-इद्धा है। "मैं हूँ इद्ध प्रकारके स्वयंवेदन-स्वको जाननेवाके ज्ञानके द्वारा मेरा प्रहुण होता है। यह विशेषता बेतनकर्म सिवाम जन्म किसीमी वर्षेत्रत स्वयं नहीं है। अचेतन इच्च गंतर प्रदेश ना रस्यं अपनेको ज्ञान सकता है और न इसरोंको चान सकता है। अचेतन इच्च गोहमानिक कर्मोंके संयोगको वा रागादि मान मेरेंसे होते हैं वे मो बेरे नहीं हैं वे तो कर्मका निमित्त पाकर होते हैं। इस प्रकारका चित्तन करते रहने विपक्षद्रव्यस्य माथामायस्वेन भावना---मका सहावं णाणं दंसण चरणं ण कोवि आवरणम्।

जो संवेयणगाही सोहं जादा हवे जादा ॥४०९॥

विशेषगुणप्रधानस्वेन मावना-

घाइचउक्कं चला संपत्तं परमभावसन्भावं। जो संवेयणगाही सोहं गावा हवे जादा ॥४१०॥

स्वस्वभावप्रधानस्वेन मावना- सामान्यतद्विशेषाणां ध्यानं समर्थितं मवति इस्याह--

सामण्णणाणझाणे विस्सेसं मुजसु झाइयं सब्बं । सस्य द्विया विसेसा इदि तं वयणं मुणेयव्वं ॥४११॥

विशेषाणामुत्पत्तिविनाशयोः सामान्ये दशन्तमाइ--उप्पादो य विणासो गुणाण सहजेयराण सामण्णे। जल इव लहरीभूदो ँ णायम्बो सम्बद्ध्वेसु ॥४१२॥

से परमे आत्मवृद्धि नही होती और आत्मामें ही आत्मवृद्धि होनेसे आत्मतल्लीनता बढ़ती है उसीका नाम बस्तूतः चारित्र है।

आगे विपक्षी द्रव्यके स्वभावका अभाव रूपसे भावना कहते हैं-

मेरा स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, कोई भी आवरण मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार में वही ज्ञाता आत्मा हूँ जो स्वसंवेदनके द्वारा बहुण किया जाता है।।४०९॥

विशेष गुणोकी प्रधानतासे भावना कहते हैं-

चार वातिया कर्मोको नष्ट करके परम पारणामिक स्वभावको प्राप्त मै वही ज्ञाता आत्मा हुँ जो स्वसंवेदनके द्वारा ग्रहण किया जाता है ॥४१०॥

आगे स्व-स्वभावकी प्रधानतासे भावनाका कथन करते हुए कहते हैं कि सामान्यके व्यानमें उसके विशेषोंके व्यानका समर्थन होता है-

सामान्य ज्ञानका व्यान करने पर समस्त विशेषोंका ध्यान हुआ समझना चाहिए । क्योंकि विशेष सामान्यमें ही गर्भित है ऐसा शास्त्रका कथन है ॥४११॥

बिशेषार्थ-अपने चैतन्य स्वरूपका व्यान करनेमें चैतन्यके अन्तर्गत जो ज्ञान, दर्शन, सुख आदि विशेष गुण है उन सभीके ज्यानका समावेश हो जाता है। क्योंकि सामान्यमे उसके सभी विशेष आ जाते # 1

आगे सामान्यमें विशेषोंकी उत्पत्ति और विनाशके सम्बन्धमे दृष्टान्त देते है—

सामान्य चैतन्य स्वरूपमें स्वाभाविक गुणोका उत्पाद् और वैभाविक गुणोका विनाश होता है। जैसे जरूमें तरंग उठने पर पहलेको तरगोंका विनाश और नवीन तरगोंको उत्पत्ति होती है। ऐसा सब द्रव्योंमें जानना चाहिए ॥४१२॥

विशेषार्थ - सभी द्रव्योंमें प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धुवपना होता है। सत्का स्वरूप ही उत्पाद, व्ययः ध्रौव्य है। प्रतिक्षण पूर्व पर्यायका विनाश और उत्तर पर्यायकी उत्पत्ति होनेके साथ ही द्रव्यका स्वभाव ध्रव रहता है। जैसे जलमे तरंगें उठने पर एक लहर जाती है और एक लहर जाती है किन्तु जल जल ही रहता है। इसी तरह जीवमें व्यानादिके द्वारा वैमाविक रागादि मार्वोका विनाश होता है और स्वामाविक गर्थोंका उत्पाद होता है किन्तु परमपारिणामिकमाव शुद्ध जीवत्व झूव रहता है। उसीका ध्यान करनेसे रागादि विकार नष्ट होते हैं।

सामान्यव्यानविशेषज्ञानं समिथि—अ० क० ख० व० । २. छहरीभूमा णायव्या आ० ।

सर्वेवामस्वैवोत्कृष्टवमस्वैवोपासम्बा दोवामार्थं च दर्शविः — एवं पित्र परकपर्वं सारपर्वं सासने पित्रवं । एवं विद्य विरक्ष्यं काहो वेहस्सेव विष्यार्थं ॥४१३॥

क्थमन्ययोक्तम्--

एविह्ना रदो जिन्न्यं संसुद्धो होवि जिन्न्यमेवेण । एवेज होवि तिस्तो तो हववि हु उसमं सोक्सं ॥४१४॥ एवेज सवलवीसा जीवे जसीत रायमादीया । विल्लाहिकसार्वं एत्येवय संठिया सिद्धा ॥४१५॥

परमार्थपरिज्ञानपरिणतिककशुपदिशति-

णावूण समयसारं वेज पयत्तर्योप क्लाइवं चेव । रसमरसिमुबो तेण य सिद्धो सिद्धालयं नाइ ॥४१६॥

नवचककर्त्वहेतुमाह—

कवणं व इंगं भनियं गयक्कं सयकसरवसुद्धियरं । सम्मा वि य सुत्र मिण्छा जीवाणं तुणयमनगरहियाणं ॥४१७॥ इति निश्वयंत्राधिकारः ।

सबमें बही उत्कृष्ट है उसीकी उपासनासे दोषोंका बमाव होता है यह बतलाते हैं-

जिन शासनमें उस परमपारिणामिक भावको ही परमपद और सारभूत पद कहा है। वही सदा अविनाशी और स्थायी है उसीको प्राप्तिको निर्वाण कहते हैं ॥४१३॥

यदि ऐसा न होता तो क्यों ऐसा कहा गया है---

जो इस परमपारिणामिकभावस्वरूप शुद्धवैतन्यस्वरूपमें छीन रहता है वह सदा सन्तुष्ट रहता है, सदा तप्त रहता है इसीसे उत्तम सुख प्राप्त होता है ॥४१४॥

इसीसे जीवमें समस्त रागादि दोष नष्ट होते हैं। अनेक प्रकारके विभावोंसे छूटकर सिद्ध जीव इसी अपने परमपारिणामिकस्वरूप शद्ध जैतन्यमें स्थित हैं ॥४१५॥

आगे परमार्थज्ञानरूप परिणतिका फल कहते हैं-

समयसारको जानकर (जिसने परमपारिणामिक भाव स्वरूप नीतरागचारित्रको अपनाया उसने) सम्यग्दर्भन, सम्याजान और सम्यक्चारित्रका भी व्यानकर ही किया। उसीके साथ एक-मैक होकर सिद्धजीव सिद्धालयमें वाते हैं लर्थात् शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवत्वको प्राप्त होकर मुक्क होते हैं ॥४१६॥

नयचकको रचनाका हेतु कहते हैं-

जैसे लवण ( नमक ) सब व्यंजनोंको शुद्धकर देता है-सुखादु बना देता है वैसे हो समस्त शास्त्रोंकी शुद्धिके कर्ता इस नयचक्रको कहा है । सुनयके ज्ञानसे रहित जोवींके लिए सम्यक् श्रृत भी मिथ्या हो जाता है।।४१७॥

निश्चयचारित्राधिकार समाप्त हुवा ।

काहे सन । २. मोत्तूम विविद्यमार्थ मन कन सन सुन । ३. तेणेव य ते पि ज्याद्युं अन कन सन सन सुन । ४. समरितपुत्र तेण य सिद्धा सिद्धालयं जीते सुन । ५. व सवल सन्मन । व एस मन्कन सन ।
 वीतरावचारिसाधिकारः सन ।

लं सारं सारमञ्ज्ञे जरमरणहरं बाजबिट्टीहि बिट्टं । जं तत्त्वचं तत्त्वजूदं परस्तुह्मसं बब्बकोयाण कन्ने ॥ जं भावं भावयंता भवभयरहियं वं च वावंति ठावं । 'तं तत्त्वं वाणभावं समयगुणवृदं सास्यं सम्बकालं ॥११८॥ जह इच्छह उत्तरिट्टं जन्णाणमहोर्बाह् सुलीलाए। ता बादु कुगह मई बपसक्ते दुगयतिस्परमच्छे ॥४१९॥ पृण्डिज्य बोहसन्यं सित्यं हिस्डम्य सुहंकरी भगइ ॥ एत्य वा सोह्य बत्यो गाहावयेण तं भगह ॥४२०॥ वारियबुण्ययवगुर्य परजप्परिक्ततिक्वत्तरकारं । सम्बद्धांबह पुचिहं नुदस्तं जमह वायवक्तं ॥४२१॥ सुयकेवलीहि कहियं गुयसमुद्वजुक्तप्रवाणं । बहुभंगमंतुराविय विराह्यं जमह वायवक्तं ॥४२॥

ज्ञानचतु महापुरुषोके द्वारा परमार्थके मध्यमें भी जो जरा और मृत्युको टूर करनेवाला 'सार' देखा गया है, सब लोकोंके मध्यमे जो परममुख्यमय तरब तत्वजूत है, जिस मावकी भावना करके जोव संसार मथसे रहित स्थान ( मृक्ति ) को प्राप्त करते हैं वह तत्त्व एकत्वगुणसे युक्त ज्ञानभाव है, वह सदा स्थायों है ॥४९८॥

आगे प्रकृत नयचक्र प्रन्यको उपयोगिता ओर रचनाके सम्बन्धमें कहते है-

यदि जीलामात्रसे अज्ञानरूपो समुद्रको पार करनेकी इच्छा है तो दुर्नयरूपी अन्धकारके लिए सुर्यंके समान नयचक्रको जाननेमे अपनी बुद्धिको लगावी ॥४१९॥

दोहोंमे रचित शास्त्रको सुनते ही शुभंकर हैंस दिया और बोला—इस रूपमें यह ग्रन्थ सोमा नहीं देता। गायाओमे इसकी रचना करो ॥४२०॥

यह मुदर्शन नयचक दुर्नयरूपी देत्यका विदारण करनेवाला है, स्व और परकी परोक्षारूपी तीक्ष्ण कठोर उसकी घार है, यह सर्वज्ञरूपी विष्णुका चिह्न है। इसे नमस्कार करो ॥४२१॥

विशोषार्थ—विष्णु का सुरर्यनचक प्रसिद है, उस चककी चार अत्यन्त दीरण बी, उससे विष्णुने देखोंका वस किया था ऐसी मानवा विष्णुके मन्यन्यमें हैं। उसी सुरर्वाण करते प्रमक्तार हुए नयसककी उपमा वी है। इस नयचककी हारा वस्तु स्वमानको जाननेते ही सम्पन्यस्थानको प्राप्ति होती है इसिल्ए इसे भी मुदर्बन नाम दिया पया है। इस्टर्यनचक विष्णुक निङ्क था, यह त्यमक सर्वज्ञका चिन्न है। वस्त्रेनने सालाग्त प्रमुख क्षक्रमानके द्वारा वस्तुकनो अनेक बर्मात्मक जानकर उसके अनेक घर्मामे ने एक-एक घर्मकी वानने कर्मा नयसककी व्यवस्था की है। विष्णुके सुर्यानककानिक विष्णुक स्वमित्र नयसककी स्वम्य नयसककी स्वम्य नयसककी स्वम्य नयसककी स्वम्य नयसककी स्वम्य नयसककी स्वम्य स्वम्यककी स्वम्यक स्वस्थित स्वम्यककी स्वम्यक्ति स्वम्यककी स्वम्यक्रिय स्वस्यक्रिय स्वम्यक्रिय स्वम्यक्रिय स्वम्यक्रिय स्वम्यक्रिय स्वम्यक्

श्रुतकेवलीके द्वारा कहे गये, श्रुतरूपी समुद्रका आलोडन करके निकाले गये अमृतमय भंगोंसे झानरूप और बहुमंगरूपी मुशोभित नयचकको नमस्कार करो ॥४२२॥

१. समुद्दमुद्दालमुद्दमयमाणं ज० । समुद्दशमुद्दमयमाणं आ० ।

लियसह्मुणयुज्यायवणुवेहिब्दारगोक्कवरवीरं तै वैस्तेणवेर्वं वायक्कवर गुजं शनह ॥४२३॥ बब्बसहावययासं बोह्यवंथेण जासि जं विद्वं । तं गाहाबंधेण प्रदर्भ माहरू वक्का १४८४॥ वृससीरणेण पोयपेरयं संतं जहा तिरगहुं । सिरिवेबसेणमणिया तह शयक्कां पुत्रो रह्यं ॥४२५॥

स्थात् शब्दसे युक्त सुनयके द्वारा दुर्नयस्पी दैत्यके शरीरको विदारण करनेमें एकमात्र श्रेष्ठ वीर नयचक्रके कर्ता उन देवसेन नामक गुरुदेवको नमस्कार करो ॥४२३॥

विशेषार्थ — बस्तुके एक धर्मको गहण करतेवाले जानको नय कहते है। जो नय अन्यधर्म सापेक्ष होता है वह सुनय है और जो नय अन्य बर्मोका निराकरण करता है वह दुनंग है। नयचक्र नामक प्रन्यको रचना देवसेनाचार्य ने की थी।

जो द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोहाओंमें रचा हुआ देखा गया, माइल्लघवलने उसे गायाबद्ध किया ॥४२४॥

जैसे अनुकूल वायुके द्वारा प्रेरित हुआ बहाज तैरनेमें समर्थ होता है वैसे ही श्री देवसेन मुनिने नयचक्रको पुनः रचा ॥४२५॥

१. गाहाबंधेण पुणी र—म० क० तल मुन । २. महस्त्रदेवेण ब० क० मुन । देवेदोणशिष्योण इति टिप्पणी ब० वती । ३. दुवमीरणाव विणवणस्थाण विरिदेवेदोणबोदिंगं । वीच प्राययसाए दक्कद्धं सम्मानस्थ्येण ।।४५४।। म० क० । इ.व.वी टिप्पणे पाठान्तरस्थेण किंतितं— क० क० । इ.व.वी टिप्पणे पाठान्तरस्थेण किंतितं— दुवमीरणोण विर्थ वेदी वहां ।१४५३।। विर्वेदी मुणि पाठान्तरस्थेण किंतितं— दुवमीरणेण विर्थ वेदी वहां ।१४५३।।

#### परिज्ञिष्ट १

#### श्रीवेवसेनविरचिता

# **ऋालापपद्धतिः**

[ हिन्दीटीका-सहिता ]

गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च । पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् ॥१॥

आकारवद्शिवंचनरेचनानुक्रमेण नयचक्रस्योपेरि उच्यते । सा च किमप्रम् । त्रस्यक्रमणसिद्धपर्यः सर्वेमावसिद्धपर्यः च । त्रस्याणि कानि । जीवपुर्गक्यवीयर्माकासकास्त्रस्याणि । सर् द्वेश्यस्त्रभाम् । उत्पीद्-व्यवज्ञीयस्त्रक्तं सत् । इति त्रस्याधिकारः ।

मगवान् महाबीर जिनेहवरको नमस्कार करके गुणींका तथा स्वमावींका और विशेषकपसे पर्यायींका विस्तारपूर्वक कथन करूँगा ॥१॥

इस प्रत्यका नाम आलापपद्वित है। आलापका वर्ष होता है वचनरचना—बातचीत और पद्विका अर्थ है परिचारी। अर्थात् कवन करनेकी परम्परा या शैली। घन्यकार नयकक प्रन्यके आधारपर उसकी रचना करनेकी सुचना देते हैं।

शका—उसकी रचना किस लिए करते हैं ?

समाधान—इम्प्रके ललगकी सिद्धिके लिए और स्वभावको सिद्धिके लिए। अर्थात् इम्प्र और उनका स्वभाव बतलानेके लिए इस आलायपदातिको रचना को बातो है।

संका—प्रत्या कीन-कीन है? समाधान--बीन, पुद्गत, वर्ष, अवर्ष, आकाश और काल ये छह स्थ्य है। इस्थका लक्षण सत् है। जो सत् है वह स्थ्य है। जीर जो उत्पाद, व्यय और प्रीव्यये पुक्त है वह सत्। इस प्रकार स्थ्याधिकार समात हवा।

बिज़ोबार्थ—इत्यक्त लवान तता है और तत्ताका कवान है उत्पाद, ज्यय, झीव्य । अठ उत्पाद, व्यव, धीव्य । अठ उत्पाद, व्यव, धीव्य । इत्यक्त हों लवान है नहीं स्वयं हों ति तत्त्व व्यवं हों के एक राहके इत्यक्त हों लवान है नहीं की त्र न रह होता है वी र न रह होता है हो और है उद्देश देवा है । ये वीनों माद इत्यक्ते किल नहीं हैं, ये इत्यक्ते स्वभावक्य हैं । विता नहीं हैं निक्त हों हैं। विता नहीं हैं । विता नहीं वे प्रक्रिय हैं निक्त हैं हैं। विता नहीं वे प्रक्र होता काता है ते नया आकार करता है तो उत्यक्त हैं । इत्य विता है जो वे प्रकृति हैं। इत्य विता है नया वाक्त है नया क्षाक्र विता है जो वे प्रकृति हैं । इत्य विता है जो वेतन हैं वह वृद्ध पूर्वक इत्यक्त विता है । इत्य विता की र प्रकृति हैं । इत्य विता है वह प्रकृति हैं । इत्य विता की र प्रकृति हैं । इत्य विता की र प्रकृति हैं । इत्य विता की र प्रकृति हैं । इत्य विता की स्वाप्त क्षाक्र स्था है । वह अपने हैं । स्वाप्त कामां इत्य है । वह अपने हैं । स्वाप्त कामां इत्य है । वह अपने हें वाल कामां इत्यक्त कामां इत्य है । वह अपने हें वाल क्षाक्र कामां इत्य है । वह अपने हैं । इत्य विता कामां कामां इत्य है । वी वेतर नित्र विता कामां है । इत्य विता की स्थान वेत्र वाल कामां इत्य है । विता विता है विता किल है कि स्थान वेत्र वाल कामां इत्य है । वह इत्यों की स्थान वेत्र वाल कामां इत्य है । विता विता है किल है है । इत्य विता की स्थान वेत्र वाल कामां इत्य है और विता विता है किल 
१. वक्तप्रम्य परिपाटी । २. नयककं विकोक्य । ३. आकाषपद्धतिः । ४. वस्तुस्वभावसिद्धपर्यम् । ५. तस्वार्य-सूत्र ५।२९ । ६. तस्वार्वसूत्र ५।३० ।

२१० परिशिष्ट

कक्षणानि कानि ? अस्तित्वं, वस्तुत्वं, तृष्यत्वं, प्रमेयत्वय्, अगुरुरुषुत्वं, प्रदेशत्वम्, चेतनत्वं, अचे-तनत्वय्, सृतैत्वय्, असूत्वं द्रव्याणां दश्च सामान्यगुणाः । प्रत्येकमष्टावष्टी सेर्वेदास् ।

श्चानदर्शनसुन्धवीयांणि स्थानस्यन्याः गतिहेतुत्वं स्थितिहेतुत्वमवगाहनहेतुत्वं वर्तनाहेतुत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं सूर्वत्वमसूर्वत्व त्रम्याणां चोडवाविशेषपुणाः । प्रत्येकं जीवपुद्गरूपोः पट । इतरेषां

शंका-लक्षण कौन-कौन है ?

समाधान---बस्तित्व, वस्तुत्व, इब्बत्व, प्रमेवत्व, अगुरुष्ठधूत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, समूर्तत्व ये दस इब्बॉके सामान्य गुण हैं। प्रत्येक इब्बमें बाठ-आठ गुण होते हैं।

बिहोबार्थ — 'बास्त' (है) के मावको बास्तित्व कहते हैं। बास्तित्वका वर्ष है सद्भाग । वस्तुके मावको तस्तुत्व कहते हैं। वस्तु सामान्य विद्यास्त्व मा इव्ययस्थितायक होती हैं। इत्यक्षे मावको इन्यत्व कहते हैं। प्रस्तेक मावको प्रमान्य विद्यास्त्व मावको प्रमान्य क्षित्व हैं। प्रस्तेक मावको उन्यत्व कहते हैं। प्रसेचक अप होता हैं प्रमान्य प्रसेच प्रवाद महात्व हैं का साम्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रमान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य हैं। प्रसंप हम्मान्य प्रसंप हम्मान्य हैं। प्रसंप हम्मान्य हिं। प्रसंप हम्मान्य साम्य स

क्षान, दर्शन, मुख, बोर्ब, एक्सं, राज, गन्य, वर्ण, गतिहेतुरब, स्थितिहेतुरब, अबराहरनहेतुरब, बर्तना-हेतुरब, फैसनल, अबेतनल्थ, मूर्तल, अनूर्तल से क्यांके सोक्क् सिखेष गुण हैं। जीव रुप्यके ज्ञान, दर्शन, सुख, सीम, चैतनल और क्यूर्तल ये छह विशेष गुण है। युद्दगठ रूप्यके स्थर्ग, रख, गम्य, वर्ण, अबेतनल और मूर्तल ये **छह** विशेष गुण हैं। पर्गटक्यके गतिहेतुरब, अबेतनल और अपूर्तल ये तीन विशेष गुण है। अवस्य क्रयके

१. अस्ति इत्येतस्य प्रावीऽस्तित्तं सद्द्रश्यम् । बस्तुनो भावो वस्तुत्व सामान्यविशेषास्यक वस्तु । द्रण्यस्य भावो द्रष्यस्य । अप्रत्यक्ष प्रमेशस्य भाव प्रदेशस्य भावो मृतंत्रस्य मावोऽप्रतित्यम् । मृतंत्रस्य मावोऽप्रतित्यम् । मृतंत्रस्य भावोऽप्रतित्यम् । मृतंत्रस्य भावो मृतंत्रस्य मावोऽप्रतित्यम् । स्वर्गत्यभाव मृतंत्रस्य माविः । एवं विद्विष्टृणवार्यितं वत्रस्य मात्रितः । एवं विद्विष्टृणवार्यितं वत्रस्य मात्रस्य माविः । एवं विद्विष्टृणवार्यितं स्वर्गत्यस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः विद्वार्यस्य प्रविद्यार्यस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः प्रविद्यार्यस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः प्रविद्यार्यस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यम्य प्रविद्यम्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्वार्यस्य माविः प्रविद्यायस्य माविः प्रविद्यस्य माविः प्रविद्यस्य प्रविद्यम्य माविः प्रविद्यस्य प्रविद्यम्य प्रविद्यम्य प्रविद्यस्य माविः प्रविद्यस्य प्रविद्यम्य प्रविद्यम्य प्रविद्यम्य माविः प्

प्रत्येकं त्रयो गुणाः । भन्तस्याश्ररवारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणाः, विवात्यपेक्षया त एव विशेष-गुणाः । इति गुणायिकारः ।

गुणविकाराः वर्षाचास्ते हेचा देश्यावादमाववर्षावयेदात् । समुक्कपुविकाराः स्वमाववर्षाचास्त्रे द्वादमवावर्षाचास्त्रे द्वादमवावर्षाचास्त्र द्वादमवावर्षाचास्त्र द्वादमवावर्षाच्याः स्वमावर्षाचास्त्र द्वादमवावर्षाच्याः स्वमावर्षाचार्यः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्णाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्षाच्याः स्वस्यावर्याः स्वस्यावर्यः स्वस्यावर्याः स्वस्यावर्याः स्वस्यावर्यायः स्वयः स्वयः स्वयः

स्थितिहेतुरम्, अवेतनरव और अमूर्तत्व ये तीन विशेष गुण है। आकाश स्थ्यके अवशाहन हेतुर्त्व, अवेतनरव और अमूर्त्वत्व ये तीन विशेष गुण है। काल प्रस्यके वर्तना हेतुर्त्व, अवेतनरव, मूर्तत्व, व्यत्ति त्विषेष गुण है। उक्त सोलह विशेष गुणोंनसे अन्तके बार गुण——वेतनरव, अवेतनरव, मूर्तत्व, अमूर्त्वत्व ये तीन विशेष गुण है। उक्त सोलह विशेष गुणोंनसे अन्तके बार गुण——वेतनरव, अवेतनरव, मूर्तत्व, अमूर्त्वत्व अपनी जातिकी अपेसासे तो सामान्य गुण है किन्तु विज्ञातिकों अपेसासे वे ही विशेष गुण होते हैं। अंधे येतनरव सवन जीवोमें पारा जाता है अतः वह सब बीवोकों व्यपेशा सामान्य गुण है किन्तु जीव प्रस्यक्ष विद्याय अन्य किसी भी प्रस्यमं नहीं पाया जाता, जत. अन्य विज्ञातीय प्रस्योको अपेसासे वह विशेष गुण है। इसी तरह मूर्तत्व सव पुद्रत्वत्वोमे पाया जाता है अतः पुद्रत्यकका वह सामान्य गुण है किन्तु पुद्रत्वत्व विव्यत्व सन्य प्रस्यमं न पाया जाने अन्य अमूर्तिक प्रस्योको अपेसासे वही पूर्त्वत्व स्थिष गुण है। अमूर्तत्व सम्य अमूर्त प्रयाम जाना है इस्तिण्ह सामान्य गुण है किन्तु बोव प्रस्वक बरोसा वही विशेष गुण है। अमूर्तत्व सम्य अमूर्त्व

#### इस प्रकार गुणका अधिकार समाप्त हुआ।

गुणं के विकारको पर्याय कहते हैं। वे पर्याय तो प्रकारकी होती हैं—स्वभावपर्याय और विभाव-पर्याय। अगुरुरुषु गुणके विकारको स्वभावपर्याय कहते हैं। वे स्वभावपर्याय बारह प्रकार की हैं—छह वृद्धिक्य और छह हानिरूप।

जनन्दमागृद्धि, अदस्यातमागृद्धि, संस्थातभागृद्धि, संस्थातमुग्वृद्धि, असंस्थातमृग्वृद्धि, अनन्द-गुणवृद्धि से छह वृद्धियाँ हैं। और अनन्दमागहानि, ससंस्थातभागहानि, संस्थातभागहानि, संस्थातभागहानि, संस्थातमृग्यहानि, असंस्थातगुणवानि, अनन्तमृग्यहानि से छह हानियाँ है, इस प्रकार छह वृद्धि और छह हानिस्थ बारह प्रकारकी समायस्थामि होती हैं।

बिहोबार्थ-गुणोन जो परिणमन होता है ज्ये पर्याय कहते हैं। अँसे जान गुणका परिणमन घटजान, पटजान आदि कमसे होता है या मन्त, तीख होता है। पर्यायके यो जकार हैं—स्व्यावपर्याय और विभाव-पर्याय। जो पर्याय परिनरपेल होती हैं ने स्वमान पर्याय है। बहाँ हम्मोने जो अपर्याय होती हैं उन्हें स्वभाव पर्याय कहते हैं, ने पर्याय अस्पन्त सुक्षम होती है। वाणी और मनके अविषयम्बर् होती हैं, आगम प्रमाणसे हो उन्हें स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक हम्माने एक अयुक्तभुनामक गुण माना गया है, उसी गुणके कारण प्रत्येक हम्मान पहुत्तानिवृद्धियों सदा होती रहती है। वे सब स्वनावपर्याय है।

१ 'के गुणाः, के पर्यायाः। बल्यस्त्री गुणा व्यविरिक्षिणः पर्यायाः। """तेषां विकारा विद्येषात्मता भिद्यमानाः पर्यायाः। पराणाः। पराणा

अनाचनिधने द्वब्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्रणस् । उत्साउनिक निमज्जन्ति जरूकस्रोकवज्जर्रे ॥१॥ इति पर्यायाधिकारः । गुणपर्ययवद् द्वेष्यस् ।

सार करारकी मनुष्य, नारकी बादि पर्याय बचवा चौरावी लाख योनियाँ विभाव पर्याय हैं। मनुष्य नारको देव तिर्यंच बादि विभावत्यस्ययंवन पर्याय हैं। यदिवान, सुदक्षान बादि वायोपयांकिक क्षान विभाव-गुणस्यंवन पर्याय हैं। विक वारोरके मुक्ति प्राप्त होती हैं उठ ब्राचित वारोरके कुण मिछ को निका बालाः, होता है, वह स्थाव इयस्थवनपर्याय हैं। वीवके बनन्तचतुष्टम, बनन्तदर्थान, अनन्तद्यान, अनन्त्यान, अनन्त्यान व्याय स्वायन पर्याय है। उत्तर राज्यान्य, गण्यवे बन्यान्य क्ष्य अवस्था विभाव गुण्याजन पर्याय है। पुराष्ठ-की एक पुद परमाण् रूप बन्या स्थावत्यस्थायंवन पर्याय है। उद्य युद्ध परमाण्ये एक वर्ष, एक पर, एक स्वायन बोर परस्परामे अविषद दो स्पर्य यथा लिग्य स्वामें वे एक और योत उप्यान वे एक ये पुद्गलकी स्वायन्त्यानस्थवन पर्याय है।

अनादि अनन्त इन्यमे प्रति समय उसकी अवनी पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती है जैसे जलमें जलकी लहरूँ उत्पन्न होती और नष्ट होती हैं ॥१॥

विशेषार्थ-जो पर्याय परसापेक्ष होती है उसे विभावपर्याय कहते है, विभावपर्याय केवल जीव और पूद्गल इंग्योमें ही होती है क्योंकि दोनो इंग्य परस्परमें मिलकर विभावरूप परिणमन कर सकते हैं। स्वभावसे निपरीतको विभाव कहते हैं। पर्यायके स्वभाव और विभाव भेद स्व-परसापेक्षताको लेकर है। पर्यामके दो भेद हैं, अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय । अर्थपर्याय तो छहों द्रव्योमें होती है वह सूक्ष्म और क्षण-क्षणमे उत्पन्न होती और नष्ट होती है और व्यंजन पर्याय स्यूल होती है, वचनके द्वारा उसका कथन किया जा सकता है, वह नश्वर होते हुए भी स्विर होती है। उसमें ही स्वभाव और विभाव भेद होते है तथा व्रव्य-पर्याय और गुणपर्याय रूप भेद होते हैं। जैसे संसारी जीवोंको नर, नारक आदि पर्याय विभावद्रव्य व्यंजन पर्याय है और उनके मित आदि ज्ञान विभाव गुणव्यंजन पर्याय है क्योंकि जीवकी नर, नारक आदि दशा स्वभावदशा नहीं है, विभावदशा है। इसी प्रकार उसके ज्ञानकी मति, श्रुत आदि रूपदशा भी स्वभावदशा नहीं है विभावदशा है। मुक्ति प्राप्त होने पर सिद्ध जीवके आत्मप्रदेश जिस शरीरसे मुक्ति प्राप्त हुई है, कुछ १. विभावार्थपर्यायाः वट्षा मिथ्यात्व-कषाय-राग-द्रेष-गुष्यपापरूपाध्यवसाया । चतुर्विषा नरनारकादिका विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याया भवन्ति अववा चतुरशोतिलक्षारच -आ०। २ स्वभावादन्यपाभवनं विभावस्तच्य तद्द्रश्यं व तस्य व्यञ्जनानि लक्षणानि चिल्लानि वा तेषा पर्याया परिणमनानि विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्यायाः । स्यूलो व्यञ्जनपर्यायो वाग्गम्यो नश्वर स्थिर. । सूक्ष्म. प्रतिज्ञणष्वंसी पर्यायाश्चार्यगोचरा. । ३ 'दीहर्त्त बाहरूलं वरिममवे जस्स जारिसं ठाण । तत्तो तिमागहीणं ओगाहण सब्बसिद्धाणं ।'---तिकोधपण्णति २।३०। 'तनोरा-सामिबस्तारौ प्राणिना पूर्वजन्मिन । तत्त्रिमागो न संस्थान जाते सिद्धत्वपर्यये ।—त्रैलोक्यदीपक । ४. माणवः ग । ५. पर्यायाः ग । ६ परस्परविरोषकौ शीतस्मिषी शीतक्सी उष्णस्मिषी उष्णकसी । ७. 'इब्यात स्वस्मादिभिन्नारच भ्यावृतारच परस्परम् । उन्मण्जन्ति निमण्जन्ति जलकस्लोलवण्जले ।' स्था॰ कु० ७० ए० ६०० में बद्धत । ८. इत्यतोओं मृद्रितप्रतिषु क्लोको दृश्यते—वर्माधर्मनमःकाला अर्थपर्यायगोचराः । व्यञ्जनेन तु सम्बद्धी द्वावन्यी जीवपुद्गली ।' -९ त॰ स्॰ ५।३८।

प्कविंशविमावाः स्युर्जीवपुर्गस्थोर्मता. । धर्मादीनां पोडश स्युः काले पञ्चदश स्मृताः ॥२॥

ते कुतो ज्ञेषाः । प्रमाणनयेषिवकातः । सम्यन्तानं प्रमाणम् । तर् द्वेषा प्रत्यक्षेतरमेदात् । अवधि-मनपर्ययावेकदेशप्रत्यक्षौ<sup>3</sup> । केवलं सक्कप्रत्यक्षम् । मतिभूते परोक्षे । प्रमाणमुक्तम् । तद्वयवा नयाः ।

कम तदाकार होकर रह जाते हैं जनका वह बाकार स्वागवद्रव्य व्यंजन पर्याय है और जनकी बनन्तवनुष्टय कर गुणाबस्था स्वमावगुण व्यंजन पर्याय है। इसी तरह पृद्गतनकी परमाणुक्य अवस्था स्वमाव ह्रव्यव्यंवन पर्याय है। इसी तरह पृद्गतनकी परमाणुक्य अवस्था स्वमाव ह्रव्यव्यंवन पर्याय है। और उस परमाणुक्य वा गाणुक्य वा प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य वा प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य वा प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य है। वा प्रायाणुक्य होता है कि हम्य प्रायाणुक्य है।

अब स्वयावोंको कहते हैं—बिरिज्यवाद, नास्तिस्वयाद, निरुप्तयाव, मिर्ट्यवयाद, प्रकारमाव, प्रकारमाव, मिर्ट्यवयाद, मेर्क्यवयाद, मेर्क्यवयाद, स्वयादयाद, स्वयादय, स्वयादयाद, स्वयादय, स्वयाद्य, स्वयादय, स्वयादय, स्वयादय, स्वयादय, स्वयादय, स्वयादय, स्वयाद्

भीव और पुर्वलमे इस्कीस स्वभाव हैं, वर्म बादि तीन इब्बॉमे सोलह स्वभाव है और कालहब्बमें फ्लाह स्वभाव हैं।

शंका-वे द्रव्यादि कैसे जाने जाते हैं-जनका ज्ञान कैसे होता है ?

समाधान - प्रमाण और नयविवक्षासे ब्रव्यादिका ज्ञान होता है।

सज्जे ज्ञानको प्रमाण कहते हैं । प्रमाणके दो भेद हैं—प्रत्यक्ष बोर परोक्ष । अवधिज्ञान और मनः-पर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हैं ओर केवल्ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है । मित्रज्ञान और श्रृतज्ञान परोक्ष हैं । इस प्रकार प्रमाणका कथन किया । प्रमाणके ही भेद नय हैं ।

नयभेदा उच्चन्ते--

णिच्छवत्रवहारणया सुकिमनेया णयाण सम्याणं । णिच्छवसाहणहेऊ देश्वयपत्रवस्थिया सुणह ॥३॥

द्रव्याधिकः, पर्याचाधिकः, नैरामः, संप्रकः, व्यवहारः, ज्ञवस्त्रः, खादः, समिनस्वः, पृषंभूत इति मच नयोः स्पृताः । उपनयाश्य कप्यन्ते । नवानां समीया वर्षेनयाः । सद्भूतन्यवहारः असद्भृतस्यवहारः वपन्निरासद्भृतस्यवहारस्येष्यु वन्यास्त्रोया ।

इदानीमेतेषां मेदा उच्यन्ते । इम्पार्थकस्य दक्ष मेदाः । कर्मोपाधिनिरपेक्षः शुद्धइन्यार्थिको यथा, संसारी जीवः सिन्दुसटक् शुद्धारमा । उत्पादम्यवगीणत्वेन सत्ताप्राहकः शुद्ध इम्यार्थिको यथा, द्रव्यं नित्यस् ।

बिहोबार्थ—प्रथ्य गृय पर्याय और स्वभावको जाननेका उपाय सम्पत्तान है। सम्पत्तानको ही प्रमाण कहते हैं। सम्पत्तान पांच है—पति, जुद, जबांच, मन पर्यय और केच्छआन। एन में से मिंद और जुद परीक कहता है स्थांकि के इत्याद मन, प्रकार, उपदेश जादि परपदायोंको रहायदासे होते हैं। जो जान अप्यक्ती सहायदात होते हैं। वे हेन कर कार कहते होता है उसे प्रत्यक कहते हैं। अवंशवान कौर मनःपर्यक्रान एकदेश स्पष्ट होनेसे देशप्रत्यक्ष है। ये केवक रूपी पदायोंको और कमंद्रे सम्बद्ध और वोश्वो हो जानते हैं। केवकाला पूर्ण प्रत्यक्ष है वह विकाल और जिल्लेकवर्ती समस्द प्रस्थो हो सम्बद्ध को प्रवास है। इस पाँचो जानते हैं। अप नय है। प्रमाणवे मुहत क्या क्या क्या है। इस पाँचो जानते हैं। अप प्रमाणत सुत्री है किन्तु नय जिल्ले अंतर्यक्ष मुख्यताले बस्तुको प्रदूष करता है। इस पाँचो अपनित्र के स्वत्र को प्रमाणत सुत्र है किन्तु नय जिल्ले अंतर्यक्ष मुख्यताले बस्तुको प्रह कर करता है। इस पाँचो मान प्रत्ये हैं। अपने स्वत्र केवले को प्रस्ति का समस्त देश और कारवर्ती स्वत्र केवल को को का स्वत्र केवल को स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्र का स्वत्र केवल का स्वत्य का स्वत्र केवल का स्वत्य क

नयोंके भेद कहते हैं-

सब नर्योके मूलभूल भेद निष्वयनय और व्यवहारनय हैं। निष्ययके साधनमें हेतु द्रव्यार्थिक और पर्यावार्थिकनय हैं ऐसा जानो ॥२॥

द्रव्यार्षिक, पर्वावार्षिक, नैगन, संवह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समीसक्ड, एवंमूत ये नी नय हैं । अब उपनर्योक्तो कहते हैं । जो नयोके समीप होते हैं वर्षात् नय न होते हुए भी नयके सुत्य होते हैं उन्हें उपनय कहते हैं । उपनय तोन हैं—सद्भूत ध्यवहारनय, असद्भूत व्यवहारनय और उपबरित असद्भूत व्यवहारनय ।

अब इन नयोंके मेद कहते हैं। इब्याधिकनयके दस मेद हैं। १ कमौपाधि निरऐस्न (कमौकी उपाधि की अपेक्षा न करनेवाला ) शुद्ध इत्याधिकनय—जैसे संसारी जीव सिद्धके समान शुद्ध आत्मा है। २ उत्पाद

१. पञ्जबद्ध्वित्यं मुण्ह ॥१८२॥ इम्बर्ध्वयाव प्रकाश-वचकः। 'दी चैव मृत्विमण्या मणिया द्वव्यवपञ्जय-रमण्या। कण्णं जर्त्ववदंत्वा ते तत्त्र्येया मुणेवव्या ॥११॥' —तत्त्वतः १ २. 'तैगवर्ष्यहृम्प्यहृप्तर्जृप्त्रशब्दधमीन-रुद्धैवभूता नया। '—प्त्वार्थसूत्र ॥१३॥ ३ 'त्योवत्यवैक्तात्रा तिकालातां सत्त्वच्यः व्यविभादमासर्थवन्यो इस्योक्षमतेच्या ॥१०७॥' —आप्रति। । 'त्यास्त्रवाचे व्यव्यवित्यत्वाः संबद्दादितयः, त्रण्डाखाप्रवासात्रात्रीप-नयः ।—अष्टवाती, महसद्ववी । ४. उपविता नया —ा ।

भेदकरवनामिरवेक्षः खुद्रप्रवर्षायको वया, निकानुनवर्षायस्थायात् द्राव्यस्थानव् । कर्मोपाधिधायेको-अधुद्रप्रवार्थिको वया, कोषादिकमंत्रमाय बाला । उत्तादम्बदशयेकोऽधुद्रप्रवार्थिको स्वैकस्मिन् समये द्रष्यप्रसादस्यप्रशीक्षात्मक्ष्य । येदकस्यालायेकोऽधुद्रप्रणार्थिको वया, आस्मने ज्ञानदर्शनादयो गुणाः । अन्यगृद्रपार्थिको वया, गुणपर्याप्यमार्थं द्रष्यम् । स्वृत्यवादिमाहकृत्यार्थिको वया, स्वृत्यादिक्षया देख्या वृत्यमस्ति । परद्रप्रभादिमाहकृत्यम्पिको वया, पद्रस्थादिक्षद्रस्थादेका वृत्यं नास्ति । परसम्मान् प्राहृकृत्यपार्थिको यया, ज्ञानदेवद्य आस्मा । अज्ञावेकस्यभावार्ता मध्ये ज्ञानस्यः दस्त्यमायो गृहीतः ।

#### इति ब्रच्यार्थिकस्य दश मेदाः ।

भर्ये वर्षायाधिकस्य बद्भेदा उच्चन्दे-

अनादिनियवपर्यापाधिको यथा, पुरुगकपर्याचा निर्णा नेनीदिः । सादिनियवपर्याणाधिको यथा, सिर्वे-पर्याचा निरणः । सत्तातीणयोनोत्तादृष्यकमाहकरवनायोऽनिर्णः बुद्यपर्याणाधिको यथा, समयं समयं प्रति पर्याचा विनाशिनः । सत्ताताशिकस्यानोवोऽनियापुद्यपर्याणाधिक यथा, प्रकृत्तिन्न, समये प्रयासकः पर्यावः । कर्मोपाधिनियोकस्यनायो उनियबुद्धपर्याचार्यिक यथा, सिद्यपर्याचसका ग्रह्माः संसारिणां पर्याचा । कर्मोपाधिनियोकस्यनायो उनियबुद्धपर्याचार्यिक यथा—संसारिणामुम्बिकस्यो स्वः

## इति पर्वाचार्थिकस्य यह भेदाः ।

विद्रोबार्थ-जन्मर विभिन्न वपेकाओंते हम्माधिक नयके दस मेद उदाहरणके साथ पिनाये है। गुढ हम्माधिक नय वस्तुको परनिरोज कमेदरूप ग्रहण करता है। जोर बगुढ हम्माधिकनय परसापेस भेदरूप ग्रहण करता है। हम्माधिकको दृष्टिमें परापेक्षता और भेद बगुढता है तथा परनिरोक्षता और कमेद गुढता है।

#### इस प्रकार द्रव्याधिकके दस भेद हैं।

जामें पर्याचाधिक तयके छह भेद कहते हैं— १ जनादि नित्य पर्याचाधिक नय, जैसे पुरुणकर्की पर्याच मेर वर्गाव्ह नित्य हैं। (यहाँ मेर बादि पर्याच होते हुए भी जनादि कीर नित्य हैं)। २ जादि नित्यपर्यावा सिकत्य, जैसे सिद्धपर्याव ( सादि होते हुए भी ) नित्य हैं ( क्योंकि सिद्धपर्यावका कभी विनास नहीं होता )। ३ सत्ताको गीम करके उत्याद व्यवका हुए कर रेजेवाल जीत्य बुद्ध पर्याचाधिकत्य, जैसे पर्याच प्रतिवाद विनायधील हैं। ४ सत्ता सापेश स्वमान जीत्य बाहु पर्याचाधिकत्य, जैसे, एक समयमे पर्याच उत्याद व्यवस्थायात्रक हैं। ५ कर्मकी उपाधिसे निरपेश जीत्य बुद्ध पर्याचाधिक नय, जैसे—संदारी जीवोकी पर्याच विद्ध पर्याच्छे समय सुद्ध पर्याचाधिक नय, जैसे—संदारी जीवोकी पर्याच विद्ध पर्याच्छे समय सुद्ध पर्याचाधिक नय, जैसे—संदारी जीवोकी पर्याच

#### इस प्रकार पर्यायाधिक नयके छह सेद हैं।

१. तमित दर्शनज्ञानावयो गुणाः शावारणाः ग०। २. - वयः "उष्यन्ते नास्ति 'व' प्रतौ । ३. सिद्वजीव य- वकारक। ४. - वो नित्याद्यु- सुक। ५. - प्रावनिन- ष० ष०। ६. - वानि- वक। ७. - वो नि- अक आकृ तकारक। - अविज्ञाता वनि - वक।

सेनासरवेबा मूठशाविष्ठतेशानकाक्रमेदात् । सतीते वर्तमानारोपणं यस स मूठनैगमो, स्था-सर्वे दौनोत्सर्वादि सोवद्देशानव्यामा गोळं गकः। मासिनि मूठवत् कर्यनं यत्र स साविनैगमो स्था, सदद् सिद्ध प्रमासरक्षांपविष्यस्यानिभयन्त्र वा वस्तु निय्यन्तवरुक्त्यते वज्ञ स वर्तमानवैगमो वथा—सीद्यः पथ्यते । वृति नेगारक्षेया ।

संग्रहो.द्विषिष<sup>ें</sup> । सामान्यसंग्रहो चचा—सर्वाणि तृश्वाणि परस्परमविरोधीनि । विशेषसंग्रहो संग्रहो.प्रक्षपत्रमिति । इति संग्रहो.पि होषा ।

क्ष बहारोऽपि द्वेषा । सामान्यसंग्रहभेदकम्बवहारो ववा—झम्बाणि जीवाजीवा । विशेषसंग्रहभेदकम्बवहारो व्या-जीवाः संसारिणो मुक्तात्र । <sup>अ</sup>इति न्यवहारोऽपि द्वेषा ।

क्रर्जुत्जो हिविधः । स्ट्रमजुस्त्रो सधा—एकसमयावस्थायी पर्यायः । स्थ्रकर्जुस्त्रो यथा— सनस्यादिपर्यावास्तदावः प्रताणका र्वं तिष्टन्ति । इति क्रजस्त्रोऽपि हेथा ।

नैपामयक मृत, माथि और वर्तमानकालके मेदले तीन भेद हैं। बही अतीलमें वर्तमानका आरोप किया जाता है बहु मून नैपामय है। जैन-आत दोपावकोंके दिन को नणवान् वर्दमान स्वामी मोक्ष गये थे। जबहा माथिमें मुनको तरह कथन किया जाता है वह माथि नैपामय है। जैन-आत तरह करो हैं। विह्नित स्वाही माथिमें मुनको तरह कहा नाता है। कोई लक्ष्यों माथि विद्यवदाशों मूनको तरह कहा नाता है। कोई कार्य करना प्रारम्भ किया, वह कुछ हुआ या नहीं हुआ किन्तु उसे निष्यम्म (हुए ) को तरह बही कहा जाता है उसे वर्तमान नैपामय कहते हैं। जैसे माति कर रहा है (पक जानेपर मात होता है। चावल ककार्य जाती है। अभी ये पक्ष नहीं कि ही कियान नीपामय कहते हैं। जिस माति कर रहा है (पक जानेपर मात होता है। चावल ककार्य जाते हैं। अभी ये पक्ष नहीं है फिर मी उनमें पातवल सारोप करके अनिष्यन या किचित् निष्यमको हो निष्यमकी तरह कहा गया है) इस तरह नैपामवक्ष तोन भेद हैं।

संग्रहत्त्वके दो भेद हैं। सामान्य समहत्त्व, जैसे—सब इव्य परस्परमे विरोधरहित है। विशेष संग्रह तय, जैसे—सब जीव परस्परमे विरोधरहित हैं। इस प्रकार संग्रहत्त्व भी दो प्रकारका है।

बिहोबाई—सबका एक रूपसे सबह करनेवाला नय सामान्य सबहनय है और उसके किसी अन्तर्गत मैंदका एक रूपसे सबह करनेवाला नय विशेष संबंह नय हैं। जैसे सब प्रश्लोको हव्यस्त सामान्यकी बरोबा एक रूपसे प्रहुण करना सामान्य संप्रहृगयका विषय है और किसो एक इत्यक्ते अवान्तर भेदोको उस एक इत्य रूपसे संबंह करनेवाला नय विशेष संबह नय है।

व्यवहारतयके भी दो भेद है। एक सामान्य समहरू भेदक व्यवहारतय, जैसे उत्थोके जीव और अजीव इच्य में दो भेद हैं। दूसरा विशेष संग्रहका भेदक व्यवहार नय, जैसे जीवके भेद ससारी और मुक्तशीव होते हैं। इस प्रकार व्यवहार नयके भी दो भेद हैं।

विज्ञेषार्थ — संग्रह नयके द्वारा संगृहोत पदायोंके भेद-प्रमेद करनेवाले नयको व्यवहार नय कहते हैं। पुँकि संग्रहके दो भेद हैं, इसलिए उसका भेद करनेवाले व्यवहार नयके भी दो भेद हैं।

न्धजुषुत्र नयके भी दो भेद है। एक सुक्त न्धजुषुत्रनय, जैसे पर्याय एक समय तक रहतो है। दूसरा स्पूलन्धजुषुत्रनय, जैसे, मनुष्य पर्याय मनुष्य की बाबु पर्यन्त रहतो है। इस प्रकार ऋतुषुत्रनयके भी दो भेद हैं।

्रे स्वय-समस्विदेवं मृताः अत्येकमेकैके नवाः । सम्बन्धां वया—दारा भार्या ककवस्, सलमारः । समस्मिककन्यो वया—गौः, पद्यः । वृत्रं मृत्रो त्रयो वया—इन्द्रतीत इन्द्रः । उक्ता अष्टार्थित्रतिर्वृत्रयोदाः ।

उपनयभेदा उष्यन्ते—सद्भूर्वेन्यवद्दागे द्विशः। खुदसद्भूत्व्यवद्दागे वया—शुद्रगुणसुद्दगुणिनोः खुद्रपर्याय-सुद्रपर्यायिकोर्भेर्द्वभनम् । सञ्जद्भत्रद्भुत्व्यवद्दागे यया—मञ्जदगुणनोरखुद्धपर्याया-खुद्रपर्यायिकोर्भेर्द्वभनम् । र्वे हिन सद्भृतस्यवद्दारोऽपि द्वेषा ।

सब्दन्य, समिष्ण्डनय जीर एवंमूतनय ये तीनों नय एक-एक ही है, इनके भेद नहीं है। सब्दन्य, जैसे बार, मार्यों और कल्प तथा जल और आप। समिष्ण्डनय जैसे गौ शब्दके अनेक अपोनेसे कड जर्थ पण्को हो सहण करना। एवंमूतनय, जैसे जो आनन्द करता है वह इन्द्र है। इस प्रकार नयके अट्टाईस भैद करें।

जनसके भेर कहते हैं। सद्भुत व्यवहारनयके दो भेर हैं। शुद्धस्युनस्थवहारनय जैवे —शुद्ध गुण और शुद्ध गुणोंने तथा शुद्ध पर्योग और शुद्धस्यांनवाभेने भेद करना। अशुद्ध सद्भुतव्यवहारनय, जैले, स्वयुद्ध गुण और अशुद्ध गुणोंने तथा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायोगें भेर करना। इस तरह सद्भुत व्यव-हारनयके दो भेर हैं।

बिश्नेवार्थ-गुण गुणीमें और पर्याय पर्याचीमें नेद करनेको सद्मृत व्यवहारतम कहते हैं। दोनों हो गृढ मी होते हैं और अगुढ मी होते हैं जह सद्मृत व्यवहारतमके दो मेर हो जाते हैं। जेले आतन और जातमें या सिद्धजीद और सिद्धज्यावर्षे मेद करना खुढ सद्मृतन्यवहारतम्य है और संसारीजीव और मनुष्यादि पर्याचेन तथा संसारी आस्मा और उसके मित्रज्ञानांवि गुणीमें भेद कवन करना अगुढ सद्मृत व्यवहारतम्य है।

१. सर्वार्थितिद्वि १।२२ । २. 'सः'''''वा' नास्ति अ० ६० त्र० ग० घ० त्रतिषु । ३. नम् । यथा ज्ञानकीवयोः सिद्धपर्यानिषद्वजीवयोः च० । ४. 'इ'' 'वा' नास्ति आ० प्रती ।

असर्ब्र्शस्यवहारस्त्रेवा । स्वजात्वत्रपृत्यवहारो वया—परमाणुर्वेद्वत्रेवारि क्वमितस्यादि । विजायसर्ब्युरम्बद्वारो यथा—मूर्ण मण्डितं वर्षो मृतद्वम्येण जनितम् । स्वजातिविजात्वसर्वृतस्यव-दारो यथा—मुग्रेरजीवेऽजीवे ज्ञानसिति क्यानं ज्ञानस्य विषयं लात् । इत्यसर्गृतस्यवहारस्त्रेया ।

डपबरिठासँद्मृतस्यबहास्त्र्येथा । स्वजास्युरबरितासद्गृतस्यबहारो यथा—पुत्रैदारादि सस । विवास्युपबरितासद्गृतस्यबहारो वथा—वस्त्रामस्यहेमस्लादि सम । स्वजातिविवास्युपबरितासद्गृतस्यबहारो

यथा-देशराज्यदुर्गादं मम । इत्युपंचरितासद्भूतन्यवहारस्त्रेचा ।

सद्भुवो गुणाः, क्रमवर्तिनः पर्वावाः। गुण्यते पृथक्षियते द्रब्यं द्रय्यान्तराधैस्ते गुणाः। कस्ती-लेकस्य आयोऽस्तित्वं सद्भपत्यस् । वस्तुनो मावो वस्तुत्वस् । सामान्यविद्योगासम् वस्तु । द्रम्यस्य मावो द्रम्यस्यस् । नित्रनिजयदेवसम्हरसम्बद्धाः स्वनावविभावपर्वावात् द्रवति, द्रोप्यति अदुद्रवदिति द्रम्पस् ।

स्वयमुज्यवहारतयके तीन मेद हैं । स्ववाति अध्यम्भु व्यवहारतय, जैसे, परमाणु बहुबरेची हैं स्वादि कहना । विवादि अध्यमुक्तव्यवहारतय, जैसे—मिताना मूर्त है क्योंकि मृतंद्रव्यसे उत्पन्न होता है । स्ववादि विवादि अध्यमुक्तव्यवहारतय, जैसे जेय जीव अथवा अजीवमें जान है ऐसा कहना स्थोकि वह जानका विवाद है। इस प्रकार अध्यमुक्त व्यवहारतयके तीन मेर हैं ।

विशेषार्थ— कपात्र प्रसिद्ध धर्मका जन्मद कारोप करना असद्भूत व्यवहारनय है। ऐसा आरोप सांच खातीय पराविम किया जाता है तो यह स्ववाति अस्वपून्त व्यवहारनय कहा जाता है। वेखे परमाणु कम्प परमाणुशीं मिक्नोपर बहुप्रदेशी कहना स्ववाति असद्भूत व्यवहारनय कहा जाता है। वेखे परमाणु कम्प परमाणुशीं मिक्नोपर बहुप्रदेशी कहना स्ववाति असद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसे मिलाम मूर्तप्रवार्थ इम्प्रियादिक निम्तले होता है अतः उसे मूर्त कहना विवाति असद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जैसे मिलाम मूर्तप्रवार्थ इम्प्रियादिक निम्तले होता है अतः उसे मूर्त कहना विवाति असद्भूत व्यवहारनय है। तथा जब कम्प्यम प्रविद्ध प्रस्ता आरोप स्वताति प्रसार्थ कार्य क्रियादिक स्वत्यात्र व्यवहारनय कहते हैं। वेसे अर्थ जीव अर्थ ते अर्थ विवाति प्रसार्थ कार्य विवाद होते हैं। वेसे अर्थ जीव अर्थ क्रियादिक स्वताति प्रसार्थ कार्य विवाद विवादिक स्वत्य है। वेसे अर्थ जीव अर्थ क्रियादिक स्वताति प्रसार्थ कार्य क्रियादिक स्वत्य है। वेसे अर्थ जीव अर्थ क्रियादिक स्वताति प्रसार्थ कार्य क्रियादिक स्वत्य है।

जचरित असदमूतव्यवहारतयके तीन मेर हैं। स्वजाति उपचित असदमूतव्यवहारतय—वैसे पुत्र, स्त्री आदि मेरे हैं। (वहीं पृत्र, स्त्री आदि सवातीय है उनको अपना कहना उपचारोपचार है हसीकिए यह उपचित असदमूत व्यवहारत्यका विषय है)। विजाति उपचित जसदमूतव्यवहार्य, और सस्त्र, आभरण, स्त्र्यं, राल आदि जहरूव बस्तु मेरी है। स्वाती विजाति उपचित असदमूत व्यवहारत्य, जैसे—वेश, राज्य, दुर्ग आदि मेरे हैं। वहाँ देश आदिमें वड और चेतन दोनों आते हैं।

इस प्रकार उपचरित असद्भूत व्यवहारनयके तीन भेद हैं।

को प्रवास हाथ तथा रहते हैं जहें गुण कहते हैं बोर को प्रवास करने एक कारो एक बारो-जारी हैं वहाँ सर्वास कहते हैं। जो एक प्रवासी क्या स्व्योत पृषक करते हैं थे गुण हैं ( जैसे जोव दूसरा कारिसे ज्ञान सार्वि गुणोके कारण नित्र हैं, जौर पृद्गल बीदारि प्रवासे क्यादि गुणोके कारण नित्र हैं)। अस्तिके भावको मतित्वल कहते हैं। अस्तित्वका वर्ष है स्वार। वस्तुके भावको वस्तुत्व कहते हैं और वो सामान्य

१ 'क्रमु: "रुनेपा' नास्ति ज॰ प्रती । २ विषयात् का॰ क॰ क॰ स॰ ग॰ ज॰ गुः। ३, 'उपः :.............................. नास्ति का॰ क॰ स॰ व॰ व॰ प्रतिषु । ४ पुत्रसाई सम वा स॰ का॰ क॰ तः वः गः। ५, 'हः "साँ नास्ति का॰ क॰ ।६, सहमाता छ॰ । 'वहपुत्र वार्याद ताहें गुण कममुत्र पत्रव तुन ।।५०।।-४० प्रकासा । 'मुणपर्ययवदृद्रव्यं ते सहस्मृत्यः :-च्यायविनिक्षयः रुकोक ३१५ । ७ हम्पाति क॰ आ॰ क॰ तः वः । ८. 'विस्थित पत्रवित्र हासं सन्यायपञ्जयादं वं। विश्वं तं प्रकारे वणक्तमूरं तु सत्तादो ॥ -यक्कास्टि॰ सां ६९ । 'प्रवास्त्र' क्यायिद्वनो दवनित वा तानि हथ्यापि'-सर्वायं॰ ५।२। 'हवति होष्यति क्षृद्वसर्यित वा हम्पत्र'-क्योपक्षपविद्यः, न्या॰ कु॰ पु० ९००।

सङ्क्रप्येकस्यम् । सीदवि स्वकीयान् गुणयर्थात् व्याप्योतीति शत् । उत्पादम्यवभीव्ययुक्तं शत् । प्रमेयस्य सावः व्रमेयत्वम् । प्रमाणेव स्वदरत्यस्थपरिष्ठेयां प्रमेथस् ।

भगुरुक्षपोर्भावोऽशुरुलञ्चलस् । स्कृता वागगीचराः प्रतिक्षणं वर्षमाना आशमप्रमाणादम्युपगम्या भगुरुक्षुगुणाः ।

> स्दर्भ जिनोदिर्त तस्त्रं हेतुमिनैंव हम्बते । आज्ञासिद्धं तु तद्याद्धं नान्ययार्वीदिनी जिनाः ॥४॥

प्रदेशस्य भावः प्रदेशस्यं क्षेत्रस्यम् —अविभागिपुर्गछपरमाणुनाऽवष्टव्यस्यम् । चेतनस्य मावश्चेत-गत्यम् । चेतन्यमन्त्रस्यनम् ।

> चैतन्यमनुभृतिः स्यात् सा क्रियारूपमेत्रं च। क्रिया मनी-वच:-कायेध्वन्यिता वर्तते भूवम् ॥५॥

अचेतनस्य भावोऽचेतनस्यम् । अचेतन्यमनजुनवनम् । मूर्वस्य भावो <sup>ब</sup>मूर्वत्यं रूपादिमस्यम् । अमूर्वस्य माबोऽमूर्वस्य<sup>\*</sup> रूपादिरहितस्यम् ।

इति गुणानां ब्युत्पत्तिः।

और विशेषकप होती है वह बस्तु है। इत्यके भावको इत्यत्व कहते हैं। सपने-सपने प्रवेश समूहीके द्वारा असप्यक्तपने जो स्वामाविक जीर वैमाविक पर्यायोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेवा और प्राप्त कर चुका है वह इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व इत्यत्व हिंग कालावान प्रवाद है। इत्यत्व इत्य

अगुरूलयु गुणके भावको अगुरूलपुत्त कहते हैं। अगुरूलयु नासक गुण सुरूप है बचनके अगोचर हैं, जनके सन्वन्यने कुछ कहना शक्य नहीं है वे प्रतिसमय प्रत्येक इस्पर्ये वर्तमान रहते हैं और आगम प्रमाणके द्वारा हो माने जाते हैं। (कहा भी हैं)—िलन भववानके द्वारा कहा गया तरल मुक्स है युन्तिग्रंति उसका मात नहीं किया जा सकता। उसे आजासिद्ध मानकर ही प्रहण करना चाहिए क्योंकि जिनदेव अन्यया (जो बेसा नहीं हैं वैसा) नहीं कहते हैं। अर्थात् जिनदेवके द्वारा कहें गये आगमको प्रमाण मानकर अगुरूलयु गुणोंको स्वीकार करना चाहिए।

प्रदेशके भावको प्रदेशक कहते हैं। प्रदेशक्तका वर्ष होता है कोत्रक, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता ऐसे पुरानत परमाणुके डारा रोके गये कोत्रकों प्रदेश कहते हैं। चेतनके भावकी वेतनक कहते हैं। कपुनवनका नाम चैराय है। चैराय अनुभृतिक्य है और अनुभृति क्रियाक्प है। तथा क्रिया निश्चय हो मन, चचन और कार्यम अस्वित हैं।

अचेतनके भावको अचेतनत्व कहते हैं। अचैतन्यका अर्थ है अनुभूतिका न होना। मूर्तके भावको मूर्तत्व कहते हैं। मूर्तत्वका जर्य है रूप, रस आदिसे सहित होना। अमृतके भावको अमृतंत्व कहते हैं। समृतंत्वका सर्थ है रूपांदिसे रहित होना।

इस प्रकार गुणोंकी व्युत्पत्ति हुई।

तत्त्वाधसुत्र भारतः १. -तत्त्वार्यं० भारतः ३ अवाक् गोचरा गठ ततः । ४ सामाधियो ततः ।
 स्यात् अतिक्या क० तत्त्व गतः १. -वेष हि त्रतः । ७. नृर्तत्वम् । नृर्तत्वं क्या-त्रतः । ८. -व्वम् । वसृर्तत्वं क्या-त्रतः ।

२२० परिशिष्ट

स्मानविद्यायस्वतवा वाति वर्षेति वित्यानतिति वर्षेत् वृतिवर्षयः स्थानवकासाद्स्य-व्याद्स्तित्स्यमावः । परस्वस्यं वाधानवाद्यात्तिः निव्यत्तिवर्षानायस्थिषु तदेषेद्दिति वृत्यस्योग्यस्यात्तित्रस्यमावः । तस्याप्यकेश्वर्षायं वृत्तिवर्ष्यस्यातः । स्वमायानामेश्वायास्यादेकस्यमावः । एकस्याप्यकेशस्यमायोग्यस्यात्तेकस्यमावः । गुणगुण्यदिसंद्यानेदाद् मेहस्यमावः, सञ्चासंस्यास्यमावः । गुणगुण्यायेकस्यमावात् स्रमेदस्यमावः । वाविकाले परस्यस्याकारम्यनात् सम्यस्यमावः । काळ्यपेति परस्यस्यानात् स्यम्यस्यानः । उत्तर्भः स्यम्

अवजोजं पविसंता दिंता ओग्गासमण्यामण्यास्त । मेलंता वि च जिच्चं समसममानं ज विज्ञहति ॥६॥ [ पञ्जास्ति०, गा० ७ ]

पारिणामिकमात्रप्रधानस्वेन परमभ्यभावः । इति सामान्यस्यमावाना ब्युखितः । प्ररेतादिगुष्पानां स्युखितस्वेतनादिविज्ञेषस्यमावानां च स्युखिनिगदितः ।

धर्मापेक्षया स्वभावा गुणा न मवन्ति । स्वधनुष्ट्यापेक्षया प्रत्यरं गुणाः स्वमावा सर्वान्ति । हृष्या-ष्यपि मवन्ति । स्वमावाद्यययाम नं विमावः । शुद्ध स्वलभावमञ्जूद<sup>े</sup> तस्याप विपरीतस् । स्वभाव-

स्वभाव और विभाव रूपने वो परिचमन करे उसे पर्याय बहुते हैं, यह पर्यायको व्यूप्ति हैं। इस्य स्वारं स्वभावने कामने कभी च्युप्त नही होता, सदा स्वप्ते स्वभावने स्वप्त दे तहता हैं अदा अस्तित्वभाव हैं। इस्य कभी जो पर स्वरूप ने स्वारं द जारिस्तमाव हैं। अपनी-अपनी नाना पर्यायोगे 'यह नहीं हैं इस प्रकार उत्यक्ती उत्तराविक होती हैं व्यवश्त परिचलनों को होते हैं पर प्रकार उत्यक्ती उत्तराविक होते हैं कि प्रकार उत्यक्ती उत्तराविक होती हैं व्यवश्त परिचलनों को होते अस्तिय स्वभाव हैं। ताना स्वभावोकों आधार एक होनेते एक स्वभाव हैं और एकके भी अनेक स्वभाव पत्री अनेकि होते स्वस्तार हैं। ताना स्वभावोकों आधार एक होनेते एक स्वभाव हैं और एकके भी अनेक स्वभाव प्रकार विभाव एक होनेते संस्था-नेव हुआ। गुणकों के पर पारा जाता है, अदा नामनेद हुआ। गुणकों संस्था प्रकार होनेते संस्था-नेव हुआ। गुणकों के पर पारा जाता है, अदा नामनेद हुआ। गुणकों करना दे प्रचार उत्तर हुआ। गुणकों का प्रकार होनेते संस्था-नेव हुआ। गुणकों के प्रवार हुआ है अपने स्वस्तार हैं अस्तार अपने स्वस्ता है। किन्तु गुण, गुणी आदि स्वभावते एक हो असे एक्ति के स्वस्तार हैं एक स्वस्तार हैं अस्तार स्वस्तार हैं कि स्वस्तार हैं असे स्वसार स्वस्तार हैं के स्वस्तार हैं असे प्रमास स्वसार हैं। क्षा स्वस्तार हैं स्वस्तार स्वसार स्वस्तार हैं स्वस्तार स्वस्तार स्वस्तार स्वसार स्वसार हैं स्वस्तार हैं अस्तार स्वसार स्वसार हैं। स्वस्तार हैं असे स्वसार स्वस्तार हैं स्वस्तार हैं असे स्वसार स्वस्तार हैं स्वस्तार हैं अस्तार स्वसार स्वस्तार हैं स्वस्तार हैं से स्वस्तार हैं से स्वस्तार स्वस्तार हैं से स्वस्तार स्वस्तार हैं से स्वस्तार से स्वस्तार से स्वस्तार हैं से स्वस्तार हैं से स्वस्तार हैं से स्वस्तार हैं से से से स्वस्तार हैं से स्वस्तार हैं वहीं से स्वस्तार हैं वहीं से स्वसार हैं से स्वस्तार हैं वहीं से स्वसार हैं से स्वसार हैं वहीं से स्वसार हैं वहीं से से स्वसार हैं वहीं से स्वसार हैं वहीं से स्वसार

पारिणामिक मावकी प्रवानता होनेसे हव्य परमस्वभाववाना है। इस प्रकार इव्यके सामान्य स्वभावों की यह व्युत्पत्ति है। प्रदेश क्षादि गुणोको तथा चेतना बादि विशेष स्वभावोको व्युत्पत्ति वहले कही हैं।

धर्मकी अपेक्षासे स्वभाव गुण नहीं होते हैं किन्तु अपने-अपने इस्थ, क्षेत्र, काल और आवको अपेक्षासे गुण परस्परसे स्वभाव हो जाते हैं। इन्य भी स्वभाव हो जाते हैं। स्वभावसे अन्यवा सवन—अन्य रूप होने की विभाव कहते हैं। केवल भावको गुढ़ कहते हैं उससे विषरीत मावको अपुद्ध कहते हैं। स्वभावका भी

१ परिधामित्वा---ज॰। २. -नानि जोबडव्यस्य जोब इति संजा, ज्ञानकुष्मस्य ज्ञानभिति संजा। बहुष्मिः प्राणैः जोबित जीविव्यति वजोबतीति जोबडव्यतस्याषम् । ज्ञाबते पराष्टिनेनेति ज्ञानभिति ज्ञानपुणस्यापम् । जीव-द्रव्यस्य बन्धमोत्तार्वसर्यानेरिकापवरक्षेण परिषमसं प्रयोजनम् । ज्ञानगुणस्य पूनः पदार्थगरिकिक्यतिमात्रमेव स्योजनमिति संक्षेपेण । गुण--- ६० रा०। इदं टिप्पणं मुके सम्मिनिकामिति प्रतिवसति । ३. तस्मादिष स॰ । पुदस्यापि ।

स्वाध्यान्यश्रीववाराबुववित्वस्यावः । स द्वेषा-क्रमेकस्वावाधिकमेदात् । वधा जीवस्य सूर्वत्यसचेतमस्य, यथा सिद्धासमा वरङ्गता परदर्शकस्य व । एवसितरेषां द्वष्याकाञ्चयवारो वयासंसवो जेवः । इति विशेष-स्वावानां स्वृत्यत्तिः ।

उत्तम्--

ैदुर्णवैकान्त्रमारूदा मार्वो न स्वाधिको हि ते । स्वाधिकाश्च विपयस्ताः सकतंका नवा वतः ॥७॥

तरक्षम् ? तथाहि —सर्ववैकानेन सङ्ग् पस्य न निष्णार्थन्यस्थाः संकरादिद्येषेश्वात् । तपाऽसङ्ग् पस्य क्रक्कञ्चलाद्रम् सात् । तिष्णवस्यैकक्षण्यादेकक्षण्याधिकपात्रित्यामारः , अधिक्रपाक्षित्रित्यान्यं कृष्णस्याप्यायः। अनिव्यवक्षेऽर्षः निरन्त्यपाद्याद्यिकपाक्षात्रित्यानाः । व्यविक्रपाक्षित्यानां कृष्णस्याप्यायाः । । पुक्रपस्यप्यक्षणः ।

ँतिर्विशेष हि सामान्यं अवेत् सरविषाणवत् । सामान्यरहितत्वाच्य विशेषस्तहदेव हि ॥८॥ इति ज्ञेयः ।

अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। वह दो प्रकारका है, एक कर्मजन्य और दूसरा स्वाभाविक। असे बीवका मूर्तपना और अचेतनपना कर्मजन्य उपचरित स्वभाव है अर्थात् कर्मकन्य निमित्तसे क्रमीके मूर्तन्त और अचेतनस्व स्वभावक। उपचार जीवमें किया जाता है। और सिद्धोंको परका आता प्रष्टा कहना स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है (सिद्ध वस्तुतः स्वके आता स्वप्टा है स्वोक्ति उन्मय होकर अपनेको जामते हैं क्षित्त उपचरित स्वभाव है (सिद्ध वस्तुतः स्वके आता स्वप्टा है स्वोक्ति उन्मय होकर अपनेको जामते हैं क्षित्त उपचर स्वप्ता स्वप्ता स्वप्ता कहा जाता है )। इसी तरह अन्य प्रयोक्त भी स्वपासम्ब उपचार कानना चाहिए।

इस प्रकार विशेष स्वभावोकी व्युत्पत्ति जानना । कहा भी है--

दुर्गयके विषयभूत एकान्तरू पदार्थ बास्तिक नहीं है ब्योंकि दुर्गय केवल स्वाधिक है— वे अन्य नयोकी अपेक्षा न करके केवल अपनी हो पुष्टि करते हैं। और जो स्वाधिक होनेसे विषयोत होते हैं वे नय स्वीध होते हैं।

हरको स्पष्टीकरण इस प्रकार है—यदि वस्तुको सर्वचा एकान्यक्षे सद्या सद्दुर माना जायेगा तो संकर आदि दोगोंक आनेसे नियद कर्यको व्यवस्था नहीं बनेगों । क्यांत् जब बस्तुको सर्वचा सद्दुर माना जायेगा तो वस्तु सब कर होगी और ऐसी स्थितिमें जोव दूराज जाविक मी परस्पर में परस्पर होनी वेद ति के लिए के जीव दूराज जाविक और अंति दूराज के स्वास अंति के साम कर होगी जीर ऐसी स्थितिमें जोव दूराज जाविक मी परस्पत संवास अंति क्यांत्र में साम अंति करने सम्बंद स्वास अंति के स्वास अंति क्यांत्र के स्वास के स्वस

तिस्रानां सु॰। २. हुन्दो नयो हुनंबः तस्यैकान्तम्। ३. प्रावानां सु॰। ४. -का इति ७० ल० स॰। ५. -वोषप्रसङ्गात् घ॰। संकर-व्यतिकर-विरोध-वैद्यिकरण-यनवस्था-संवय-अप्रतिपत्ति-अप्राव इति वय्दो दोषाः। ६. -पि जनित्यकपत्ताद-सु॰। ७. विद्यवरहितम्।

२२२ परिजिष्ट

अनेक्पक्षेऽपि तथा इस्यामानो निराधारखात आधाराधेनामानाच्य । भेदपक्षेऽपि निरोधस्यमानानां निराधारत्वाद्धिकवाकारित्वामावः, अधिकवाकारित्वामावे द्वव्यत्वाव्यमावः । अभेदपक्षेऽपि सर्वेवामेकस्वयः, सर्वेषामेकावे प्रशक्तियाकाशिकामावः, अधिक्रयाकाशिकामावे इध्यस्वाच्यमावः । मैध्यस्यैकान्तेन पारिकासि-करवात् द्रव्यस्य द्रव्यान्तरस्वप्रसङ्गत् संकरादिदोषसमवात् । संकर-व्यतिकर-विरोध-वैयधिकरणानवस्था-संबाधाप्रतिवस्यमावाङ्येति । सर्वधाऽमान्यस्यैकान्तेऽवि तथा धान्यताप्रसङ्गतः । स्वमायस्यरूपस्यैकान्तेन संसारामावः । विभावपश्रेऽपि मोक्षस्याच्यमावः । सर्वथा चैतन्यमेवेत्यके सर्वेषां श्रद्धज्ञानचैतन्यावाप्तिः स्वातः . तथा सति ध्यानं -ध्येय-ज्ञान-क्रोय-गुरु-क्रिध्याद्यमावः ।

सर्वधावान्दः सर्वप्रकाश्वाची अथवा सर्वकारुवाची अथवा नियमवाची वा अनेकान्तसापेश्ली वा । यदि सर्वप्रकाश्याची सर्वकाळवाची अनेकान्तवाचा वा सर्वगणे परनात । सर्वकारत एवंविधानेसहि सिर्द नः समीहितम् । अथवा नियमवाची चेत्रहिं सक्छार्थानां तव प्रतीतिः कथं स्यात् ? नित्यः, अनित्यः, एकः, सर्वेडः, भेरूः, क्रमेदः कपं प्रतिति स्थात् निवस्तितपक्षत्वात् । तथाऽचैतन्यपक्षेऽपि सकवचैतन्योच्छेदः स्थात् । सृतस्यैकान्तेनास्मनो " मोक्षस्यानवासिः स्थात् ।

सर्वधाऽमत्तंस्थापि तथाऽऽत्मन संसारविकोपः स्थात् । एकप्रदेशस्यैकान्तेनालण्डपरिपूर्णस्थात्मनोऽनेककार्य-

सर्वचा अनेक माननेपर भी द्रव्यका अभाव हो जायेगा क्योंकि उन अनेक रूपोका कोई एक आधार सर्वया अनेक पश्चमें नहीं बनता । तथा आधार और आधेयका अभाव होनेसे भी द्रव्यका अभाव हो जायेगा । सामान्य और विशेषमें सर्वमा मेद माननेपर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकेंगे और अर्थक्रिया नहीं करनेपर द्रव्यका भी अभाव हो जायेगा। सर्वद्या अभेदपक्षमें भी सब एक हो जायेंगे और सबके एक होनेपर अर्थक्रियाका अमाव हो जायेगा। तथा अर्थक्रियाके अमावसे इव्यका भी अभाव हो जायेगा । सर्वया भव्य-होनेके योग्य-माननेपर वस्त् सर्वदा पारिणामिक हो जायेगी और ऐसा होनेपर एक हब्य दसरे ब्रब्यरूप हो जायेगा। तब संकर. व्यतिकर, विरोध. वैयधिकरण, अनवस्था, सशय, अप्रतिपत्ति और अभाव नामक आठ दोष आयेगे। वस्तुको यदि सर्वया अमध्य-होनेके अयोग्य-पाना जायेगा तो शन्यसाका प्रसंग आयेगा क्योंकि जो होनेके सर्वया अयोग्य है वह वस्तुरूप कैसे हो सकती है। सर्वया स्वभावरूप मानने पर संसारका अभाव हो जायेगा क्योंकि ससारवशा तो विभावरूप है। सर्वया विभावरूप माननेपर मोक्षका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि मोक्ष तो स्वभावरूप है। सर्वया चैतन्य ही है ऐसा माननेपर सभीको शदकान और चैतन्यकी प्राप्ति हो जायेगी । और जब सभी शुद्धबुद्ध हो आयेंगे तो ध्यान ध्येय. ज्ञान ज्ञेय, गुरु, शिष्य बादिका अभाव हो जायेगा ।

'सर्वया' शब्द सर्वप्रकारका वाचक है अथवा सर्वकालका बाचक है अथवा नियमवाचक है अथवा अनेकान्त सापेक्षका बाचक है। चुँकि 'सर्व' शब्दका पाठ सर्वगणमे है इसकिए यदि वह सर्वकाल अथवा सर्व प्रकार अथवा अनेकान्तका वाचक है तो हमारा अभिमत सिंड होता है अर्थात वस्तु एकरूप ही सिंड न होकर अनेकरूप भी सिद्ध होती हैं क्योंकि सर्वभाका अर्थ सबकाल, सबप्रकार अथवा अनेक अमात्मक होता है। यदि सर्वेषा शब्द नियमवाची है कि वस्तु उस विवक्षित एक घर्मरूप हो है तो आपके मतमे निरम अनित्य, एक-अनेक, भेर-अभेद आदि समस्त अयोंकी प्रतीति कैसे समब है ? क्योंकि आप तो केवल एक नियत पक्षको ही स्वीकार करते है।

तथा सर्वया अर्चतन्य पक्षको स्वीकार करने पर भी समस्त चेतन पदार्थोके विनाशका प्रसंग आता है। आत्माको सर्वया मूर्तिक मानने पर उसे मोक्षको प्राप्ति नही होगी। आत्माको सर्वेषा अमूर्तिक मानने पर र संसारका ही लोप हो जायेगा। सर्वया एक प्रदेशो मानने पर असण्ड परिपूर्ण बात्मा अनेक कार्य नहीं कर

खेन अर्थ-क• ग०। २, -व: मेलायप्रसङ्गात् क० ग०। ३. अयस्यै-ग०। ४. ध्यान घ्येयं झानं जेयं अरु आरु इरु सुरु अरु । ५. नो न मोक्सस्यावातिः अरु सुरु जरु । —नो न मोक्सस्य प्राप्तिः इरु शरु ।

कारिक्षं एव दानिः स्वार् । सर्ववाऽनेकप्रदेशकोऽपि तथा <sup>3</sup>तस्थानधंकावेकारिकं स्वरवनावश्चस्यवाप्रसङ्गरः। **ग्रुदर्शका**रेवामानी न <del>कांसकककश्चावकेयः । सर्ववा निरुद्धतस्थारः । सर्ववाश्चर्यकार्</del>गेशेर ज्यासानी न कर्याचित्री श्चदस्यवायसञ्चर स्वार् जन्मवायार्थं । उच्चरिकंशन्यकोऽपि वासाञ्चतः संभवति नियमित-पक्षस्यारः । उपामानीरजुपचित्रकोऽपि पाञ्चरादीनां निरोधः स्थारः ।

> नानास्वभावसंयुक्तं द्वाव्यं ज्ञात्वा प्रभाणतः । वर्ष्यं सापेक्षसिद्धार्यं स्याद्ययं मिश्चतं कुरु ॥९॥

स्वरूप्यादिगाहकेणारितस्वायाः। यद्मुख्यदिग्राहकेण गारितस्वायाः। उत्पादस्यमाणीलावेन ससा-प्राहकेण नियस्त्वायाः। वैक्रीकृत् ययांचार्यिकेणातिस्वरस्याः। भेक्कस्यानित्रवेशेणेकस्वयातः। अम्बर-कृत्याविकेनैकस्यानिकेन्द्रस्यायात्वम् । सद्युक्तस्यवहरेण गुण्युक्वादिगिर्मेदस्यायः। भेक्कस्यानित्रवेशेण पुण्युक्यादिमिरमेदस्यायः। यसमामध्याहकेण ज्ञानक्वयात्विक्यास्वरूपाः। ग्रुवाग्रुक्यद्रसम्भावप्राह-केण सेतनस्यायां ज्ञीवस्य । असद्युक्तस्यहरोण कर्मनीकर्मणीर्द्यंतनस्यायः। यसमावप्राहकेण कर्म-नोकर्मणात्वेशनस्यायः। वांतस्याप्यस्युक्तस्यवहराणाचेलनस्यायः। यसमावप्राहकेण कर्मनीकर्मणो-मूर्तस्यायः। प्राहस्याप्यस्युक्तस्यवहराग्यस्य स्वत्यस्यायः। यसमावप्राहकेण पुरार्खं विद्यार्थः। स्वायः। प्रदासकस्योप्यस्युक्तस्यवहराग्यस्य

सकेगा। तथा आत्माको सर्वया अनेक प्रदेशी मानने पर भी वह वर्षक्रिया नहीं कर सकेवा और उसके स्वभाव कुमताका भी प्रसंग आह होगा। आत्माको सर्वया गुढ़ मानने पर कर्मयकक्षी कलंको बहु लिस नहीं हो यकेगा क्योंकि वह सर्वया मलर्राहृत है। आत्माको सर्वया अगुढ़ मानने पर कभी भी वह शुढ़-स्वभाववाला नहीं हो सकेगा क्योंकि वह सर्वया अगुढ़ स्वभाववाला है। धरंबा उपयोग्त पत्को स्वीकार करनेपर आत्मा आत्मत नहीं हो सकेगा क्योंकि आपको उपयोग्तियक्ष हो इन्द्र है और उपयोग्त पत्को स्वीकार पत्रपित पत्र सम्भव नहीं है। तथा सर्वया अनुष्वरित प्रक्षको हो स्वीकार करनेपर आत्मा परका ज्ञाता नहीं हो सकेगा क्योंकि निरुच्चनय (अनुष्वरित च्या) हे आत्मा केवल आत्माको जानता है और व्यवहारन्यसे (उपयोग्तियक्ष ) परको आनता है।

इस प्रकार प्रमाणके द्वारा नाना स्वभावोचे युक्त डब्बको जानकर सापेश सिद्धिके लिए उसमें नयोकी योजना करनी चाहिए।

आगे वही नययोजना कहते हैं।

पदस्य, स्वसंत्र, त्वकाल और स्वमावको यहुण करनेवाले नयकी अपेसा हम्य विस्थाना है। उत्ताद और व्यवस्थाना स्वाद्य प्रस्तुत, स्वसंत्र, स्वसंत्

 <sup>-</sup>त्यमेद थ०। २. आत्मनः। ३. अयुद्धस्वनावमयत्वात्। ४. इष्यम्। ५ कपश्चित् प्रकारेण। ६.
प्रथमिं - ४० स्व० रा०। ७, नोक द्रम्यस्व - ४० खा० ४० स० १० ल०। ८. जीवसमीधर्मकाराकालामान्।

परममावप्राहरेण काळपुर्गवाणुनामेकवरेशस्वमावन्तम् । मेरूकर्पनानिरपेहोणेतरेथोमतस्वक्ताः देकप्रदेशान्तम् । भेरकरपनामापेक्षे व वतुर्वामपि नानाप्रदेशस्वमावन्तम् । पुर्गकाणोरुपवारते नानाप्रदेशस्व मावन्तम् । पुर्गकाणोरुपवारते नानाप्रदेशस्व मावन्तम् । अवार्षम् प्रमावन्तमावन्ति । भणोर्षम् प्रमावन्ति पुर्गकस्वित्तवस्य मावन्ति । भणोर्षम् प्रमावन्ति प्रमावन्ति । प्रदेशस्व प्रमावन्ति । अस्य द्वार्यविकेन विमावस्वमावन्त्रमावन्ति । प्रमावन्ति । अस्य द्वार्यविकेन प्रदेशस्व । अस्य द्वार्यविकेन प्रदेशस्व । अस्य प्रमावन्ति । अस्य द्वार्यविकेन प्रदेशस्व । अस्य प्रमावन्ति । अस्य प्रमावनिक्ति । अस्य प्रमावनि

'ड़ब्याणां तु यथारूपं तलोकेऽपि ब्यवस्थितम् । स्या जन्नेन रुझातं नयोऽपि हि तथाविषः' ॥'

इति नययोजनिका।

परमाभवजाही नयकी अपेका कालाज तथा पृष्णका एक अणु एकप्रदेशी है । मेकक्त्यनाको अपेका म करने पर पोष पर्म, अपाम और जीवद्रव्य मी अवक्षण होनेसे एकप्रदेशी है किन्तु भेदकल्पनाको अपेका स्वरंता से बारी हवा अनेक प्रदेशी है । पृष्णका परमाज उपचारते अनेक प्रदेशी है किन्तु भेदकल्पनाको अपेका पर प्रामाज्य परमाज्य पर प्रमाज्य पर प्रमाज्य के साथ वेपने पर वहुप्रदेशी क्रक्यपर हो जाता है । किन्तु कालाणुमे किनय कक्ष गुण नहीं है अर वहुप्रदेशी क्रक्यपर हो जाता है । किन्तु कालाणुमे किनय कक्ष गुण नहीं है अर वह अप्य कालाणुओं के माथ बन्धको प्राप्त नहीं है होना इसलिए कालाज उपचारमे भी अनेक प्रदेशी महीं है । यदि पुद्मालका परमाज्य प्रचार में अस्तिक नहीं है हो पुद्मलमें इक्कीसर्वा भाव अनुर्तन्व नहीं रहेगा (और पहले कह आये हैं कि पुद्मालमें इक्कीस स्वभाव हाते हैं ) दो उसका ममाधान यह है कि पुद्मालका परमाज्य परित है अर्थान् माध्यवहारिक प्रचारका विषय नहीं है इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहारन्यमें उससे अमुर्तव्यका आरोज करके पुर्वत्यक प्रचार कार्य अमुर्तव्यका आरोज करके पुरव्यक्त इक्कीस अमुर्तव्यका आरोज करके पुरव्यक्त इक्कीस अमुर्तव्यका आरोज करके पुरव्यक्त इक्कीस अमुर्तव्यक्त आरोज करके पुरव्यक्त इक्कीस अमुर्तव्यक्त आरोज करके पुरव्यक्त इक्कीस अपाक करें हैं।

विद्रोवार्थ—पहले पुर्वलके इस्कीम भाव बनलाये है उनमें बमर्नत्व भी है और यहाँ कहा है कि पूर्वलका प्रसाण उपचारके भी अमृतिक काहें हैं। इसके साम हो एंडी आपका भी होगा स्वामायिक है फि तीब और पूर्वलका परसाण उपचारके भी अमृतिक कि हैं। इसके साम हो एंडी आपका भी होगा स्वामायिक है कि तीब और पूर्वलको परसाण बन्ध नहीं कि कही पूर्वलको मुर्त्वरमा वर्षिम् मुर्त्वाका उपचार किया नाता है है के सहाप्ताका उपचार मुर्त्वरमाव अधिमृत नहीं है किन्तु उर्मृत है वहीं अमृत्वता अधिमृत नहीं है विक्त कामिक अमृत्वता अधिमृत कि साम्याव कि स्वामायिक अमृत्वता अधिमृत नहीं है विक्त कामिक कारण आपनाकी अमृत्वता कर्षिन्द कर्षिम् हों से विक्त कामिक कारण आपनाकी अमृत्वता कर्षिन्द कर्षिम् हों है विक्त क्षित्र उपचारमायिक अमृत्वता कर्षिन्द क्षित हों है है विक्त क्षित्र उपचारमायिक समृत्व काम हों है तो उपचारमायिक समृत्व कर्षिन्द क्षिति एक स्वामायिक समृत्व कर्षिन्द क्षित हों है तो पहले ऐसा क्यों कहा है कि जीव और पुर्वलको इस्कीस-इस्कीस भाव होंगे हैं तो उत्कास समाधान यह है कि पूर्वलक्ष परमाणु परोज है जीव हिन्दयोगे स्क्रम्ब अमृत्वका उपचार सम्बन्ध हम्कीस भाव होंगे है तो उत्कास समाधान यह है कि पूर्वलक्ष परमाणु परोज है जीव हिन्दयोगे स्क्रम्ब अमृत्वका उपचार सम्बन्ध हम्मे हम्मोस भाव होंगे हैं तो उत्कास समाधान यह है कि पूर्वलक्ष प्रसाव पराणु परोज है जीव हिन्दयोगे स्क्रम्ब अमृत्वका उपचार सम्बन्ध हम्मे हम्मोस भाव होंगे हैं तो इसके हम्मोस भाव होंगे हैं तो इसके हम्मोस भाव होंगे हैं तो उत्कास हम्मोस भाव होंगे हम्मोस स्वाम् हम्मे हम्मोस भाव होंगे हम्मे हम्मे हम्मे स्वाम् हम्मे हम्मे स्वाम्य हम्मे हम्मे स्वाम हम्मे हम्मे हम्मे हम्मे हम्मे स्वाम हम्मे हम्मे स्वाम हम्मे ह

शृद्धागृद्धद्रव्यार्थिकनयसे जीव और पुद्गल विभाव स्वभाव है। शृद्धद्रव्यार्थिकनयसे शृद्ध स्वभाव है, अशुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे अशुद्ध स्वभाव है। और असद्मृत व्यवहारनयसे उपनरित स्वभाव है।

हब्यें का जैसा स्वरूप है। वहीं लोकमें भी व्यवस्थित है। वैसा ही ज्ञानये जाना जाता है। नय भी उसी प्रकार जानता है।

इस प्रकार नययोजना हुई।

१. ऱ्या बर्माधमीकावजीवानां च एकप्रदेशस्त्रभावत्वं ब्लास्टलाच्च अ० ६० स० ग०। ऱ्या च । भेद स० । २. बर्माधमीकावजीवानाम् । २ ऱ्यो रूझत्वात् आः । ४. बर्षामू — ६० । बर्षारमूर्तमावे ग० । ५. त्वं न पु—६० स० ग० । ६ तथाविधि ६० स० ग० ।

स्<u>रक्षत्रसाधार्कं प्रमाणस्</u> । असीयते परिष्क्रियते वस्तुत्रस्यं वेन ज्ञानेन तत्त्रसाणस् । तर् होपा सर्विक्तरेपरान् । स्विक्तर्यं मानसस् । त्रवतुर्वियं-मतिष्युताविक-मन-पर्यवक्त्यस् । निर्विकत्यं मनीरहितं केवकज्ञानस् ।

#### इति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः।

प्र<u>माणेन वस्तुसंग्रहीलार्थेकांचा</u> नेयाः, <sup>3</sup>श्चतिकस्यां वा, <sup>3</sup>श्चात्त्रसिप्रायो वा नयः। नानास्वभावेभ्यो स्थावस्य एकस्मिन् स्वमावे बन्तु नवति <sup>क</sup>प्रायवतीति वा नयः। सः द्वेषा सर्विकस्पनिर्विकस्पर्भातः।

# इति नयस्य व्यूत्पचि ।

प्रमाणनययोनिक्षेपेणं-आरोपणं निक्षेपः । स<sup>ध</sup>नामस्थापनादिमेदेन चतुर्विधः । इति निक्षेपस्य म्यत्वत्तिः ।

जो पूर्व बस्तुको यहुण करता है वह प्रमाण है। जिसके द्वारा बस्तुक्तरको जाना जाता है उस जानको प्रमाण कहते हैं। वह दो प्रकारका है—एक सर्विकस्य और दूसरा निर्विकस्य। मनको सहास्तारे उत्तरक होनेवाने जानको सर्विकस्य कहते हैं। उसके चार भेद हैं— होनेवाने जानको सर्विकस्य कहते हैं। उसके चार भेद हैं—स्वार्ग होता है वह निर्विकस्य कैक्सकान हैं। जान। जो जान मनकी सहायत्वोक विचा केसक खातासे हो होता है यह निर्विकस्य कैक्सकान हैं।

#### इस प्रकार प्रमाणकी व्यत्पत्ति समाप्त हई।

प्रमाणके द्वारा गृहीत बस्तुके एक अंग्रको बहुण करनेका नाम नय है। अर्थात प्रमाणवे वस्तुके सब धर्मोको प्रहण करके जाता पुरुष अपने प्रयोजनके अनुसार उनमेंचे किसी एक धर्मकी मूक्यताखे बस्तुका कथन करना है यही नय है। इसीसे जाताके अभिप्रायको नय कहा है। अनुसालके सेद नय है। इस तरह जो नाना स्वादी में बस्तुको पृषक् करके एक स्वभावने स्थापित करता है वह नय है। नयके भी दो भेद है—स्विकत्य और निविकत्य

### इस प्रकार नयको ब्युत्पत्ति हुई।

प्रमाण और नयके निक्षेपण या आरोपणको निक्षेप कहते हैं। वह नाम स्थापना द्रव्य और भावके भेदसे चार प्रकारका है।

विशेषार्थ — निजेपका जर्ष है रखना । अर्थात् प्रयोजनवध नाम स्थापना रूप और पायमे पदार्थक स्थापन करनेको निग्नेप कहते हैं। जिल पदार्थमें जो गुण नहीं है उसको उस नामसे कहता नामनिजेप हैं जैसे निस्ती दिर्ग्यत ने अपके का नाम राजकुमार है। साकार अथवा निरा-कार दिर्ग्यत है। जैसे नादरंजके मानार अपना निरा-कार पदार्थमें 'वह यह हैं हम प्रकारको स्थापना करने प्रकारको स्थापना करना। आनामी परिणामको योग्यता रखनेवाले पदार्थको प्रकारिक स्वति है। जैसे राजके पुत्रको राज कहता। और वर्गमान पदार्थको प्रवासिक कहते हैं। जैसे राज करते समस हो राजा कहना। और वर्गमान पदांग्यते विशिष्ट प्रथको भावनियोग कहते हैं। जैसे राज करते समस हो राजा कहना।

### इस प्रकार निक्षेपकी व्यूत्पत्ति हुई

१. 'प्रमाणप्रकाशितार्षविशेषप्ररूपको नय.'।-जण्वार्यवार्तिक ११६१)। 'प्रमाणपरिस्तृतिस्किको वस्त्वन्यवसायो नवः। जवधवका मा० १, प्र० १९९। २. 'यूर्त पुतः स्वार्य नवित परार्थ व । जानास्त्रकं स्वार्य वयनेक्कार्यः परार्थम् । तिहरूरमा नवाः' । सर्वार्थः ।। ३ 'नवी ज्ञानुप्रित्रप्रवारः'-कवीवस्त्रस्य स्त्रो० ९६१ ५ क्वाच्याः स्वर्यः । स्वर्येषः । १ 'नवी ज्ञानुप्रित्रप्रवारः'-कवीवस्त्रस्य स्त्रो० ९६१ ५ क्वाच्याः । स० सा० क० तरु गण । १ 'नवीप ज्ञारोठ--अग्वर्ष्यः । भीनित्रप्रचारित्रप्रचारित्रप्रचारित्रप्रवार्थः । व क्वाच्यः अ

त्रस्यमेवारः प्रयोजनसस्वेति तृष्योधिकः। शुद्धतृष्यमेवारः प्रयोजनसस्वेति शुद्धतृष्याधिकः। अशुद्धतृष्यमेव वर्षः, प्रयोजनसस्वेवशुद्धतृष्याधिकः। सामान्यगुलाद्योऽश्वतस्येन तृत्वति तृष्यमिति स्वतस्यापयर्गास्यान्यतृष्याधिकः। स्वतृष्यादिमहत्वमयं प्रयोजनसस्वेति स्वतृष्यादिमहरूः। परतृष्यादि-प्रयामयः प्रयोजनसस्येति परतृष्यादिमाहरूः। स्वतमावसाह्यस्यः, स्वोजनसस्वेति एसमामसाहरूः।

#### इति इस्यार्थिकस्य न्युत्पत्तिः।

पर्याय प्रयोजनसस्येति पर्याचाँ स्थाजनसस्येति पर्याचाँ स्थाजनसस्येत्व । अनादिनित्यवर्याय प्रयोज सस्येत्यनादि-तित्यवर्यायार्थिकः । सादिनित्यवर्याय प्रयाचे प्रयोजनसस्येति सादिनित्यवर्याथार्थिकः । झुदपर्याय प्रयाचे प्रयोजनसस्येति झुदपर्यायार्थिक । अञ्चदपर्याय एवार्थः प्रयोजनसस्येत्यञ्चदपर्यायार्थिक ।

### इति वर्यायाधिकस्य व्युत्पत्ति ।

नैनं राष्ट्रतीति निगम । निगमो विकस्पस्तक सवी नैगमः । अभेदरूपतया वस्तुजात सगुद्धातीति संग्रहः । मार्चेण गृहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तु येन स्ववहियत इति स्ववहारः । कञ्ज प्राप्त्रकं स्थयन्ति क्षानुस्यः । अस्त्राप्त्रकं स्थयन्ति क्षानुस्यः । अस्त्राप्त्रकं स्थयन्ति क्षानुस्यः । अस्त्राप्त्रकं स्थयन्ति । अस्त्राप्त्रकं स्थयन्ति । अस्त्राप्त्रकं स्थयन्ति ।

ह्या हो जिसका अर्थ अर्थात् प्रयोजन है वह त्य्यापिक नय है। गुद्ध त्य्या हो जिसका अर्थ—प्रयोजन है वह युद्धव्यापिक है। अगुद्ध त्रम्य हो जिसका वर्ष—प्रयोजन है वह अगुद्धत्य्यापिक है। सामान्य गुण बारि को जन्मसक्त्रों 'त्या' 'व्या' 'त्यां 'या व्यवस्था को करता है वह बन्यय त्य्यापिक है अर्थान् अपिक्काल कस्त्रों वले अर्थात् गुणोके प्रवाहनें जो द्रम्यको व्यवस्था करता है उसे ही त्य्या मानता है वह अन्यय द्रव्यापिक है। जिसका अर्थ—प्रयोजन स्वत्य्य आदिको स्वन करता है वह स्वद्य्यादियाहक नय है। जिसका प्रयोजन परद्रम्य आदिको प्रकृण करता है वह परद्रव्यादियाहक नय है। और जिसका अर्थ—प्रयोजन परमभावको प्रकृण करता है वह परस्थावयाहक नय है।

#### इस प्रकार द्रव्यार्थिककी व्युत्पत्ति है।

पर्याय ही जिसका अर्थ-प्रयोजन है वह पर्यायाधिक नय है। जनादिनत्यपर्याय ही जिसका जर्थ — प्रयोजन है वह जनादिनत्यपर्यायाधिकनय है। जादिनित्यपर्याय ही जिसका जर्थ—प्रयोजन है वह सादि नित्यपर्यायाधिकनय है। गुद्धपर्याय ही जिसका जर्थ —प्रयोजन है वह जुद्धपर्यायाधिकनय है। बसुद्ध पर्याय ही जिसका जर्थ-प्रयोजन है वह अगुद्ध पर्यायाधिक है। हर प्रकार पर्यायाधिकको अपूर्यत्ति है।

जो एकको नही जाता उसे निगम कहते हैं। निगमका वर्ष है विकत्य। उससे जो हो उसे नैगम कहते हैं सम्री जो क्रम कहते हैं उसके सकत्यावाको जो वस्तुव्यक्ते वहण करता है उसे नैगममक कहते हैं। जो अभेदक्ष्मसे समस्तवस्तुओंको संवह करके वहण करता है उसे सम्हत्य कहते हैं। संवहस्यके हारा गृहीत अर्थका भेदकस्यों ज्यास्तवस्त्र कारा है वह अर्थक्त करता है उसे सम्हत्य कहते हैं। संवहस्यके हारा गृहीत अर्थका भेदकस्यों ज्यास्त्र करते को ज्यास के व्यवहां करने साथ क्षेत्र के स्वात्त कर स्वात्त के स्वात्त के स्वात्त कर स्वात्व कर स्वात्त कर स्वात्त कर स्वात्त कर स्वात्त कर स्वात्त कर स्वत्त है। प्रस्था स्वात्त स

१ हव्यमधं प्रयोजनासस्तेयसी हव्याधिकः ।—सर्वाधं ० ११६ । २, वृष्यं वृष्यमितं व्य-काः जः । २ त्यांय अयं प्रतोजनास्तेति त्यांयाधिकः । —सर्वाधं ० ११६ । ४ नित्रक्यन्यास्मितिति नित्रमतनाशं वा नित्रमः । नित्रमे कुशलो मयो वा नैपम —तत्त्वाधंवा० ११६३ । १ दिन् प्रमः । मार्यनेयमः इति निर्वयनात् — कार्यस्तिकः १ १ दिवाद्याः । भीति । १ दिवाद्याः । । १ दिवाद्याः । १ दिवादः ।

समिरूदः। शब्दमेदेऽप्ययमेदोऽस्ति यथा शक् इन्द्रः पुरुद्दर इत्यादयः समिरूदाः। एवं क्रियाप्रधानस्वेन मृष्ठ इत्येवंमृतः ।

खुद्धाद्धत्विश्वची द्रस्यार्थिकस्य मेदी। भमेदादुरुचारात्यां वस्तु निश्चीयत हित निश्चयः। मेदीयचा-रत्या बस्तु स्यविद्धात हित स्ववहारः। गुणगुणिनीः संज्ञादिनेदात् मेदकः सर्वृत्यस्यहारः। अन्यत्र प्रति-द्धस्य धन्मस्यान्यत्र समारोपभावस्यस्य न्यवहारः। अस्यकृत्यस्यक्षाः पर्वाच्याः व्यवस्याद्यपुर्वायः स् करोति स उपयश्तिवद्युत्यस्यवहारः। गुणगुणिनीः वर्षाचयर्थायिणीः स्वनावस्यमाविनी कासकारार्क-गोसदः, सर्वृत्यस्यकहारस्याः। प्रत्ये द्रस्योपचारः, वर्षाचे वर्षाचीयचारः, गुणे गुणोपचारः, तस्ये गुणोपचारः द्र द्वये वर्षायोपचारः, गुणे द्रस्याचवारः, गुणे वर्षाचीयचारः, वर्षाचे द्रम्योपचारः, वर्षाये गुणोपचारः हित "सर्वविधानस्यत्रत्यस्यहारस्यार्थे द्रष्टस्यः।

उपकार पृथक् नयो नास्तोति न पृथक्कृत । सुरुवामावे सित प्रयोजने निमिन्ते चोपचार प्रवर्तते । सोऽपि सम्बन्धाविनामाव , सस्त्रेष सम्बन्धः, परिणामपरिणामिसम्बन्धः, श्रदा-श्रद्धेयसम्बन्धः, ज्ञानत्रेय-सम्बन्धः, चारित्रवर्षामस्बन्धद्वेश्वादिः सम्बन्धः असत्यायः सम्यासस्यार्थश्वेश्वुपवितासन्तरस्यवहास्तर-स्वायं ।

कहते हैं जो शब्दभंदने अर्थभंद भानता है वह सबक्रिकड़नय है और शक्त, इन्द्र और पुरस्द शब्द इन्द्रके बाजक हैं किन्तु इनका अर्थ भिन्न-भिन्न हैं जब ये तीनो शब्द इन्द्रके तीन वर्षोंके बाजक हैं। जो क्रियाकी प्रभानतारी दस्तुको ग्रहण करता है वह एवंभूतनय है। (इन नयोका विश्ले विशेषार्थमें स्त्रष्ट किया है। वहाँ देखना लाहिए।)

णुद्ध निरुवधनय और अणुद्ध निश्चनम इस्थार्थिकनयके सेव हैं। जसेव और अनुभवारक्सने सन्तुका निवस करना निश्चनम है। और मेद तथा उपचारक्सने सन्तुका स्ववहार करना व्यवहारनय है। गुण और नुगमें संज्ञा आदिके सेवें से नेवें द करना है ने वर्ष्यमुक्तव्यवहारनय है। जप्यत्र प्रविद्ध वर्मका अपने सारोप करनेको अन्तुस्तृत व्यवहार कहते हैं। अवस्पृत्तव्यवहार हो उपचार है। उपचारका भी उपचार जो करना है वह उपचरित असद्भृतव्यवहारनय है। गुण-गुणीमें, पर्याव-वर्षायोगें, स्वभाव-वर्षायवान् और कारक-कारकान् में न करना अर्थात् वस्तुत जो अमिन्न है उनमें अवस्यवहार करना सद्भृतव्यवहारनयका अर्थ है। इत्यमें प्रवच्यात उपचार, पर्यावमें प्रवच्यात उपचार, गुणमें उपचार ना प्रवच्यात प्यात प्रवच्यात प्य

उपचार नामका कोई बन्य नय नहीं है इतिष्ए उसे अन्तर्यसे नहों कहा है। मुख्यके अभावने और प्रयोजन तथा निमित्तके होनपर उपचार किया जाता है। यह उपचार भी अविनामास सम्बन्ध, सरुवेशसम्बन्ध, परिणाम-परिणामि सम्बन्ध, अद्धा-अदेश सम्बन्ध, ज्ञान-वेश सम्बन्ध, चारित्वयर्शसम्बन्ध हत्यादि सम्बन्धके क्षेत्रर होता है। इस तरह उपचरितासद्मुकेम्बस्हात्मका अर्थ तत्याद्ध, अस्त्याद्धं और सत्यासत्याधं होता है।

१ 'धावस्पेदरनेदस्ति अर्पनेदेनाय्यक्य भवितव्यमिति नानार्वतमित्रीहणात् समीमस्वः । इन्दर्नादिन्द्र., सक्तामस्वः, पूर्वरियात् पुरस्दर हर्वयं सर्वत्र ।—सर्वायं , तथायं याः ।।१११ । तथायं हर्वा ९०००। । येनास्वना भूतरेदेनिकाय्यकायनिद्यं मृतः । तक्तिव्या परिणालिका एव स तथ्यो मृत्ते नाम्यदिति । यदैवन्तित पर्देवन्द्रो नामित्रेषको न पृक्षक हिर्ति :—सर्वायं ०, तथायं वाः ।।११। सर्वायं १ । ११०० । । ११० । । ११० । । ११० । । ११० । । ११० । ११० । । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११० । ११

पुनरप्यध्यासमभाषया नवा उच्चन्ते ।

तानम्हलनमौ द्वी निश्चमो स्वयदातमः । तम्र निम्मयनयोऽस्वेदिषयो, स्वयदातो सेद्विययः । तम्र निश्चमो द्विषयः ग्रुद्दिष्ययोऽस्वित्रम्यः । तम्र निश्मयोऽस्वित्रम्यः ग्रुद्दिष्ययोऽस्वित्रम्यः । तम्र निश्मयोऽस्वित्रम्यः । तम्र निश्मयोऽस्वर्त्तम्यद्वारोऽस्वित्रम्यः । तम्र निश्मयोऽस्वर्त्तम्यद्वाराः । तम्र निश्मयोऽस्वर्त्तम्यद्वारोऽस्वित्रम्यः । तम्र निश्मयोऽस्वर्त्तम्यद्वारोऽस्वर्त्तम्यः । तम्र निश्मयोऽस्वर्त्तम्यद्वारोऽस्वर्त्तम्यस्वर्त्तमे । तम्र निश्मयोऽस्वर्त्तम्यस्वर्त्तमे । तम्र निश्मयः । तम्र निश्मयः । तम्र निश्चयः । तम्र निश्मयः । तम्र निश्चयः । तम्य निश्चयः । तम्र निश्चयः । तम्य निश्चयः । तम

इति सुखबोधार्यमाखापपद्धिः श्रीदेवसेनपण्डितविर्वासरा

फिर भी अध्यात्म भाषाके द्वारा नवोका कवन करते हैं—

मूल नय हो हैं—निरुचय और व्यवहार । उनमेंने निरुचयनय अमेरको विषय करता है और व्यवहार-नय मेरको विषय करता है। उनमेंने निरुचयनयके यो अंद है—चुड़निष्यनय और अपुड़निष्यनय । उनमेंने जो उत्पादि रहित गुल और गुणीने करोको विषय करता है वह गुड़निष्ययनय है जैसे केवलहान आदि और है। उपाधि शहिर गुण और गुणीने कमेरको विषय करतेवाला अपुड़निष्यस्वरय है जैसे मेतिसाल आदि और है।

व्यवहारनयके दो मेद हे—जद्मृतव्यवहारनय और वसद्मृतव्यवहारनय । उनमें एक हो वस्तुमें भेदव्यवहार करनेवाला सङ्गुत्वय्यवहारनय है बौर किन बस्तुओं में अभेदका व्यवहार करनेवाला असद्मृतव्यवहारनय
है। उनमेंमें सद्मृतव्यवहार में दो मेद है—उपबीत सद्मृत्व्यवहार और अनुपर्वारत सद्मृतव्यवहार ।
उनावि सहित गृण और गृणों में मेदको विषय करनेवाला अनुपर्वारत स्मृत्वय्यवहार मेह से हो और के मितज्ञानिविष्ण है। निक्साधि गृण-गृणीमं भेदको विषय करनेवाला अनुपर्वारतस्मृत्व्यवहार माद है से, जीव के
केवलानाविष्ण है। असद्मृतव्यवहार ने प्रकार केवला अनुपर्वारतस्मृत्वयवहार और अनुपर्वारत
असद्मृतव्यवहार । अस्ति स्वत्यवहार से अनुपर्वारत
असद्मृतव्यवहार ने स्वत्यवहार स्वत्यवहार केवला असद्मृतव्यवहार असद्मृतव्यवहार से अनुपर्वारत
असद्मृतव्यवहार । अस्ति भेलवहित वस्तुओंमें सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुप्वारत असद्मृतव्यवहारनय है जैसे,
केवलाना पर । और भेलवहित वस्तुओंमें सम्बन्धको विषय करनेवाला अनुप्वारत असद्मृतव्यवहारनय है जैसे,

इस प्रकार सुखपूर्वक बोध करानेके लिए देवसेन पण्डित रचित आलापपद्वति समाप्त हुई ।

१ थिकविप−भा०ला∘। २. थिकविष-आ।०ऋ०। ३. —क वस्तुमेदवि—क०ला०। ४. स्तुसम्बन्धवि— क०ला०गा।५-६. –णिनोर्मे—क०ला०गा०।

#### परिशिष्ट २

# थोमद्विद्यानन्दस्वामिविरचितम् तस्वार्थहरूोकवातिकान्तर्गतं

# नयविवरराम्

सूत्रे नामादिनिक्षसतत्त्वार्षािषयमः स्थितः । कारूम्यते देशतो वापि स प्रमाणनयेरिष्ट् ॥१॥ प्रमाणं व नयाञ्चेति इन्हे पूर्वनिपातनस् । कृतं प्रमाणशब्दस्यार्म्याहृतत्वेन बहुत्रवः ॥२॥ प्रमाणं सकलादेशि नयादम्याहृतं मतस् । विकलादेशिनस्तस्य वाचकोऽपि तथोच्यते ॥३॥

त्रशास्त्रम् नाम आदि निक्षेपीके द्वारा निक्षित्र जीवादि सात क्योंका ज्ञान हो प्रकारसे होता है—एकटेशमें और सर्वदेशसे । प्रमाणके द्वारा सर्वदेशसे ज्ञान होता है और नपींके द्वारा एक्देशसे ज्ञान होता है।

तत्त्वार्यसूत्रके प्रारमभे तत्त्वार्यके श्रद्धानको सम्पन्धांन बतलाकर सात तत्त्वोका विवेचन नाम, स्थापना, हव्य और भाव इन चार निजेपोके द्वारा किया है। उसके बाद उनको जाननेके दो उपाय बतलाये है, एक प्रमाण और दूसरा नय। प्रमाण पूर्णबस्तुको जानता है और नय बस्तुके एकदेशको जानता है।

प्रमाण और नवोंका हुन्दू समाम करके उसमें प्रमाण शब्दको पहछे स्थान दिया है क्योंकि बहु अचुवाका होनेपर भी प्रमाण नयकी अपेक्षा पुत्र्य है।

'प्रमाणनयरिष्यम' यह तत्त्वार्थमुनके प्रथम अध्यासका छठा सूत्र है। इसीके ध्यास्थानमे विद्यानय-स्वामीने यह विवेचन किया है। उक्त मुनर्भ प्रमाण शब्दको यहुके स्थान दिया है और नय शब्दको पीछे स्थान दिया है। किन्तु स्थाकरणशास्त्रके बनुसार विवासे बोडे बब्दा हो उसको पहुले स्थान दिया जाता है अतः नक्को पहुले स्थान देना चाहिए था। किन्तु नयदे प्रमाण पून्य है और वो पूज्य होता है उसे पूक्तवान दिया जाता है अतः प्रमाणको पहुले स्थान उक्त सुनर्म दिया गया है।

नयसे प्रमाण क्यो पुज्य है, यह बतलाते हैं-

प्रमाण सक्कादेशी है अतः बह विक्कादेशी नयसे पूज्य माना गया है । जब प्रमाणपूज्य है तो उसका बाचक प्रमाण हारद मी पूज्य कहा जाता है ।

समस्त वस्तुका प्रहण और कबन करनेवालेको सक्कादेशी कहते हैं और वस्तुके एकदेशका प्रहण या कबन करनेवालेको विकलादेशी कहते हैं। प्रमाण सक्लादेशी है और नय विकलादेशी है। अतः नयसे प्रमाण पुरुष हैं।

र्याका—जो सकलादेशी हो वह पूज्य है और जो विकलादेशी हो वह पूज्य नहीं है ऐसा क्या कोई नियम है जिसके कारण आप नयसे प्रमाणको पूज्य बतलाते हैं। स्वार्थनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत् । स्वार्थकदेशनिर्णातिकक्षणो हि नयः स्मृतः ॥४॥ नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कय्यते यतः । नासमुद्रः समृद्रो वा समुद्राशो ययध्यते ॥५॥ तम्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषाशस्त्रासमुद्रता । समुद्रबहुता वा स्यान्तवे क्वाऽस्तु समुद्रवित् ॥६॥ ।

समायान — जो प्रकृष्ट वियुद्धिवाला होता है वह पुज्य होता है और जो प्रकृष्ट वियुद्धिवाला नहीं होता वह पुज्य नहीं होता। प्रकृष्ट वियुद्धिके बिना प्रमाण अनेकप्रपंपमी स्वभावरूप सकलब्द्धिका कपन नहीं कर सकता, और वियुद्धिकों कमोर्क विना गय वस्तुके एकदेश मात्रका कपन नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो प्रमाणकों तरह नयों भी सकलदेशों हो जाता और नयकी तरह प्रमाण भी विकलवेशी हो जाता। जत नयकी अपेक्षा प्रकृष्ट वियुद्धिकों कुन होनेचे प्रमाण पुज्य माना गया है।

ग्रंका—ज्ञानरूप प्रमाण पृत्य हो सकता है। किन्तु विवाद तो प्रमाण शब्दको छेकर है कि उक्त सूत्रमें नय शब्दते प्रमाण शब्दको पहुले बयो स्थान दिया गया।

समाधान-जानरूप प्रमाणके पूज्य होनेसे उसका वाचक प्रमाणशब्द भी पूज्य माना जाता है।

आगे कहते है कि नय प्रमाण नही है-

स्व और अर्थका निश्चायक होनेसे नय प्रमाण ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि स्व और अर्थके एक देशको जानना नयका कक्षण है।

संकाकारका कहना है कि अपने और बाह्य सबके निक्चायक जानको प्रमाण कहते हैं। नम भी अपनेको और बाह्य अपको जानता है, अत वह प्रमाण हों हैं। और ऐसा होनेसे प्रमाण और नम्म कोई मेच नहीं है। तब उनको पृण्यता और अपूण्यताको चर्चा करता है। वर्ज है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है, स्वोक्ति यह कह आमें हैं कि प्रमाण सकल अस्तुबाहों होता है और नम शिकल्डनरनुपाहों होता है। अत प्रमाण स्वार्य-निक्चायक हैं और नम स्वार्यके एक देशका निक्वायक है। यही दोगोम मेद है।

शका—स्य और वर्षका एकदेश यदि वस्तु है और उसे नव बानता है तो नय प्रमाण हो हुआ स्थोकि वस्तुको बानना ही प्रमाणका लक्षण है। और यदि स्व और वर्षका एकदेव यस्तु नही है, जबस्तु है तो उसको जाननेवाला नय पिय्याज्ञान हो हुआ, स्थोकि अवस्तु के विषय करनेवाले ज्ञानको मिय्याज्ञान कहते हैं।

उक्त गंकाका परिहार करते हैं--

बरनुका एक देश न तो वस्तु हैं और न भवस्तु है। जैसे समुद्रके अंगको न तो समुद्र कहा जाता है और न असमुद्र कहा जाता है। यदि समुद्रका एक अंश समुद्र है नो शेष अंश असमुद्र हो जायेगा। और वदि समुद्रका प्रयोक कथा समुद्र है तो बहुतसे समुद्र हो जायेंगे और ऐसी स्थितिमें समुद्रका शान कहाँ हो सकता है?

जैसे समुश्के एक अधको समुद्र माननंपर या तो समुद्रके ऐक अंधोको असमुद्रता प्राप्त होती है या उनको भी समृद्र माननंपर बहुतसे समृद्र हो बाते हैं । यदि समुद्रके एक अंधको असमृद्र कहा खाता है तो समृद्रके विश अंघ भी असमृद्र हो बायेंगे और ऐसो स्थितिमें कही भी समृद्रका व्यवहार नहीं हो सकेगा । उसी त्यह्म कर्म विषयमृत वस्तुका एकदेश वस्तु वही है क्योंकि उसे वस्तु माननंपर वस्तुके दोव अंधोम असस्तुव का प्रमुख कर्म प्रसुख करा वस्तु नहीं है क्योंकि उसे वस्तु माननेपर वस्तुकों हो हत्यका अनुभाग आता है। या किर वस्तुकों एकटेस वस्तु भी नहीं है क्योंकि उसे अवस्तु माननेपर वस्तुकों वा अधोकों भी अक्स्तुव वाति है। वस्तुका एकटेस वस्तु भी नहीं है क्योंकि उसे अवस्तु माननेपर वस्तुके शेष अधोकों भी अक्स्तुव

१. 'समुद्रबहुत्वं वा स्यासम्बेत्काऽस्तु समद्रवित्' मुद्रितप्रतौ ।

ययांशिन प्रवृत्तस्य झानस्येष्टा प्रमाणता । तवाशेष्वणि किन्त् स्याविति मानास्मको नयः ॥७॥ तन्नाशिन्यणि निःश्येषयर्माणां गुणतागतौ । द्वश्याधिकनमस्येव व्यापारमुख्यस्थतः ॥८॥ घर्मवर्मिसमृहस्य प्राधान्यार्पणया विदः ॥ प्रमाणतेन निणीतः प्रमाणायरपो नवः ॥९॥ नाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो झानास्मको मतः ॥ स्याप्रमाणं क्रवेशस्त सर्वेषास्यविद्योषतः ॥१०॥

का प्रसंग आता है। और ऐसी स्थितिमें कही भी वस्तु की व्यवस्था नहीं बन सकती। अतः वस्तुका एकदेश वस्तु या अवस्तु न होकर वस्तु-अंश है। उसमें कोई बाथक नहीं है।

पुनः शंकाकार कहता है-

जसे अशी-बस्तुमें प्रवृत्ति करनेवाछे जानको प्रमाण माना जाता है बैसे हां वस्तुक अशमें प्रवृत्ति करनेवाछे अर्थात् जातनेवाछे नयको प्रमाण क्यों नहीं माना जाता। अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है।

याकाकारका कहना है कि जैसे बस्तुका एकदेश न बस्तु है और न अवस्तु है किन्तु वह बस्तुका अंध है। उसी तरह असी न बस्तु है और न अवस्तु है वह केवल असी है। बस्तु तो अग्र और असीके समूहका नाम है। अत जैसे असाको जाननेवाला कान मस है बैसे ही अंधीको भी जाननेवाला ज्ञान नय है। सदि ऐसा नहीं है तो की असीको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है वैसे ही अंधको आननेवाला ज्ञान मी प्रमाण होना चाहिए। और ऐसा माननेवर प्रमाणको मिन्त नय विद्य नहीं होता।

उक्त आशकाका परिहार करते हैं-

उक्त आयांका ठीक नहीं है कोर्रोक जिस्त अंती या धर्मीमें उसके सब कर या घर्म गीग हो जाते हैं उस अंतीमें मुक्यक्टसे प्रव्याधिक नवकी हो प्रयुक्त होनों है क्यांग् ऐया अंती प्रकारिक नयका विषय है जत: उसका ज्ञान नय हैं। और चर्ना तथा धर्मीक समृदक सन्तुके धर्मी और धर्मी दोनोंकी प्रधानकरों जानतेवाड़े ज्ञानकी प्रमाण कहते हैं। सक नय प्रमाणये मिल्ल है।

धर्म और धर्मीके धमृहका नाम बस्तु है। जो जान बर्म या केवल वर्मीको ही मुख्य रूपसे जानता है बहु जान नय है और जो दोनोको ही मुख्य रूपसे जानता है वह प्रमाण है। यहले कह जाये है कि प्रमाण सकलादेशों है उत्तका विषय पूर्ण बस्तु है। और नय विकलादेशों है उत्तका विषय या तो मुख्यस्पये मात्र घर्मी होता है या मात्र घर्म होता है। जो धर्मोको गोण करके मात्र घर्मीकी मुख्यताले बस्तुको जानता है वह हम्या-विक नय है और जो बर्मीको गोण करके सुख्य रूपसे घर्मको हो जानता है वह प्यायाधिक नय है। तथा जो वर्म और बर्मी दोनोकी मुख्यता करके समूख्य वस्तुको जानता है वह प्रमाण है। अत प्रमाणवे नय मित्र है।

इसपर शंकाकारका कहना है कि यदि नय प्रमाणसे भिन्न है तो वह अप्रमाण हुआ । और अप्रमाण होनेसे मिम्प्यक्षानकी ठरह नय वस्तुको जाननेका साधन कैसे हो सकता है  $^{2}$  हसका समाधान करते है—

नय न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है। किन्तु ज्ञानात्मक है अत. प्रमाणका एकदेश हैं। इसमें किसी प्रकारका कोई विरोध नहीं है।

यंकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाणसे निक्ष है तो वह वप्रमाण ही हुवा। क्योंकि प्रमाणसे निक्र अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि

<sup>...</sup> ९ स्यात् प्रमाणात्मकत्वेऽपि प्रमाणप्रभवो नयः । विचारो निर्णयोपायः परीक्षेत्ववगम्यताम् ॥३॥ सिद्धिविनि-रचयः प० ६६६ ।

प्रमाणेन गहोतस्य वस्तुनोऽशे विगानतः । सप्रत्ययनिमत्तत्त्वात्प्रमाणाज्वेन्नयोऽचितः ॥११॥ नाशेषवस्तुनिर्णतिः प्रमाणादेव कस्यचित् । ताहक्सामध्येशून्यत्वात् सन्नयस्यापि सर्वदा ॥१२॥

किसीको प्रमाण न माननेपर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रमाण न थाननेपर प्रमाणता अनिवार्य है। दूसरी कोई गति नहीं है। इसका उत्तर देते हुए अन्यकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणताके सिवाय भी एक तीसरी गति है वह है प्रमाणकेन्द्रेयता—प्रमाणका एक्टेशपना। प्रमाणका एक्टेश न तो प्रमाण हो है क्योंकि वह प्रमाणते सर्वया अभिन्न नहीं है और न अप्रमाण हो है क्योंकि प्रमाणका एक्टेश प्रमाणसे सर्वया मिन्न भी नहीं है। वेश और देशोंमें कर्षवह मेंद माना गया है।

शका—प्रमाणसे उसका एकदेश जिस रूपसे भिन्न है उस रूपसे तो वह अप्रमाण है और जिस रूपसे अभिन्न है उस रूपसे प्रमाण है।

समाधान— इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि नयका एकदेशसे प्रमाणपना और एकदेशसे अप्रमाणपना इन्हें। नय सम्पूर्णक्यसे प्रमाण नहीं हैं। जैसे समृद्रका एकदेश न तो समृद्र ही है और न असमृद्र ही है।

धका—प्रमाणकी तरह नय भी प्रमाण ही है क्योंकि वह भी बस्तुक विषयमें पूरी तरह सवादक है। समाधान-नय बस्तुके विषयमें पूरी तरह सवादक नहीं है एकदेश सवादक है क्योंकि वस्तुके एक ही अशको जानता है।

शंका—तव तो प्रत्यक्ष वगैरहको भी प्रमाण नहीं कहा जा सकता क्योंकि वं भी वस्तुके एकदेशमें ही संवादक होते हैं  $^{\circ}$ 

समाधान—प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोका विषय न केवल वर्षाय है और न केवल द्रव्य है किन्तु कुछ वर्षाय विषिष्ठ द्वया है। बत वह सकलादेशों होनेसे प्रमाण हैं। किन्तु इतका यह मतलब नहीं है कि जो सकला-देशों हो नहीं सच्चा है। ऐसा माननेपर तो विकलादेशों नयकी वसत्यताका प्रदेग बताता है क्योंकि आगमसे नयको विकलादेशों हो है। किन्तु नय बसत्य भी नहीं है, क्योंकि प्रमाणकी तरह नयसे जाने हुए बस्तु-स्वरूपि मी की है साथ की वातों। अत विकलादेशी नयसे सकलादेशी प्रमाण पूज्य है। इससे कोई विरोध नहीं है।

हांकाकार कहता है कि प्रमाणये गृहीत वस्तुके एकरोशमें विवाद होनेपर उसके सम्याशानमें निमिश्त होनेके कारण नय प्रमाणसे पूत्र हैं। किन्तु उसका ऐसा कहता ठीक नहीं है क्योंकि समयूण रूपसे वस्तु का निर्णय प्रमाणसे ही होता है। किसी समीचीन नयमें भी इस प्रकारकी सामर्थ्य कमी भी सम्मय नहीं है।

यंकाकारका कहना है कि प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एकदेखमें यदि कोई विवाद सहा हो जाता है तो नयके द्वारा उस एक वंधको सम्यक् रीतिसे जान केनेपर वह विवाद दूर हो जाता है अत: नय प्रमाणते पूज्य हैं। इसके समाधानमें प्रनकारका कहना है कि प्रमाणके द्वारा सम्पूर्ण बरनुका निर्णय हो जानेपर उसके एक अंधमें विवाद नहीं हो सकता जिससे उसको दूर करनेके लिए नयकी आवस्थकता हो। प्रमाण सम्पूर्ण बस्तुके सम्बन्धमें उत्पन्न हुए विवायोको दूर करनेमें समर्थ है और तम केवल उसके किसी एक देशके सम्बन्धमें उसला हुए विवादको हो दूर कर सकता है। अत नय प्रमाणसे पूच्य नहीं हो सनता।

१ 'सर्वथा' इत्यपि पाठ ।

मतेरविधतो बापि मतःपर्यंयतोऽपि वा । ज्ञातस्यायंस्य नाशेऽस्ति नयागां वर्तनं नतु ॥१२॥ निःशेयदेशकाछार्यागोचरत्वविनिश्चयात् । तस्येति भाषितं कैदिचयुक्तमेव तयेष्टितः ॥१४॥ विकालगोचराशेषपदार्थाशेषु वृत्तितः । केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषां न युज्यते ॥१५॥ परोक्षाकारतावृत्तेः स्पष्टत्वात् केवलस्य तु । धृतमूला नयाः तिद्धा वश्यमाणाः प्रमाणवत् ॥१६॥

किन्हीका कहना है कि मिठिजान, अविश्वज्ञान सवता सनःश्येषज्ञानसे सी जाने हुए पहार्यके एक भंगोर्ने नयोंका श्रष्ट्रीच नही होती क्योंकि ये तीनों ज्ञान सन्पूर्ण देश और सन्पूर्ण काळवर्ती भर्योंका विषय नहीं करते यह सुनिश्चित है। उनका ऐसा कहना उच्चित ही है क्योंकि यह हमें हुट है।

ज्यर कहा गया है कि प्रमाणसे जानो गयी बस्तुके एक देखमें नयोको प्रवृत्ति होती है। और जैन प्रिवानिय प्रमाण जान पीच है—मित, जुन, जर्बाफ, सन पर्यय और केवल । इनसेसे मित, जर्बाफ बीर मन-पर्ययका विषय सीमित हैं। मितजान इन्हियों और मन बाहिको सहायताई ब्राह्म व्यक्तीको कुछ ही पर्यायोको जानता है। अर्वाध्वान उनको बहुत्यताके बिना हो केवल क्यो पर्यायोको हो कुछ पर्यायोको जानता है। मन पर्यय भी आत्माके हारा इसरेके मनोगतक्यो पर्यायोको कुछ पर्यायोको जानता है बत. ये तीनो हो जान सम्पूर्ण देश और सम्पूर्ण कालवर्ती परायोको जाननेम असमर्थ है। इसलिए इन जानोके विषयमें नयोको प्रवृत्ति सम्प्रय नहीं है। ऐसा किसीके कहनेनर प्रन्यकार कहते हैं कि उक्त कबन चिन्त हो है। हम भी ऐसा हो मानने हैं कि इन तीनो जानोके विषयमें नयोको प्रवृत्ति नहीं होतो। स्थोक नयोका विषय समस्त रेख और समस्त कालवर्ती प्रायो है।

त्रिकालवर्ती समस्य पदार्थों के अंत्रों में प्रवृत्ति करने के कारण केवलज्ञानको उन नयों का मुख्यानमा मी उचित्र नहीं है क्यों कि नय तो अपने विषयको परीक्ष रूपसे जानते हैं और केवलज्ञान तो स्पष्ट है। अत प्रमाणको तरह आयो कहे जानेवाले नयों का मुख्य मृत्यान सिद्ध होता है।

जब नयोको प्रवृत्ति समस्त देश और तमस्त कालवर्ती सब पदार्थीमें होती है और इसीलिए मतिजान, अविध्यान और मन पर्ययमान उनका मूल नहीं है तो यह बात स्वतः बा बाती है कि केवलज्ञान ही नयोंका मूल होना चाहिए क्योंकि वह समस्तदेश और समस्तकालवर्ती पदार्थीको जानता है। किन्तु ऐता भी नहीं है क्योंकि नय जपने विषयको जस्पष्ट रूपसे जानते हैं और केवलज्ञान स्पष्ट रूपसे सब पदार्थीको प्रत्यज्ञ जानता है। स्पष्ट केवलज्ञानके नेय सम्पष्ट वाही नहीं हो सकते। इसिलए पीच प्रमाणींमें से शेव रहा धृत-ज्ञानता है। नयोका मूल है। उसीके भेद नम हैं।

पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थिद्धिये 'प्रमाणनवैरिक्षणमः' सूत्रकी व्याक्या करते हुए लिखा है कि प्रमाणके दो मेर है—स्वार्थ और पदार्थ । अर्थात् एक ऐसा प्रमाण है जिससे ताता स्वर्ध हो जान सकता है उसे स्वार्थ प्रमाण कहते हैं । और एक ऐसा प्रमाण है जिस ताता दूसरोंकों भी जान करा सकता है उसे एपर्य प्रमाण कहते हैं । है जोता क्यार्थ के जाता हुसरोंकों भी जान करा सकता है उसे एपर्य प्रमाण के तो है । कुतानकों कोककर बोच व लिखा जान केवल स्वार्थ है । किस मुस्तानकों भी है और परार्थ भी है । जानासक सुत स्वार्थ है और वस्तानक सुत प्रमाण है । जानासक हम्म त्यार्थ है ।

सामान्यादेशतस्तावदेक एव नयः स्थितः। ेस्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजनात्मकः॥ १७॥ सक्षेपाद्ढौ विशेषेण द्वव्यपर्यायगोचरौ। द्वव्यार्थो व्यवहारान्तः पर्यायार्थस्ततो परः॥१८॥

आगे नयके भेद कहते हैं-

सामान्यकी अपेक्षासे नय एक ही है। स्वाहाद अुवजानके हारा गृहीव अपेके नित्यत्व आदि भगवितीयोंका कथन करनेवाला नय है।

सामान्यकी अपेक्षासे नय एक है क्योंकि सामान्य अनेक नहीं होता। पहले स्व और अर्थके एक-देशका निर्णय करनेवाले ज्ञानको नय कहा है । यहाँ नयका स्वरूप स्वामी समन्तभद्रके शब्दोमे बतलाया है । स्वामी समन्तभद्रने श्रतज्ञानके लिए स्यादाद शब्दका प्रयोग किया है जैसे 'स्यादादकेवलज्ञाने'। चूँकि श्रुत-ज्ञान स्यादादमय होता है। 'स्यादाद' मे दो शब्द है स्यात् और वाद। 'स्यात्' का अर्थ है कथञ्चित् या किसी अपेक्षा से । और वादका अर्थ है—कयन । अपेक्षा विशेषसे वस्तुके कहनेको स्यादाद कहते है । जैन सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। अनेकान्तात्मकका अर्थ है अनेकधर्मात्मक । एक वस्तुमे अनेक धर्मोका होना स्वाभाविक है जैसे आग जलाती है, पकाती है आदि । किन्तु इस प्रकारके अनेक धर्मींसे जैनधर्मका अनेकान्तपना कुछ भिन्न प्रकारका है। अनेकान्त एकान्तका प्रतिपक्षी है। वस्तु सत ही है या असत ही है, या नित्य ही है अथवा अनित्य हो है इस प्रकारकी मान्यताको एकान्त कहते हैं । और इस प्रकारके एकान्तका निषेष करनेको अनेकान्त कहते है। अनेकान्त मतके अनुसार प्रत्येक वस्तु न केवल सत ही है, न केवल असत् ही है, न केवल नित्य ही है और न केवल अनित्य ही है, किन्तु स्वरूपकी अपेक्षासे सत् है तो पररूपकी अपेक्षासे असत् है। द्रव्यदृष्टिसे नित्य है तो पर्यायदृष्टिसे अनित्य है। इस प्रकार परस्परमे विरोधी प्रतीत होनेवाले अनेक धर्मीका समृहरूप होनेमे प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है। इस अनेकान्तात्मक वस्तुको जानना तो सरल है किन्तु उसका कथन करना कठिन है क्योंकि ज्ञान एक साथ अनेकोको जान सकता है परन्तु शब्द एक साथ अनेक घर्मोंको नहीं कह सकता । अत वक्ता किसी एक धर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुका कथन करता है । परन्तू बस्तुमे वह एक ही धर्म नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अनेक धर्म है। उन धर्मीका सूचक 'स्यात्' शब्द प्रत्येक बाबयके साथ सम्बद्ध रहता है। यथा-वस्तु स्यात् बस्ति (किसी अपेक्षासे है) स्यात् नास्ति ( किसी अपेक्षासे नही है ) । अत अनेकान्तात्मक यस्तुके कहनेको स्यादाद कहते है । चूँ कि श्रुतज्ञानमे भी वस्तु स्वरूप अनेकान्त रूपसे प्रतिभासित होता है अत धृतज्ञान स्याद्वादरूप है। स्याद्वादरूप श्रुतज्ञानके द्वारा अर्थके धर्मोंको पृथक्-पृथक् रूपसे या एक-एक करके प्रतिपादन जो करता है वह नय है। कहा भी है-

ेबर्थस्यानेकरूपस्य घीः प्रमाण तदंशघीः। नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तन्निराकृतिः॥

अनेक धर्मात्मक पदार्थके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। उसके धर्मान्तर सापेक्ष एक अंशके ज्ञानको नय कहते हैं। और धर्मान्तरोका निराकरण करके थस्तुके एक ही धर्मका कबन करनेवालेको दुनय कहते हैं। संक्षेपने नयके येद बतलाते हैं—

विशेषकी अपेक्षासे संक्षेपसे नयके दो मेद हैं—बुच्चार्विक और वर्याचार्थिक। जो हुन्यको विषय करता है उसे हुम्चार्थिकनय कहते हैं और जो वर्षायक विषय करता है उसे पर्याचार्थिक नय कहते हैं।

सचमणैव साध्यस्य साध्यम्यितिवरोचतः । स्याद्वादत्रविभक्तार्थीवशेषव्यञ्जको नयः ॥ १०६'॥ —-आसमीसासा । २. अष्टतहली, प० २९० ।

## विस्तरेणेति सप्तेते विज्ञेया नैगमादयः । तथातिविस्तरेणेतःद्भेदाः संख्यातविग्रहाः ॥१९॥

वृष्यार्थिकनवके तीन भेद हैं —कैतम, संग्रह, व्यवहार । और वर्षावार्थिक तथके चार भेद हैं —क्रजुस्व, शब्द, समिक्ड, और प्षेमूत । इस प्रकार विस्तारसे वे नैशम जादि सात भेद नयके हैं । तथा अति-विस्तारसे नयके संख्यात भेद हैं ।

विशेषार्थ-पहले लिख बाये है कि वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक है। द्रव्य, सामान्य, अभेद ये शब्द एकार्यवाची हैं और पर्याय, विशेष, भेद ये सब शब्द एकार्यवाची है। जगतुन तो सर्वया अभेदसे रहित केवल भेदरूप ही है और न तो सर्वधा भेदसे रहित केवल अभेदरूप ही है। परन्त भेदाभेदरूप हैं। जब जाताको दृष्टि बस्तुओं में वर्तमान पारस्परिक भेदको छोडकर केवल अभेदको विषय करती है तब उस अभेद या सामान्यन्नाही दिष्टको द्रव्याधिकनय कहते हैं । और जब काताकी दृष्टि भेदकी ओर सकती है और द्रव्याधिकनयके द्वारा ग्रहण किये गये सत् या द्रव्यक्ष्य अलव्ह तत्त्वके जीव, अजीव आदि भेदोका अवलस्त्रन लेती है तो उमे पर्यायाधिकनय कहते हैं। इस तरह संक्षेपमें मलनयके दो भेद हैं। इन दोनो नयोमेंसे किसी भी एक नयके पक्षमें संसार और मोक्ष नहीं बनता, ऐसा सन्मित्तिकमें सिद्धसेनने कहा है। उनका कहना है कि यदि केवल द्रव्यायिकनयका पक्ष ले या केवल पर्यावाधिकनयका पक्ष लें तो संसार नहीं घटता क्योंकि द्रव्याधिकनयकी दृष्टिमे आत्मा सर्वमा नित्य होनेसे अपरिवर्तनशील है और पर्यायाधिकनयकी दृष्टिमे सर्वधा क्षण-भगुर है। आत्माको सर्वया नित्य माननेपर सुख-दू खका सम्बन्ध नही बनता, क्योंकि आत्माकी मानसिक वाचिनक और कायिक प्रवृत्तिके कारण कर्मका बन्ध होता है और क्षायके कारण बद्धकर्ममें स्थिति बँधती है। परन्तु केवल अपरिणामी आत्मामें यह सब संभव नहीं है। परिवर्तन माने बिना सख-इ.खको प्राप्ति. दु लसे छुटनेके लिए प्रयत्न आदि बनता नहीं। इसी तरह सर्ववा अनित्य पक्षमें आत्मा जब क्षण-क्षण में नष्ट होकर नया-नया पैदा होता है तो जो कर्म करता है वह बात्मा अन्य टहरता है और जो कर्मफल भोगता है वह अन्य ठहरता है। अत. वैंघता कोई अन्य है बन्चसे छटनेका प्रयत्न कोई अन्य करता है और मुक्ति किसी तीसरे को होती है। अत. दोनो हो नय माननीय है। दोनोकी सापेक्षतासे ही बस्तुका यथार्थ दर्शन होता है। क्योंकि <sup>२</sup>पर्यायाधिककी दिस्टिमें सभी पदार्थ निवमसे उत्पन्न और नष्ट होते हैं और द्रव्याधिकनयकी दृष्टिमें सभी पदार्थ सर्वदान उत्पन्न होते हैं और न नष्ट होते हैं। किन्तु कोई भी वस्तु उत्पाद विनाशसे रहित केवल ध्रव नहीं है और न कोई वस्त धौव्यसे रहित मात्र उत्पाद विनाशशील ही है। उत्पाद स्पय और ध्रौच्य ये तीनो द्रव्यके लक्षण है। इनमेसे द्रव्याधिकनय मात्र ध्रौच्याशका ग्राहक है और पर्यायाधिकनय उत्पाद-अयरूप का। इसी बातको दूसरे रूपमे यो कहा जा सकता है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। न तो कोई वस्त् केवल सामान्यात्मक होती है और न कोई वस्त् केवल विशेषात्मक होती है। ऐसी वस्त-स्पित होनेपर जब विशेषरूपको गौण करके मुख्य रूपसे सामान्यरूपका ग्रहण किया जाता है तो वह द्रव्यापिक-नय है। और जब सामान्य रूपको गौण करके प्रधान रूपसे विशेषको ब्रहण किया जाता है तो वह पूर्यायार्थिक-नय है । इत्यापिंकनय के तीन भेद हैं -- नैगम, संबह और अपवहार तथा पर्यापार्थिकनयके चार भेद हैं --नरजसन, शब्द, समिमरूद और एवंभूत । इस तरह विस्तारसे नयके सात भेद हैं। इन सातोमेसे शुरूके चार नयोंको अर्थनय भी कहते हैं क्योंकि वे अर्थका आश्रय लेकर प्रवृत्त होते हैं । शेष तीन नयोंको शब्दप्रधान होनेसे शब्दनय कहते हैं। साधारणतया जैन ग्रन्थोमें नयोंके इन सात भेदोको हो परम्परा मिलती है। क्योंकि न तो ये भेद अतिसंक्षिप्त हैं और न अतिबिस्तृत है। यदि अतिबिस्तारसे नयके भेदोका कथन किया जाये

रै. सम्मति तर्क काण्ड रै, याचा १७-२१ । २ सम्मति०, का० १, गा० ११-१२ । ३. 'वश्यारोऽर्यनया होते जीवायर्वव्यपात्रयात् । त्रवः शब्दनवाः सत्यपदिवद्या समान्त्रिता ॥'—ज्योगस्त्रव ।

ैनिहरूया लक्षणं लक्ष्यं तत्सामान्यविषेषतः । नीयते गम्यते येन श्रुतार्षांद्यो नयो हि सः ॥२०॥ तदंद्यो क्रयपर्यायलसणी सम्यपितंणी । नीयेते तु यकाच्यां तिमावितः विनिष्चितो ॥२१॥ गृषः पर्याय एवात्र सहमावी विमावितः । इति तद् गोचरो नात्यस्त्तीयोऽस्ति गुणाधिकः ॥२२॥

तो उनकी सक्या बहुत अधिक होगी; क्योंकि सन्मति तर्कम "कहा है कि जितने वक्नोके मार्ग है उतने हो नयवार हैं। आसम यह है कि बचनका आधार वकाका अभिशाय है। अतः किसी भी एक बस्तुके विषयमें जितने वचन प्रकार सम्मय हो उतने ही उस बस्तुके विषयमें भिन्न-भिन्न अभिग्राय समझना चाहिए। वक्ताके अभिग्रायको हो नयवार कहते हैं। अत वचनके जितने प्रकार है उतने हो नयवार हैं। अत विस्तारसे नयोंकी सच्या संब्यात कही है।

अब जिज्ञामुका प्रश्न है कि नयका सामान्य लखण उसके दोनों भेदोंमें कँसे घटित होता है। आगे उसीका समाधान करते है—

यहाँ निरुक्तिके द्वारा मामान्य और विशेषक्यमे नवींका कक्षण दिलकाने योग्य है। जिसके द्वारा श्रुतज्ञानसे जाने हुए अथका एक्ट्रेश जाना जाये वह नय है। श्रुतज्ञानने जाने गये अयके दो अंग है, एक द्रुप्य और एक पर्याय। जिनके द्वारा वे दोनों अंग्र सार्यक्रक्यमे जाने जाते है ने दोनों नय है यह सुनि-सिंत है।

यहाँ नयका सामान्य काश्रम और विशेष कश्रम बतकाया है। 'नीयसेनेन'—'जियके हारा जाना जाये उसे मम कहते हैं। यह 'नय' धान्यकी ब्यूप्तिति हैं। क्या जाना कागे, यह तो अध्यक्ती मानव्यंसे हो जात हो जाता हैं। वह है श्रुतमाणके हारा जाने गये विश्यका एक अंदा । यहां नय मानात्मका विषय है। अत उक्त क्राम नय सामान्य का हैं। श्रुत प्रमाणके हारा जानो गयी बस्तुके दो अग है—इस्थ और पर्याय । अतः श्रुतमागले जानो गयी बस्तुके इत्यम्प अंशको जो बानता है वह इत्याधिक नय है और पर्यायक्य अशको जो जानता है वह पर्यायिकि नय है। ये दोनो नय विशेषके क्ष्यण है इन दोनो लक्षणोर्द नय मामान्यका क्ष्मण सहपता होता है।

अब शका यह होती है कि गुणको जाननेवाला एक तीसरा गुणार्थिक नय भी कहना चाहिए। उसका समाधान करते हैं—

यहाँ गुणसे सहमावी पर्धाय ही विवक्षित है। अतः उसका जाननेवाला तीसरा गुणाधिकनय नहीं है।

पर्यायके दी प्रकार है—कमभावी और सहभावी। कालक्रमधे होनेवाली पर्यापीको क्रमभावी कहते हैं जैसे मृत्यपरे होनेवाली बाला, कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ। और सस्तुके साथ सदा रहनेवाली पर्यायोंको सहभावी कहते हैं। जैसे पुरन्तवटबयेर रहनेवाले स्पर्ग, रूप, कोर नम्य। इसी तरह द्रव्यके भी दो प्रकार है—सुद्ध और अगुद्ध। बत: पर्याय घडन्से सब पर्याएं गृहीत होती है और द्रव्य धन्यसे अपनी सब शक्तियो-मे ब्याप्त द्रव्यामान्यका प्रकृत होता है। बत सहसावी पर्यायक्ष्म गुण इन दो से पषक नही है। गण और

१ नयाना रूखण — मु॰। २ 'स नो नय ' मु॰। ३. साध्यपक्षिणी— मु॰ १ क० व०। ४. 'नीयंते तुर्यकास्यां तृती नयायिति निश्चितौ — मु॰ २। ५. 'बाबद्द्या वयणबहा ताबद्द्या चेव होति णयवाया। जाबद्द्या णयवाद्या ताबद्द्या चेव परसम्या॥' — सम्बत्ति० का० ३, या० ४७॥ ६. 'नयौ जातुरिमप्रायः' — रूपोधस्वयः

प्रमाणगोचरार्यांचा नीयन्ते येरनेकचा ।
ते नया इति विक्यांता जाता मुक्नयद्वयात् ॥२३॥
द्वय्यपियातामान्यविशेषपरिजोचकाः ।
न मूछं नेगमादीनां नयाच्चत्वार एव तु ॥२४॥
सामान्यस्य पुषक्तेन हव्यादनुपपत्तितः ।
सामान्यस्य पुषक्तेन हव्यादनुपपत्तितः ।
साद्वय्यपियामस्य तथा व्यञ्जनवपर्यमात् ॥२५॥
वेसाद्वय्यवित्तरस्य विशेषस्य च पर्यथे ।
अन्तर्भावाद्विभाव्यते ह्रौ तन्मूलं नैन्याविति ॥२६॥
नामादयोऽपि चत्वारस्तन्मुलं नैन्यतो गतस् ।
द्वयद्वेत्रादर्यक्षेत्र ह्रमत्त्वा वा एकिर्भातिताः ।
स्याद्वयो त पद्वेत तेऽस्ति हि ह्रव्याययेशे ॥२८॥
तथा द्रव्यगुणादीनां पोढात्वं न व्यवस्थितस् । ॥२८॥
तथा द्रव्यगुणादीनां पोढात्वं न व्यवस्थितस् ।

पर्योगके अभेदकी चर्चा वन्नति तकीय उठायो यथी है। उसमें कहा है— "इव्स बीर गुणका भेद तो दूर रहो, पहुले गुण गाव्यके विषयमें ही विचार करते हैं कि क्या गुण संज्ञा पर्याध्ये भिनन वसीने प्रमुक्त है या पर्याध्ये अ अभी हो अपुन्त है। भगवानने उच्चास्तिक बौर पर्याधास्तिक ये दो हो नय निश्चित किये हैं। यदि पर्याधासे गुण भिन्न होता तो गुणास्निकत्य भी उन्हें निश्चित करना चाहिए था। वरन्तु चुक्ति ब्राह्मितने उन उन दुनों गौतन आदि गणपरिक समक्ष पर्याध संज्ञा निश्चित करके उद्योक्त विचेचन किया है अत. ऐसा मानना चाहिए कि पर्याध हो है और पर्याध्ये गुण भिन्न नहीं है। पर्याध शब्धका वर्ष है बस्तुको अनेक क्योप परिणत करने वाला और गुणका वर्ष है वस्तुको अनेक क्योप परिणत करने वाला और गुणका वर्ष है वस्तुको अनेक क्योप परिणत करने वाला और गुणका वर्ष है वस्तुको अनेक क्योप परिणत करने वाला और गुणका वर्ष है वस्तुको अनोक क्योप परिणत करने वाला और गुणका वर्ष है वस्तुको अनोक क्योप परिणत करने वाला और गुणका वर्ष है वस्तुको अनोक स्थाप भी उसे गुण प्राव्यक्त हो है। फिर

इस तरह सम्मतिवर्तके तीसरे काण्यमे गुण और पर्यायके अभेदकी पुष्टि विस्तारसे को गयी है। उसीका अनुसरण करते हुए आचार्य विद्यानम्बने भी उक्त कारिकाके द्वारा गुण और पर्यायके अभेदका कथन करते हुए कहा है कि स्थ्यमान स्व्याधिकका विषय है और पर्यायमात्र पर्यायाधिकका विषय है स्तके सिवाय कोई तीसरा मुक्तम नहीं है।

उक्त प्रकारसे जिनके द्वारा प्रमाणके विषयमुक पदार्थके सनेक अंदा जाने साते हैं वे तबके नामसे विजयत हैं और वे सब नज दो युक नवाँसे ही उत्पक्त हुए हैं। हस्य पर्योव सामान्य और शिवांपकों जाननेवाळे चार नय मैगम आदि सात नवाँके मुक नहीं हैं। क्यों कि सहारा परिणासकर विद्योवका नहीं हैं। इसी तहर सादक्य परिणासकर विद्योवका पर्यावने स्थावना हो हैं। इसी तहर सादक्य परिणासकर विद्योवका पर्यावने अन्तनांन हो जाता है इसिक्टए युक नवांन दो ही हैं। इस उक्त कथनसे यह भी जात हो हुई हका कि नाम स्थापना तृष्य और नाव मी उन नवाँके सुक नहीं है और न तृष्य क्षेत्र काळ तथा मात्र हो है: क्योंकि में सब स्थापना में तहीं साद में उत्तर पर्यावन मी प्रमाण करता है। स्थावन मी त्यावन भी त्यावन भी त्यावन भी त्यावन भी त्यावन भी त्यावन भी त्यावन मी त्यावन मी त्यावन मी त्यावन मी त्यावन मी त्यावन मी त्यावन है। स्थावन मी त्यावन मी त्यावन मी प्रमाण कर स्थावन है। स्थावन मी त्यावन मी स्थावन मी स्थावन मी स्थावन मी स्थावन मी स्थावन मी स्थावन मी त्यावन मी त्यावन मी त्यावन मी स्थावन मी स्थान मी स्थावन स्थावन मी स्थावन मी स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थावन स्थाव

रै. व्याख्याता मु॰ १ व० व० । २ क्राता मु॰ २ । ३ तन्मूलनया—मु॰ २ । ४. दबस्तेषा मु॰ २ । ५. प्राहिते मु॰ । व० व० । ६. सम्प्रतितर्क, काष्ट ३, गाया ८-२२ ।

ये प्रमाणादयो माना प्रधानादय एन वा । ते नैगमादि मेदानामर्वा नापरनोतयः ॥३०॥ तत्र सकल्पमात्रस्य प्राहको नेगमो नयः । सोपाधिरत्यसुद्धस्य द्रव्यपर्दस्याभियानरः ॥३१॥ संकल्पो निगमदत्त्र भवोऽयं तरप्रयोजनः । तथा प्रस्वादिसंकल्पः तर्दाभग्राव द्रव्यते ॥३२॥

नैयायिकने जो प्रमाण आदि संख्रह पदार्थ माने हैं या सांख्यने प्रधान आदि पचीस तस्त्र माने हैं वे सब नैयम आदि नयोंके ही विषयमत हैं उनसे भिक्त नहीं हैं।

जैन दर्शनमें वस्तुको द्रव्यपर्यायात्मक माना है अत. वस्तुके मुल अंश दो है द्रव्य और पर्याय । शेष सब इन्हीमें गिभत है। अत इन दोनो मल अंबोको जाननेवाले मलनय भी दो है-इल्यार्थिक और पर्याया-र्थिक । किन्त अन्य वादियोने अनेक तत्त्व माने हैं । जैमे कोई वादी द्रव्य पूर्याय सामान्य और विशेषको प्रयत्-पथक मानते हैं । जैन वर्षमें हो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंके द्वारा वस्तका न्यास किया जाता है या द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावसे वस्तुका विवेचन किया जाता है। अयवा उनमे भवको मिलाकर पाँच रूपस भी वस्तुका विवेचन किया जाता है। बौद्धदर्शनमे पाँच स्कन्ध माने गये है वैशेषिकदर्शन-द्रव्य, गण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामके छह पदार्थ मानता है। नैयायिक-प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, दष्टान्त. सिद्धान्त, अवयव. तर्क. निर्णय. वाद. जल्प. वितण्डा. हेत्वाभास, छल. जाति, निग्रहस्थान ये सोलह पदार्थ मानता है । सास्य पचीस तस्य मानता है-प्रकृति, महान, अहंकार, पाँच तन्मात्रा, पाँच जानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, एक मन, पाँच भूत. और पुरुष । इस तरह विभिन्न दर्शनीमे विभिन्न मूल तस्व माने गये है । और नयोको व्यवस्था ज्ञेय तत्त्वोके आधारपर स्थित है। अत जैसे जैन दर्शनमे द्रव्य पर्यायके आधारपर दो मुल नय माने गये हैं वैसे ही नामादि तथा द्रव्यादिके आधारपर चार या पाँच मल नय क्यों नहीं है या वैरोषिक नैयायिक और सास्य मतके तत्वोकी सख्याके आधारपर छह या सोलह या पत्रीस नय क्यो नहीं है ऐसीआशका होनेपर ग्रन्थकार कहते हैं कि उक्त सभी तत्त्व द्रव्य और पर्यायमें गर्भित हो जाते हैं। जैनदर्शनने द्रव्य एक ऐसा पदार्थ माना है कि जिसके माननेपर उसे इसरे पदार्थको माननेकी आवश्यकता ही नहीं रहती। वैशेषिकके द्वारा माने गये द्रव्य, गुण. कर्म, सामान्य, विशेष और समवायका अन्तर्भाव द्रव्यमें हो हो जाता है। क्योंकि गुण और पर्यायके आघारको द्रव्य कहते हैं । ये गुण और पर्याय द्रव्यके ही आत्म स्वरूप है । इसलिए ये किसी भी दशामे द्रव्यसे प्रवक् नहीं होते । द्रव्यके परिणमनकी दशाको पूर्वाय कहते हैं । कर्म या क्रिया सिकय द्रव्योकी ही परिणित है उससे कोई पृथक वस्तु नहीं है। गुणोके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए तथा विजातीयसे विभिन्न प्रतीत होते हैं इस सदशता और विसद्शताको ही सामान्य और विशेष कहते हैं। इसी तरह साक्यके दो मूल तत्त्वोमे से प्रधानका अन्तर्भाव पुद्रमल ब्रब्यमे और पृष्टवका अन्तर्भाव जीव ब्रब्यमे हो जाता है। प्रमाण, सशय आदि जीवके ज्ञातगुणको ही दक्षाएँ है। अत द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुके दो ही मुल अंश हैं और उनको विषय करनेवाले दो हो मूल नय हैं ये दो नय ही सब नयोके मुल हैं।

आगे नैगमनयका स्वरूप बतलाते है-

नयके उक्त मेरोमेंसे नैगमनय संकलनात्रका माइक है। यह नय अगुद्ध द्वस्यस्कल अर्थका कथन करनेसे उपाधिसे सहित है। निगमका अथ संकल्प है। उससे जो उपाय हो अथवा वह संकल्प क्रिसका प्रशोजन हो उसे नैगमनय कहते हैं। यहथ आदिका संकल्प उसका अमिग्राय माना जाता है।

निगम वान्यसे नेगम वान्यको निज्यति हुई है। निगमका अर्थ है संकर्प । संकर्प मात्रको जो बस्तु रूपने प्रहण करता है उसे नेगमनय कहते है। जैसे कोई जारमी इस संकर्पये कि जंगजेसे लकते लाकर उसका प्रस्य (जनाज मापनेका एक माण्ड) बनाउँमा, कुठार लेकर बंगलकी बोर जाता है उससे कोई नन्वयं माविनीं संज्ञां समाश्रित्योपचर्यते । अप्रस्यादिषु तद्भावस्तण्डुलेष्वोदनादिवत् ॥३३॥ इत्यसद्बह्तिरखेषु तथानष्यक्सानतः । स्ववेद्यमानसंकल्पे सत्येवास्य प्रवृत्तितः ॥३४॥

पुछता है कि कहाँ जाते हो । यह उत्तर देता है कि प्रस्थ छानेके लिए जाता हूँ। यहाँ वह लकड़ी में प्रस्थ बनानेका जो संकल्प करता है उसमे ही प्रस्थका व्यवहार करता है। इसी तरह पानी वगैरहके भरनेमें लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पुछता है-आप क्या करते हैं ? वह उत्तर देता-भात पकाता हूँ । किन्तु उस समय वहाँ भात कहाँ ? भात पकानेके सकल्पसे वह जो उदाम कर रहा है उसीमें वह भातका व्यवहार करता है। इस प्रकार अनिष्पन्न अर्थके संकल्प मात्रको विषय करनेवाला जो कोकव्यवहार है वह नैगमनयका विषय है। इसीसे नैगमनयका विषय अगुद्ध द्रव्य है। बकलंक देवने अष्टशतीमें लिखा है कि दो मूल नयोकी शुद्धि और अगृद्धिकी अपेक्षासे नैगमादि नयोंको उत्पत्ति होती है । उसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दिने अष्ट-सहस्रोमें लिखा है कि मुलनय इव्यार्थिककी शुद्धिसे संग्रहनय निष्पन्न होता है क्योंकि वह समस्त उपाधियोसे रहित शुद्ध सन्मात्रको विषय करता है और सम्यक् एकत्व रूपसे सबका संग्रह करता है। उसीकी अशुद्धिसे व्यवहारनय निष्पन्न होता है क्योंकि वह संग्रहनयके द्वारा गृहीत अर्थोंका विधिपूर्वक भेद-प्रभेद करके उनको ग्रहण करता है। जैसे वह सत् द्रव्यरूप है या गुणरूप है। इसी तरह नैगम भी अशुद्धिसे निष्पन्न होता है क्योंकि वह सोपाधि वस्तुको विषय करता है। उस नैगमनवकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है-इल्पमें, पर्यापमें और द्रव्यपर्यायमे । द्रव्यनैगमके दो भेद हैं-शुद्धद्रव्यनैगम, अशुद्धद्रव्यनैगम । पर्यायनैगमके तीन भेद है--अर्थपर्यायनैगम, व्यजनपर्यायनैगम, अर्थव्यंजनपर्यायनैगम। अर्थपर्यायनैगमके तीन भेद हैं-शानार्थ-पर्यावनगम, जेवार्यपर्यायनगम, ज्ञानजेवार्यपर्यायनगम । व्यजनपर्यायनगमके छह भेद है - शब्दव्यजनपर्यायनगम, समिभिरूढव्यजनपर्यायनेगम, एवभूतव्यंजनपर्यायनेगम, शब्दसमिभ्रूडब्यंजनपर्यायनेगम, शब्द-एवभूतब्यजन-पर्यायनेगम, समिभिरूद-एवंभृतव्यंजनपर्यायनैगम । अर्थव्यजनपर्यायनैगमके तीन भेद है- ऋजुसूत्र शब्द-अर्थव्यंजनपर्यायनैगम, तरुजुसूत्र-समभिरूड-अर्थव्यं जनपर्यायनैगम, ऋजुसूत्र-एवभूतक्षर्यव्यं जनपर्यायनैगम । द्रव्यपर्यायनंगमके आठ भेद--शुद्धद्रव्यवहजुसूत्र द्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्रव्य शब्द-द्रव्यपर्यायनंगम, शुद्धद्रव्य समिभिक्डद्रव्यपर्यायनैगम, शुद्धद्रव्य-एवंभूतद्रव्यपर्यायनैगम, अशुद्धद्रव्य-ऋजुमूत्रद्रव्यपर्यायनैगम, अशुद्धद्रव्य-शब्द-द्रव्यपर्यायनेगम्, अशुद्ध द्रव्य-समिक्दद्रव्यपर्यायनेगम्, अशुद्धद्रव्य-एवभृतद्रव्यपर्यायनेगम् ।

नैगमनयके उक्त भेदोको गिनाकर विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि, लोक और शास्त्रके अविरोधपूर्वक उदाहरण घटा लेना चाहिए। किन्तु इनके उदाहरणादि किसी अन्य सन्धमें मेरे देखनेमें नहीं आये।

नैगमनयके विषयमे आशका और उसका परिहार-

शंकाकारका कहना है कि यह नैनामनयका विषय तो अविष्यमें होनेवाली संज्ञाका आश्रय छेकर वर्तमानमें महिष्यका उपचार करना मात्र है। जैसे तपडुळको मात्र कहना या जो अध्य वहीं है उसे प्रध्य कहना। आचार्यका कहना है कि राकाकारका उपचार अर्थमा है; क्योंकि बाह्न क्योंमें उस प्रकारका अप्ययसमाय नहीं है। अपने जाने जा रहे संकरपके होनेपर ही हम जबकी महाचि होती है।

र्याकाकारका कहना है कि नैगमनय तो नावि संज्ञा व्यवहाररूप है जैसे राजकुमारको राजा कहना या चावकको मात कहना । आचार्यका कहना है कि ऐसा नहीं है जर्यात् नैगमनय केवल भावि सज्ञा व्यवहार नहीं है। भावि सज्ञा व्यवहारमें तो राजकुमार और चावल वस्तुभृत होते है। किन्तु नैगमनयमे तो कोई

 <sup>&#</sup>x27;भाविसंज्ञान्यवहार इति चेत् न, मृतद्रव्यासंनिचात् ।-तत्त्वार्यवार्तिक १।३३।३। २. 'द्रव्यार्थिक-पर्यापार्थिक-प्रविभागवतार्भगमादयः सन्दार्थनया बहुविकत्या मूलनबद्वयसुद्धम्याम् ।'—अष्टसहस्री प्० २८७ ।

येद्वा नेकं मार्ग योज्य स सत्तां नेवमो मतः। षमंत्रोधांमंणोबांपि विवस्ता धर्मपामिणोः ॥३५॥ प्रमाणात्मक एवायमुभ्यप्राहरूततः। इत्ययुक्तमित् सत्येः प्रधानगुणमावतः ॥३६॥ प्रधान्येनोभयात्मातमर्थं गृङ्कद्वि वेदनस्। प्रमाणं नान्यदित्येतत्रप्रपञ्जेन निवेदितस् ॥३०॥ संग्रहे ज्यवहारे बा नान्त्रभावैं, समीवस्त्वे। नेवासम्य सर्वोश्वकसम्बद्धाप्रवाल्यावः ॥३८॥

बस्तु-भूत पदार्थ सामने नहीं है न तो वहाँ वह लकड़ी हो वर्तमान है जिसमें प्रस्य बनानेका संकर्य है और न पावल हो बर्तमान है जिसमें भारका सकल्प है। वहाँ तो केवल संकरमात्र हैं उसीमें भावि वस्तुका व्यवहार किया जाता है। संकर्मका आधारमृत कोई पदार्थ वहाँ नहीं है अत नैगमनयमे और भाविसज्ञा व्यवहारमें अन्तर है।

अथवा 'नैकं गमी नेगम ' इस च्युरपत्तिकं अनुसार जो दो धर्मोंमेंसे या दो धर्मियोंमेंसे या धर्म-धर्मीमेंसे विवक्षाके अनुसार केवल एकको नही जानता उसे सरजनपुरुष नैगमनय कहते हैं।

नगम सन्दर्भी एक स्पूर्त्यात्तिके अनुसार तो असर उसका अक्षण बतलाया था, यहाँ उसकी दूसरी स्पूर्त्यात्तिक अनुसार वर्ष किया है। जो दो धनाँमेंसे या दो धनियोगेसे या दो धर्मधर्मियोगेसे केवल एकको न जानकर गौणता और मुक्तताकी विवसासे दोनोको जानता है वह नैगमनय है। इसको उदाहरणीके द्वारा आगे प्रन्यकार स्वयं स्पष्ट करेंगे।

शंकाकारकी शंका और उसका समाधान-

श्रीकाकारका कहना है कि नैगमनय प्रमाणस्वरूप हो है स्वीक्ति वह जब्द और पर्याय दोनींका प्राइक है। आचार्यका कहना है कि एमा कहना अयुक्त है नैगमनय धर्म और धर्मासेंग एकको प्रधानस्थ-के और दूसरेको गीणस्वरमें जानता है। जो ज्ञान यम और धर्मा दोनोंको प्रधान रूपमं जानता है वह प्रमाण है, यब नहीं है, यह यहके विस्तारक्षे कहा है।

प्रमाण और नैमामपने बन्तर हैं। प्रमाण डब्ब्यर्थाधासक वस्तुको प्रथान रूपसे जानता है उससे एक क्षेत्र गौण और इसरा अंग्र मुख्य नहीं हैं। दोनो अशात्मक वस्तु ही मुख्य हैं। किन्तु नैगमनको विषयमें सर्म और समीमिसे एक मुख्य और इसरा गौण होता है। यहीं ,दोनोसे अन्तर है। इसस्तिए नैगमनयका अन्तर्भाव प्रमाणमें नहीं होता।

संप्रहमय और म्यवडाशनयमें भी नैगमनयका अन्तर्भाव नहीं देखा जाता क्योंकि वे दोनों बस्तुके एक ही अंबको जाननेमें समय हैं।

प्रमाणसे नैनमनयमें मेर बतलाकर अब संग्रह और व्यवहारनय से उसकी भिन्नता बतलाते हैं। संग्रह और व्यवहार नय भी बस्तुक एक-एक अशको ही जानते हैं। जबकि नैगमनय दोनो अशोको गौण मुख्य करके जानता है। अत. उसका अन्तर्भाव संग्रह और व्यवहार नयमे नहीं होता।

१. 'छ हि नेषा प्रवर्तते, हन्ययो पर्याययोऽव्याप्याययोवां गुणप्रधानभावेन विवस्तायां नेषमस्वात् नेकं गमो नेषम इति निर्वचनात् ॥'—अष्टवहस्त्री पु० २८७ । 'युणप्रधानभावेन धर्मयोरेकधर्मर्गण । विवस्ता नेवमोऽस्यन्त-भेदोक्तिः स्वासदाङ्कतिः ॥—कर्षीयस्वय । २. मावमोदय—अ० व०, बावनमोहस्—मु० २ ।

न जुंसुत्रादिषु प्रोक्त हैतोरेवेति षष्नयाः । संग्रहात्व एवेह न बाच्याः प्रपरीक्षकैः ॥३९॥ सप्तेते निवतं युक्ता नैगमस्य नयत्वतः । तत्र पर्यायगस्त्रीया नैगमो द्रव्यगो द्विया । द्रव्यपर्यायगस्त्रीया नैगमो द्रव्यगो द्विया । व्यपर्यायगस्ताव नृगमुख्यस्वभावतः । कर्षवरस्तृत्यभिप्रायः प्रतिचनुः प्रवायते ॥४२॥ यथा प्रतिकाण च्वति युक्तस्तिक्वरित्या । इति । तारार्थपर्यायो विद्योग्यतया गृणः ॥४३॥ सर्वेवत्सार्थपर्यायो विद्योग्यत्वेत मुख्यतास् । अतिगच्छन्निप्रती । तार्थ्यवे व विद्यायात् ।

उक्त अश्यासे ही ऋजुसूत्र आदिमें सी नैगमनय का अन्तर्भाव नहीं होता। इसिक्टए परीक्षात्रधानी आचार्यों के समह आदि उह ही नय नहीं कहने चाहिए।

जन्तुम्, आदि नय भी वस्तुके केवन एक ही अवको बहुण करने हैं। इसिज्य समझ आदि छह नयो से अनिष्कित एक नैयामनय भी मानना चाहिए। ताहिंक विद्यमेन दिवाकरने अपने सम्मतिनकीं नैनयामयको छोडकर मयहादि छह हो तथ बताजये हैं। उसीको लड़्य करके विज्ञानिदस्वामीने नैनयामयकी स्थापना की हैं और उसे एक पत्क त्या सामा हैं।

अद नैसानके नय होनेसे नियमसे ये सात नय उचित हैं । उसके तीन भेदोंका विस्तार करनेपे किन्ही आचार्योंने नी नय कहाँ हैं ।

आचार्य विद्यातिन्दिने अपने तत्त्वार्य <sup>2</sup>रुणोक्वातिकके व्याख्यातमे नैगमनय के तीन भेद कहे ह— पर्यायतिमा, उध्यतिमा और स्थपयाविनेगम। उनसेने पर्यावतिमयके तीन भेद है—अर्थ्ययायतेगम, अध्यत्त्ययाँय-नैगम और अर्थयन्त्रमधाँवतिगम। उध्यतिमाके दो भेद है—च्युद्धज्यतिमा और अगुद्धज्यातेगम। इध्यययाँय-नैगमके चार भेद है—च्युद्धज्यार्थयायिनगम, शुद्धज्ञ्यात्रम्थायतेगम, अगुद्धज्ञ्यार्थ्ययापिनगम, अगुद्धज्या स्थावत्यायात्रमेगम। इस प्रकार तैगमनयके नौ मेद है।

उनमें से पर्यायनैतामके तीन भेर, ब्रव्यनैतमके दो भेर और ब्रव्यपर्यायनैतामके चार भेर, स्थिर जानियोंने निश्चित रूपसे कहें हैं।

आगे प्रत्यकार नैगमनयके उक्त भेदोमेसे पर्यायनैगमनयका कथन करते है-

िक्षी एक वस्तुम हो अर्थवर्षा में हो प्रश्चवर्षा हो सहि । जैसे प्राणोका मुख्य संवेदन प्रतिकृत नासकी प्रास्त हो रहा हैं। वहीं मुक्तस्य अर्थवर्षाय तो विद्योत्तण रूप होनेसे तोण हैं और सबेदनरूर अर्थवर्षाय विद्यायकर होनेसे मुख्यनाको प्राप्त हो रही ५९ हैं। अस्थय। इस प्रकार से उसका कथन नहीं किया जा सकता।

आत्माका मुखसवेदन---- पुत्कानुभूति क्षण-क्षणमे उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। यह नैगमनयका एक उदाहरण है। इसमें मुख और संबेदन ये दोनो अर्थपर्याय नैगमनयके विषय है। किन्तु इनमेंसे सवेदन नामक

१. हेतवाबेित अ० मु० ४, हेतो वो बेित-४०।२. मर्तवेते तुयुज्यन्ते-मु०२।३. भेदनास्था-४०।भेद-तास्था-मु०२।४. क्षण्यं-मु०२।५. --रीरिणि-मु०२।६ सत्तार्थ-अ०४०मु०१।७ पृ०२७०। सर्वया सुबसंवित्योनीनात्येः प्रमातिः पुनः । स्वाप्रयाजनायेषयेषां मामोप्रास्तातिः ॥५॥। करिवद् व्यञ्जनपर्यायो विषयी कुरुतेऽञ्जसा । गुणप्रधानभावेन धर्मिण्येकत्र नेगमः ॥४६॥। सर्वेतन्य मरीत्येव सत्वस्य गुणभावतः । प्रधानभावतरवापि चैतन्यस्याभिसिद्धितः ॥४॥। तयो स्त्यान्येष्टां निर्माति ।॥४॥। अर्थव्याजनपर्याये गोचरीकृत्वे परः ।। आर्थव्याजनपर्याये गोचरीकृत्वे परः ।।

अर्थपर्याय तो विशेष्यरूप होनेसे मुख्यरूपने नैगमनयका विषय है और मुख रूप अर्थ पर्याप सर्वेदनका विशेषण होनेसे गीणरूपने नेगमनयका विषय है। इस प्रकार दो अर्थपर्यायोगेसे एकको मुख्य और एकको गीण करके जानना पर्यायनेगमनन है।

आगे अर्थपर्याय नैगमाभामका उदाहरण देने है-

सुल और संवेदनको प्रस्पर्से तथा अपने आध्ययमृत आत्मासे सर्वथा मिस्र मानना अर्थरयीय-नैगमानास है . क्योंकि उस प्रकारको प्रतीन नहीं होती ।

को नैयमनय न होकर उसकी नरह प्रनीत हो उसे नैयमाशास या मिष्या नैयमनय कहते हैं। आरमासे उसको अर्थस्मीय सुक और सबेदन सबंघा थिय नहीं है और न परम्मर में ही सबेदा भिन्न प्रतीन होते हैं। किन्तु उनको परस्परने नया आत्मास नवा भिन्नमध्ये जानना अर्थद्याय नैयमाश्यस है, क्योंकि नृत्व और ज्ञान परस्परने कथा की है। ते हैं। की भी में प्रतीन भिन्न नहीं है। किसी भी इत्योंके उसके प्रणोकी पर्याप सर्वेश भिन्न है। यद-यदकी तरह मंदी मान नहीं होती है क्योंक इत्य गुण्यप्याप्तमक होता है उसी तरह मंदी होती है।

**आगे** व्यवन पर्याय नैगमनयका स्वरूप सोदाहरण कड्ने है--

है। होई नैरामनय एक धर्मीमें गीणता आर प्रधानगामें हो स्थेजन पर्यायोंकी ठीक-ठीक विषय करता है। होने सामामी सर्पननय हैं। यहाँ भागे तो चेनन्यका विषयण होनेसे गीमक्सरे नैरामनयका विषय है। और वैतम्य प्रचीनय होनेसे मुख्यरूपमें नेगामनयका विषय है। वर्तमान क्षणवर्ती सुस्मयपीको कर्य-पर्याय कहते हैं और स्यूज्यवायको जो बचन गोण्य हो। य्य मानवर्षाय कहते हैं।

**आगे** व्यजनपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहते हैं—

एक सन और वैतन्यमें पश्स्वस्में तथा उनके आधारभूत आध्यासे अध्यन्त सेद कहना ध्यंजन पर्यायनैतमामास है क्यो।क इस प्रकार कथनमें विशेष दाय प्राप्त होता है।

बादि सत् और जैनन्य सर्वया निम्न होते तो 'सज्बेतन्य' इस प्रकारका विशेषण विशेष्य बास नही बन सकता। तथा चैतन्यको मनुसे सर्वया निम्न माननेपर चैतन्य कसत् हो बायेगा। इसो तरह आस्माको सन् और चैतन्यमे सर्वया निम्न माननेपर वाल्मा असन् और अचेतन हो जायेगा। किन्तु न तो चैतन्य असत् है और न आस्मा हो असत् और अचेनन है। अस्त उक कच्यनि निरोध योग आसा है।

अर्थ व्यजन पर्याय नैगमका स्वरूप कहते है-

क्षयं व्यवज्ञनपर्याय नैसमनय अर्थपर्याय और ज्यवनपर्यायको गौण मुख्यरूपसे विषय करता है। जैसे धार्मिक पुरुषमें मुखपूर्वक जीवन पाया जाता है।

१. जीवित्व-अ०, म्०१।

भिन्ते तु सुखबीवत्वं योऽभिमन्येत सर्ववा । सोऽर्वव्यञ्जनपर्यपिनेगमामास एव तः ॥५०॥ गुद्धद्वव्यमसुद्ध च तवाभिग्रेति यो नयः । स तु नेगम एयेह सग्रहव्यवहारजः ॥५१॥ सद्दद्वयं सक्क वस्तु तवान्वयविनिरचयातः । इत्येवमवगन्तव्यस्तद्भद्रोशिसस्तु दुर्गयः ॥५२॥ यस्तु पर्यायबद्द द्वयं गुणवद्वेति निर्णयः । व्यवहारन्याज्ञातः सोऽरुद्धद्वव्यनेगमः ॥५३॥ तद्भेदेकान्तवातस्तु तदामासोऽनुमन्यते । तपोक्तवेवंद्विरन्तवर्व प्रत्यासोऽनुमन्यते ।

उक्त दृग्टान्तमें मुख अर्थपर्याव है और जोवन व्यंजनपर्याय है 'मुख' विशेषण है और जीवन विशेष्य है। विशेषण गौण होता है और विशेष्य प्रधान होता है।

अर्थ व्यजन पर्याय नैगमाभानका स्वरूप कहते है-

को सुख और जीवनको सर्वधा मिस्र मानता है वह हमारा अर्थस्थजन पर्याय नैगमामास है।

पर्याय नैगमके तीन भेदोका स्वरूप बतलाकर आगे द्रध्यनैगमके भेदोका स्वरूप उदाहरणपूर्वक कहते है—

जो नय शुद्ध दृष्य और अशुद्ध दृष्यओ गौण शुक्य रूपसे जानता है वह तो वहाँ संप्रह और स्यवहारजस्य नैगमनय ही है।

समस्त वस्तु मन् द्रव्य हे क्यों क मभी वस्तुओंमें मध्य और द्रव्यश्वके अन्वयका निश्चय है। इस प्रकास्त्रे जाननेवाला मृद्धद्रव्यनेगम है और सध्य तथा द्रव्यश्वके सर्वथा भेदको कथन करना दुनिय है।

संप्रहृतपका विषय गुद्ध इन्य है और व्यवहारत्यका विषय अयुद्ध इन्य है। नेगमन्य धर्म और धर्मिमिसे एकको गौण एकको मुख्य करके विषय करता है यह पहरे जिल्ल आये हैं। धरस्त बस्तु सदृहन्य कप है। यह पुत्र नैगमन्यका उदाहरण है। दस उदाहरणमें दृष्यपना मुख्य है क्यों कि वह विशेष्य है और उसका विशेषण सत्य गौण है। सन्य और दृष्यत्वको सर्वया भिन्न मानना नैसा कि वैशेषिक दर्शन मानता है, गुद्ध इन्य नेगमनामास है।

आगे अशुद्ध द्रव्य नैगमका उदाहरण देते है-

न्नो नय 'वर्षायवाळा दृब्य' है या 'गुणवान् दृब्य' है एत्मा निर्णय करना है यह व्यवहान्त्रयसे उत्पन्न हुआ अञ्चद्धव्यनेतम है।

संग्रहरायके विषयमे भेद-प्रभेद करनेवाले नयको व्यवहारन्य करूने है । अत इम्य पर्यायवाला है या गुणवाला है, यह उदाहरण अधुद्धडव्यनेगमनयका है । चूंकि भेदबाही होनेमे व्यवहारनयका विषय अधुद्ध इस्य है बत नेगमके इस भेदको व्यवहार जन्य बतलाया है ।

अशुद्ध द्रव्य नैगमाभासका स्वरूप---

पर्याय और इस्वर्मे या गृथ और इस्वर्मे सर्वधा भेट् भानना श्रृह्वद्रस्य नैयसाशास साना जाता है; क्योंकि बाह्य और अन्तरग पदार्थोंमें उक्त प्रकारसे भेट्का कथन करनेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विरोध भाता है। सुद्धड्यार्थययाम्बनमोऽस्ति परो यथा।
सत्सुख सणिक ेत्रिद्ध ससारोऽस्मिन्तिराणम् ॥५५॥
सत्सुख सणिक ेत्रिद्ध ससारोऽस्मिन्तिराणम् ॥५५॥
सत्य सुखार्थययायाद्भिन्नमेवित समितः।
दुर्गीति स्थारस्वायत्वादिति नोतिविदो विदुः ॥५६॥
सण्येक सुखो जोवा विषयीति विनित्त्वयः।
विनिर्दिष्टोऽर्थपर्यायासुद्धड्यनेगमः ॥५७॥
सुखज्ञीवभदोक्तिस्तु सर्वेषा मानवाधिता।
दुर्गीतिरेव वोद्धव्या गुरुवोधेरस्ययम् ॥५८॥
गावरो कुरते वृद्धड्यब्य्य-जनपर्ययौ।
नेगमाऽन्यो यथा सिज्यस्मान्यमिति निर्णयः॥५९॥

हत्यका लक्षण गुणवर्षावस्त है। समर वे गुण और पर्याव हव्यसे सर्वया पित्र गही है। यदि उन्हें सर्वया पित्र माना जायेगा दो दोनोंका हो सत्त्व नहीं बनेगा, क्योंकि गुणोके बिना हव्य नहीं बनदा और उच्य के बिना निराधार होनेगे गुणोका लभाव प्राप्त होना है, जैसे आनिक बिना औष्ण्य नहों रहता और औरप्यके बिना अपिन नहीं रहती। इसी तरह जात्माके बिना ज्ञानित गुण नहीं रहते और शानादि गुणोके दिना आन्या नहीं रहता। अत जो नय उनके भेरदों मानना है वह नयाभास है।

आगे गुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमनयका उदाहरण देते हैं---

इस समान्से सम्हारूप सुन्ध झाँकह सिद्ध है एसा कहता झुद्ध इत्याधेष्वयिक्तेगसनय है। उत्परके दृष्टात्तमे सुख अर्थभर्याय है। और उसका विशेषण 'सत्' हब्य है अतः यह नय हत्यको गोण रूपसे और विशेष अर्थगर्याय सुलको प्रधान रूपसे विषय करता है।

आगे शुद्धद्रव्यार्थवर्यायनैगमाभासको कहते है-

सुलस्त्रस्य अध्यवनीयमे सत्त्व सर्वया निष्क हा है इस प्रकारका अभिप्राय दुर्नय है। वया कि मुख और सरवको सर्वया निष्क सानरेसे अनेक शुद्धाएँ आतो हैं, ऐसा नयोंको जाननेवाले िहान् समझते हैं। अत सुख और सरवको सर्वया निष्क सानना खुबहस्य-अर्थपर्याव बैतासावास है।

आगे अगुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमका स्वरूप कहते है---

विषयी अंत एक क्षण तक कुता है इस प्रकारका निश्चय करनवाला अञ्चल द्रश्य अर्थपर्याय नैरासन्य कहा है।

यहाँ गुल तो अर्थपर्याय है। और विषयी जीव अञ्चद्वद्य है। यह तय अर्थपर्यायको गौण रूपसे और अनुद्वद्रव्यको मुख्यरूपसे विषय करता है।

अगुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगमाभासका स्वरूप कहते हैं-

सुख और टीनडी सर्वशा मिल कटना नो प्रमानमें याधित हैं। अन शृद जानियों के द्वारा उसे दिना दिमा प्रकारक महायके दुर्नन डा जानना चाहिए। अर्थात् सुख और जानको सर्वशा मिम्न नहना अपुददुरमार्थयपरिवर्गमानास है।

आगे शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्याय नैगमनयका उदाहरण देते है-

ती क्षरी गुढ़दुव्यव्यवनवर्षावर्षमानम् गुढ़दुव्य और म्यंत्रनप्यिको विषय करतः है। जैसे विस्ता-मान्य सस्तक्ष द यह निर्णय गुढ़दुव्ययत्रनयर्गीवर्षगमन्य है। यहाँ सन् मा गुढ़ द्रव्य हे और चैनन्य-पना स्वतनप थि है। यह नय गोम-प्रधानकृषये गोनोको भानता है।

१ शुद्धं।

वियते चाररोऽसुद्धश्यव्यञ्जनपर्यंगे ।
अर्थोकरोति य. सोऽत्र ना गुणीति निगयते ॥६०॥
मेदीभिदाभिरत्यन्तं प्रतोतैरपकापतः ।
पूर्ववन्नेगमाभासो प्रत्येतव्यो तयोरित ॥६१॥
नवधा नेगमस्येवं स्थातेः यञ्चदशोदिताः ।
नया प्रतोतिगास्वा. संग्रहादिनयेः सह ॥६२॥
रिक्रव्येन विशेषाणां प्रहणं मग्रहो नयः ।
स्वंजातेरिवरोयेन दृष्टेष्टास्या कर्षचन ॥६३॥
सम्ब्रीभावसम्यक्त्वं वर्तमानो हि गृह्यते ।
रिक्रव्या छक्षणं तस्य तथा सति विभाष्यते ॥६५॥
गृह्यद्वव्यमित्रीत सम्मात्रं भग्रहः परः ।
नावारीविशेषेषु सदौदासोन्यमाणिह ॥६५॥

#### आगे अगुद्धद्रव्यव्यजन पर्वाय नेगमनयका स्वरूप कहते हैं-

ों अगुद्धहुन्य और ज्याजन वर्षायको निषय करता है वह चीया अगुद्धहुन्य-पंजनवर्षीय नंगमनन है। जेम भूगा मुद्ध राजने पाण जो अगुद्धहुन्य है भीर सनुष्य राजनवर्षाय है। इस्क होनों नयों हारा विषय किये मा जून्य और वर्षायका राज्यहुन्य से भीर साम साम अगुद्ध हुन्य होता जो कथन किया जाना है, वह पहिंछे है तह होनों नयोंका वैस्मासास जानना व्यक्ति, क्योंकि हुन्य और वर्षाय भेदके हारा जो कथन किया जाना है, वह पहिंछे है तह होनों नयोंका वैस्मासास जानना व्यक्ति, क्योंकि हुन्य और वर्षायम ने को मर्थमा भेदकी प्रताति होती है भीर मा स्वया भेदकी प्रताति होती है। अज सन् और वेतन्यस सर्वया भेद या सर्वया भेद स्वत्या भेद या सर्वया भेदि साम स्वत्या प्रताति होती होती है। अज सन् और वेतन्यस सर्वया भेद या सर्वया भेदि साम स्वत्या प्रताति होती है। अज सन् और वाणवान सुद्धहुन्य-यननदर्यावनेतामासा है। और सनुष्य वथा गुणवान्यने सर्वया भेद या सर्वया अभेद साम सुद्धहुन्यव्यानव्यान नेतामासास है। स्वत्या सुद्धहुन्यव्यानव्यान नेतामासास है। स्वत्या स्वत्या सुद्धहुन्यव्यानव्यान नेतामासास है।

आगे नैगमनयके भेदोका उपमहार करते हैं-

हस प्रकार नैगमनयकं नी प्रकार कहनेसे सम्रहनय आदि खह नयोंके साथ प्रतीनि सिद्ध नयोंकी सरुपा उन्तर कही है।

नेनानगढ़ नी भेद उत्तर इस प्रकार कहे हैं—नैयमनयके तीन भेद—पर्यायनेना, इन्यर्गमा और इन्यर्गमानिना । प्रांचिनमके तीन भेद है—जयंप्यायिनाय, व्यवत्यायनेना और अवंध्ययन-पर्यायनेना । प्रांचिनमके तीन भेद है—जयंप्यायनेना, व्यवहरूष्ट्रमें । इन्यर्गमानेना के तो भंद है—जुद्धक्यार्थना । इन्यर्गमानेना के बार भेद है—जुद्धक्यार्थनायंप्यिनेना, जुड्डक्थ्यनन्ययंपिनेना । इन्यर्गमानेना । स्वयंप्यायनेना । स्वयंप्यायन

आगे सग्रहनयका स्वरूप कहते है-

प्रश्यक्ष भोर भनुमान प्रमानोंके द्वारा अवनी जातिका विरोध न करते हुए समी विशेषींका कथिनत् ए क्लब्स्टाने प्रहान करना स्प्रहत्य हैं। 'समझ' में 'सम्,' कट्ट्या अर्थ 'एकीमान' और 'समीचीनवना' त्रिया जाता है। शीर ऐमा होनेपर सम्रहत्यका कक्षण उसकी निरुक्तिके द्वारा किया जाता है। पर सम्रह-

१ 'भंदाभिसन्यस्यस्य प्रगीतेरपणापक '—मु० २। मिदाभिदा-मु० १। २ एकस्वेन मु० । ३ सवाते-अ०, मु०, सुत्राने-व० । 'स्वजात्यविरोधेनेकष्यभुगनीय प्रयोगनाकात्यसेदानविष्ठेषण समस्त्रप्रहणात् संसह. । ---सवाधानित् १।३ ' ४ णुद्धत्वसिर्धित संबहस्यसभेदत । भेदानां नासदार्थकोऽस्यस्ति भेदो विरोचतः ॥ ---स्वधीबरङ्ग ।

निराङ्कतिबिशेषस्तु सत्ताद्वैतपरायणः । तदाभासः समास्यातः सद्भिद्ददेष्टेष्टवायनात् ।।६६। अभिग्नं अन्तर्भरेभ्यः सर्वेषा बहुचानकम् । महासामान्यमित्युक्ति अर्थायद् दुर्गयन्या ।।६७।। इन्द्रबह्म ति चान्येषा पुरुषाद्वैतिमत्यिप । सर्वेदनाद्वय चेति प्रायणोऽप्यत्र दिशितम् ।।६८।।

नय सत्तामात्र ग्रुद्धदृश्यको मानता है। और वह यहाँ सदा सम्पूर्णविशेष पदार्थोर्से उदासीनताको भारणकरता है।

"तयह' शब्द दो शब्दों के मेनले बना है। उनमें से 'सम' का वर्ष है एकी भाग या एक्टव तथा सम्पन्न या समीचीनपना। और 'यह' का वर्ष है यहण करना। दोनोको मिन्ना देनेसे समृहका वर्ष होता है—समीचीन एकवल्लासे यहण करना। 'संबह' शब्दको इस व्युत्तिक हो उचका नक्षण स्पन्न हो तथा है। व्यव्ति समस्त भेर-प्रमेदोक्त — उनको जो-जो जाति है उनके अनुसार उनमें एकवके यहण करनेवाले नयसी संयुत्तव कहीं हैं जैसे 'तम' कहनेवर सत्ताके आधारमून सभी पदार्थीका संबह हो जाता है। 'त्यां कहनेवर जोव, अजीव और उनके भेद-भेदोका संबह होता है। 'यट' कहनेवर 'पट' स्पसे कहे जानेवाले सस्तत यटोका सबह हो जाता है।

संग्रहनयके दो भेद हैं—परसंग्रह और अपरमंग्रह। परसंग्रहनयका विषय सत्तामात्र गुद्धडव्य है। सह नय सत्ताके सम्पूर्ण भेद-प्रभेदोमें सदा जदासीन रहता है। अर्थीत् न तो उनका निषेत्र ही करता है और न उनको विधि ही करता है।

परसंग्रहनयाभासका स्वरूप कहते है ---

जो नय सम्पूर्ण विशेषों का निराकरण करके केवळ सलाहैलको हो मानना है वह विद्रानीके द्वारा परसम्प्रदासास कहा गया है क्वीकि सलाहैलमें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणीके द्वारा बाबा आता है। स्रीव्योकि द्वारा माना गया प्रधान तच्च महान् अहंकार आदि तेईल प्रकारके स्थक नेदींने सबंधा अभिन्न है अतः सहारामान्यव्यक्ष है। इसा तद्व तदादितवादी शब्द्यकां अहेतक्य मानते हैं। ब्रह्माहैतवादी पुरुषाहैत मानते हैं। बीढ़ोंका एक येद योगाच्यार ज्ञानाहैत मानता है। ये सब परसंग्रहामाल हैं। यह बात अन्य प्रधाने दिल्लायो गयी है।

भारतीय दर्शनीमें कई दर्शन अर्डतवादी है। अर्डतका मतलब है—ऐकारम्य—केवल एक ही तत्वकी मान्यता और संदक्ष सर्वाया अभाव। यथा—महाहितवादी केवल एक ब्रह्मका ही मान्यता है—जह और नेवत स्व उत्तीके विकार है। सब्दाई त्वादी वेपकरण स्व व्यवस्था हो मान्यता है—जह और नेवत स्व उत्तीके विकार है। सब्दाई त्वादी वेपकरण सब्दाइत गामक अर्डतवरचको स्थोकार करते हैं। उत्तरक कहना है कि जयन्त करवान होती है। बोद्धमत विकार है। सामक कार्यक हिना तो कोई साम होता है कि उत्तर होती हो। बोद्धमत विकार है। सेवार कार्यक मान्यता है क्यांत होती हो। बोद्धमत अर्वतायदी तो जही है किन्तु वह जो एक प्रधान नामक तत्व मान्यता है उस प्रधानको अपने विकारों है। वासक अर्वतायदी तो जही है किन्तु वह जो एक प्रधान नामक तत्व मान्यता है उस प्रधानको अपने विकारों है। इस प्रकारका अर्डत समहन्यका विषय अर्वता है। सेवार है। अतः एक तरहने वह भी क्याईतक्ष्य हो जाता है। इस प्रकारका अर्डत समहन्यका विषय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता। यदि एसा करती वह संबहन्य सर्वाय एकवको विषय करता है किन्तु अनेकत्वका निरास नहीं करता। विषय है। और सर्वधा अर्डतवाद संबहन्याभावका हिष्य है। वेपिक कर्या अर्डत प्रतीविवरक है। स्वया सर्वतवाद सुष्य-पाप कर्योक्षका क्षेत्र , क्यांक्षका स्वत्य संवत्यका विषय है। और सर्वधा अर्डतवाद संबहन्याभावका है जिस है। स्वीक कर्यता है विवार विवार है। विवार अर्वताद सुष्य-पाप कर्योक्ष करती है प्रविवार सेव्या अर्डतवाद संबहन्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य है। स्वीक सर्ववा अर्डतवाद संबहन्य स्वत्य 
द्रव्यत्वं सक्तव्रद्रव्यव्याप्यभित्रेति चापरः । पर्यायत्वं च तिःशेषपर्यायव्यापि नंग्रहः।।६५॥ तयेबाबान्तरान् सेदान् संगृद्धौक्तवतो बहुः । वर्ततेऽयं नय सम्यक् प्रतिपक्षानिराकुतेः।।००॥ स्वव्यक्तयारकतंकान्तस्तदाभासोऽय्येकेषा । प्रतीतिबाधितो बोध्यो निःशेषोऽय्यनया दिशा ।।०१॥ सप्रहेण गृहोतानामर्थानां विधिपूर्वकः । योऽवहारो विभाग स्थाह् स्ववहारो नयं स्मृतः ।।०२॥ यसनतद्दद्वव्यपर्योगाविति प्रागृष्टज्युतृतः।।।०३॥

हो सकती। स्वोक्ति अद्वैतको सिद्धिके लिए कोई प्रमाण मानना ही होगा, और प्रमाणके माननेपर प्रमाण और उसका विषय प्रमेय अर्देत दो हो जायेगे। इसका कथन अष्टसहस्रीके दूसरे अध्यायमे किया गया है। बहींखे देन जेना चाहिए।

आगे अपरसग्रहनयका स्वरूप कहते हैं --

अवर समहत्वय सम्पूर्ण हरवोंने स्वापी हरवारको और सम्पूर्ण पर्वाचीमें स्वापी पर्याचलको विषय करता है। हसी प्रकार बहुतसे अवास्तर भेट्रीका एकवनेले संग्रह करके यह नय प्रकृत्ति करता है। अपने प्रतिपक्षका निराकरण नहीं करनेसे यह नय सम्यक है।

पर संग्रहन्य तो केवल समस्त पदार्थभाषी सत्तासामान्यको विषय करता है। और उसके भेर-प्रभेशे-को एकत्वरूपसे सग्नह करके अपर संग्रहन्य जानता है। जैसे, सम्पूर्ण हब्योंमे व्यापी द्रष्यत्व सम्पूर्ण और पूर्वायोमे व्यापी पर्यायत्व अपर सग्रहन्यका विषय है।

आगे सग्रहाभासका स्वरूप कहते है-

अपनी स्यक्ति और जातिक सर्वया एकासकवनेक। एकान्त अवस्त्रप्रदासाम है वह अनेक प्रकारका है तथा प्रतीतिसे बाधित है। इसी प्रकार समस्त समहामासोंको जान खेना चाहिए।

ज्यात हम्यातम् हो है, इन्यातसे भिन्न इच्योका बनाव है। ऐसा मानता अपरसंग्रहाभाव है। तथा पर्यायत्व पर्यायत्व पर्यायत्व हो है, पर्यायत्व भिन्न पर्यायात्व कामा है यह भी अपरसंग्रहाभाव है। हो तरह जीवत्व जीवात्वक हो है, युद्वज्वत्व युद्वग्वात्वक हो है, मर्पत्व धर्मात्यक हो है, युद्वज्वत्व युद्वग्वात्वक हो है, मर्पत्व धर्मात्यक हो है, अपन्ति अपत्व क्षार्यत्वक हो है, अपन्ति वात्व कार्यायत्वक हो है, अपन्ति कार्यायत्वक वार्यायत्वक हो है, अपन्ति कार्यायत्वक वार्यायत्वक वार्यवच वार्यायत्वक वार्यवच वार्यायत्वक वार्यायत्वक वार्यवच वार्यवच वार्यवच्यायत्वक

अब व्यवहारनयका प्ररूपण करते हैं-

संग्रहनयके द्वारा गृहांत पदार्थोंका विधिपूर्वक जो विभाग होता है उसे व्यवहारनय कहते हैं।

१. 'संबर्डण गृहीतानामर्थाना विधिपूर्वकमवहरण व्यवहार ।'—सर्वार्थसिद्धि ।।६३ । विधिपूर्वकम् छु० २ । २ नयः स न छु० २ ।

कत्यनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक् । प्रमाणकाधितोऽन्यस्तु तदाभासोऽवशीयताम् ॥ऽश। ऋजुसूत्रं क्षणघ्वंसि वस्तु सत् सूत्रयेद् ऋजु । प्राधान्येन गणीभावाद् द्रव्यस्यानपंषात् सत् ॥ ७५॥

और वह स्पवहारनय परलंप्रहनयमें उत्तरवर्ती तथा ऋजुस्क्रनयसे पहले अनेक प्रकारका है । जैसे जो सत् है वह तथ्य और पर्यापके भेटले दो प्रकारका है ।

परस्पाहतय सत् रूपसे सवका ग्रहण करता है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है जो सत् है वह ह्य्य और प्रयंक्षित्रय है। इसी तरह असरसंग्रह हम्बक्त्यसे सब हम्बोको यहण करता है और प्रयंक्ष्मित्र स्वायंग्रिण सहण करता है। अवहारनय उसका विभाग करता है कि इच्य जोवादिक मेदने एक एक हम्बारना है और प्रयंक्ष्मित्र हम्बोको असे वृत्त हम्बारना है। अस्त समायों और सहमायों के प्रेस्त है। मेदन हम्बारने असे वृत्त हम्बारने प्रयंक्ष्मित्र हम्बोको असे वृत्त हम्बारने असे वृत्त हम्बारने हम्बारने प्रयंक्ष्मित्र हम्बोको वृत्त हम्बारने असे सहभावो प्रयंक्षित्र हम्बोको असे वृत्त हम्बारने असे सहभावो प्रयंक्षित्र हम्बोको असे वृत्त हम्बारने असे हम्बारने प्रयंक्ष्मित्र हम्बारने स्वयं स्वयंक्ष्मित्र और सहभावो प्रयंक्षित्र हम्बोको पर्यावह करता है। अस्त स्वयंक्षित्र हम्बारने प्रयंक्ष्मित्र है। अस्त स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र हित्त स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्मित्र है। स्वयंक्ष्म

व्यवहाराभामका स्वरूप कहते है-

करानाके द्वारा आरोपित अर्थात् करियत द्वरण और पर्यायोंके विभागको प्रहण करनेवाछ नयको क्यवहाराभास जानना चाहिए, स्थाकि वह प्रमाणसे वाधित है।

हच्य पर्यायका भेद काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। जो नय उन्हें करियत भानता है वह व्यवहारा-मास है।

अब ऋजुसूत्रनयको कहते हैं --

ऋजुमुजनय प्रधानरूपसे क्षण-क्षणमें ध्वंस होनेबाटा पर्यायको वस्तृरूपमे विषय करता है । और विद्यमान होने हुए भी विवक्षा नहीं होनेसे दृष्यका गौजता है ।

ऋजुसूत्रनय केवल वर्तमान क्षणवर्ती पर्यापको हो वस्तुक्चित विषय करता है क्योंकि मृतप्यांचे तो नष्ट हो चुकी है और मविष्य पर्याये कमी उत्पन्न हो नही हुई है। अतः उनते व्यनहार नही चल सकता। यह इस नमकी दृष्टि हैं। यद्यि यह नय इव्यका निरास नहीं करता है किन्तु उसकी ओरते इसकी दृष्टि उदासीन है। इसीने इस नयको पर्यायापिक नयका नेद माना जाता है। इसकी दृष्टिमें सभी पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। जबकि इव्यापिक नयको दृष्टिमें सभी पदार्थ सर्वदा उत्पत्ति और विनाससे रिवेत हैं। निराकरोति यो द्रव्य बहिरन्तरुक सर्वेषा । सं "तदाभोऽभिमन्तव्य: प्रतीतेरपकापत: ।।१६॥ कार्यकारणता "नास्ति प्राह्मपाहकतापि वा । वाच्यवाज्यकता चेति ववाव्यवाज्यकता चेति ववाव्यवाज्यकता चेति ववाव्यवाज्यकता चेति ववाव्यवाज्यकता ।।१५०।। कोकसंवृति सर्यं च सर्यं च परमार्थतः ।।१५८।। ववेर्वं सिद्धश्रेष्ठवात्रिय्यः बृद्धाना धर्मदेशना ।।१५८।। सामानाधिकरण्यं व्व विशेषणिवश्रेष्यता । साध्यसाधनभावो वा क्वाचाराधेयताऽपि च ।।१५६।। मंयोगो विश्रयोगो वा क्वाचाराधेयताऽपि च ।।१५६।। संगुदायः क्वेष च श्रेत्यभावादि द्रव्यनिह्ने । त्यम्याभ्यव्यवस्या वा "भवेश्याराऽप्रिमिद्धनः ।।८१।।

ऋजुमुत्रनयाभासका स्वरूप कहते है-

जा नय नाह्य ओर अन्तरंग दृष्योंका मर्वधा निराकरण करता है, इसे ऋजुसूधनयानास मानना पाहिए क्योंकि वह प्रतीविका अपरुश्य करता है।

आगे उसी प्रतीतिके अपलायको स्वष्ट करते है---

५. वब प्रेत्यभावादिईव्यस्य निह्नबो म० २ । ६. सर्वदेष्टा म० २ ।

अन्वयां दृष्यका सर्वथा निषेष करनेवर कार्यकारणचना, प्राह्मगाइक्वना, और वाच्यवाचक्वना नहीं बतता। तथ ऐसी दशासे अपने इस्ट तत्त्वका साधन और पर पक्षका दृष्ण कैसे वन सकेगा। तथा ऑकस्प्यतःसस्यय और परमाधस्यय कैसं सिन्द हो सकेंगी विसका अवकत्त्वन कैकर दुर्बोका धर्मापरेश होता है। सामानाधिकत्त्रय, विशेषणविशेष्य मात्र, साध्यसाधनमात्र, साधारोधयमात्र, ये सब कहाँसे वन सकेंगे। संयोग, विशेषा, क्रियाकारकको स्थित, सादश्य, विसरवता, स्वसन्तान और परसन्तानको स्थित, समुद्राय, मरणशना वर्गारह और क्यामोक्षको स्वस्त्वा कैसे वन सकेंगी।

क्षणिकवादी बौदका मत है कि सभी पदार्थ एकसणवर्ती है दूसरे सणये उनका सर्वया विनाश हो जाता है। यदि पदार्थोको एक सणके अधिक दो शणवर्ती मान किया वायेगा तो उनका कभी भी नाश न हो सकते से पूरस्वतांका प्रसम आ जायेगा, और तब कृटस्व पदार्थम कम सा सक्रसमे अविदेशिया होनेसे अबस्तुरना प्राप्त होगा । इस प्रकारते बौद्ध स्थायों इत्यक्ते नहीं मानते । उनकी ऐसी मान्यता अरुपुत्र नयासा है, स्थोकि उनक मान्यता अरोविवंबस्ट है। प्रश्मिज्ञान श्रमाणवे अरयेक शास्त्र को सा और अन्तर प्रकार पूर्वपर्याय और उत्तरप्रयाय में मतुन्यत हो सिद्ध होता है। असे मिट्टी के विष्कृत घडा बन जानेयर भी मिट्टी-पनेका नाथा नहीं होता । फिर भी इत्यक्त पर्याय प्रतिक्षण उत्पाद और नष्ट होती रहती हैं। अत. बतुको स्थक्त विपाद सा निर्देश निर्द्ध और प्रमाद नहीं स्थाप अपनित्य माननेवर कृटस्थवांका प्रसम नहीं आता और ऐसा होनेयर उत्तमें सर्वया व्यक्तिस्था मानेवर स्वाद व्यक्तिस्था मानेवर्ष स्वाद स

बौदों को ही एक मेद योगाचार है वह विजान दैतवारी है, बाद्य पदायों को नही मानता। उसका कहना है कि वास्तविक दृष्टिसे विचार करनेपर न कोई किसीका कारण है और न कोई किसीका वार्य है और कार्यकारण मावका कमाव दोनेसे न कोई किसीका बाहक है न कोई किसीका वाच्य है। और वब कार्यकारण मावको तरह प्राच्याव कमाव कामक है न कोई किसीका वाच्य है। और वब कार्यकारण मावको तरह प्राच्याव कमाव भी नहीं है तो बाह्य परार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है। योगाचार को यह मान्यता भी ऋतुसूत्रनयासास है। क्सीक कार्यकारण मावका भी कर कुर्वा के सिद्ध हो सकता है। योगाचार कार्य का सम्बन्ध मान की स्वर्ध है स्वर्ध के स्वर्ध कर कार्यकारण माव कार्यको वास्तविक माने विना योगाचार कार्य का स्वर्ध कर कर कर है। यह अरु, म ११२ चकारण कुरू, म ११२ वासको प्राच्या कार्यका वासको प्रस्ति कार्यकारण माव कार्यका वासको प्रस्ति कार्यकारण माव कार्यका वासको किस्तव माविता योगाचार कार्यक स्वर्ध माविता योगाचार कर स्वर्ध माविता योगाचार कार्य कार्यका स्वर्ध माविता योगाचार कार्य स्वर्ध माविता योगाचार कार्यका स्वर्ध माविता योगाचार कार्य कार्य स्वर्ध माविता योगाचार कार्य स्वर्ध माविता योगाचार कार्यका स्वर्ध माविता योगाचार कार्य स्वर्ध माविता स्वर्ध माविता योगाचार कार्य स्वर्ध माविता स्वर्ध माविता योगाचार कार्य स्वर्ध माविता योगाचार कार्य स्वर्ध माविता स्वर्ध माविता योगाचार स्वर्ध माविता स्वर्ध मावि

३२

कालादि भेदतोऽपंस्य भेदं यः प्रतिपादयंत् । सोऽत शब्दनय जद्दप्रशानत्वादुवाद्वतः ॥८२॥ विश्वदृद्वयास्य बनिता सुरिर्ध्यक्षमादृता । पदापं कालभेदेऽपं व्यवद्वारातुरोचत ॥८३॥ करोति क्रियते पुण्यत्तारकायोऽन इत्यपि । कारकव्यक्रिमस्यानां मेदेऽपं च परे जन ॥८४॥ एहि मन्ये रेसेन्द्यादिकसाम्बर्गभवणि । सतिष्टेतावर्वतर्यदेतेरयाषुण्यहभेदने ॥८५॥ तत्र श्रेय परोक्षावामिति कल्द प्रकाशयत् । कालादिभेनेदारुप्यमित्वतेत्वास्त्र ॥८६॥

खण्डन की कर सकेगा । अपने पक्षके समर्थनमें वह जो कुछ बोलेगा, वह बाचक कहा जायेगा और उसका जो अभियाय होगा वह बाच्य कहा जायेगा । तभी वह स्वपक्षका समर्थन कर सकता है । और ऐसा होनेपर वाच्यवाचकभावकी सिद्धि होतो है। इसपरने विज्ञानाईतबादी योगाचारका कहना है कि बास्तवम तो वाच्यवाचकभाव आदि नहीं है, किन्तु लोकव्यवहारमें उन्हें माना जाता है अन कल्पित लोकव्यवहारसे हम स्वपन्नज्ञा माधन और विरोधीपन्नका उपन करेंगे । तो जैनाचार्यका कहना है कि एक लोकव्यवहार सन्य और एक परमार्थ सत्य ये दो प्रकारके सत्य भी प्रमाणने सिद्ध नहीं होने । तब बद्धका धर्मोपदेश भी बाज्य-वानकके अभावमें कैसे बन सकता है। तथा बाधारभन दृत्यको न माननेसे सामानाधिकरण्यभावका भी अभाव हो जायेगा । दो पदार्थोका समान अधिकरणमें अर्थात एक वस्तुमें ठहरनेपर ही समान अधिकरणपना बनता है अजिबहादमें ऐसा होना सम्भव नहीं है। और सामानाधिकरण्यके अभावमें विदेशण-जिद्दोग्यभाव भी नहीं बनता । जैसे 'सब क्षणिक है सत होनेने' यहाँ सब' विशेष्य है धाणिक आदि उसके विशेषण है । सामानाधिकरण्यके अभावमे यह विशेषण-विशेष्यभाव कैसे बन सकता है और विशेषण-विशेष्यके अभावमे साध्यसाधनभाव भी नही बन सकता । तथा द्रव्यके अभावमे सयोग और विभाग भी नही बन सकता न क्रिया ही बन सकती है। क्रियावे अभावमें कारकोकी व्यवस्था नहीं बन गढ़ता । और तब कोई भी वस्त बास्तवमे अर्थिक्रयाकारी नहीं हो सकती। सदश और विसदश परिणाम भी नहीं बन सकते क्योंकि परिणामी द्रव्यको आप मानते नहो । परिणामीके अभावमे परिणाम कैसे हो सकता है। और सदश तथा विसदश परिणामकं अभावमे स्वसन्तान और परसन्तानकी स्थित नहीं बनती, वयोकि समानता और असमानताके आधारपर ही स्वसन्तान और परसन्तान सिद्ध होती है। समदाय भी नहीं वनता क्योंकि समदायो अनेक द्रव्योके असमुदायरूप अवस्थाको त्यागकर समदायरूप अवस्थाको स्वीकार करनेपर ही समदाय बन सकता है। सो आप मानते नहीं है । इसोसे जीवन-मरण, शुभ-अश्व सकर्मोका अनुष्टान, उनका फल पण्य-पापका, बन्ध आदि भी नहीं बनता । तब समार और मोक्षकी व्यवस्था कैसे रह सकती है । अत बौटोका क्षणिकवाद उचित नहीं है।

अर्थनयोका वर्णन करके अब शब्दनयको कहते है-

काल, कारक, लिया, संख्या, साधन और उपमारक मेदन जो नय अर्थक भेदका कथन करता है, उसे यहाँ सब्दाश्यान होनसे सब्दान्य कहते हैं। व्यवहारनयक आग्रहसे 'इसके विस्मको जिसने देख लिया है ऐसा पुत्र पेदा हागा देस प्रकार काक्सेयदेंक होनेपर सा पद्राथका एकस्प हो अभीकार करते हैं। देवदल करता है और दवदलक हारा किया जाता है इस प्रकार कारकसेद होनेपर सी अन्य क्षोग पद्राथको एक-स्प हो मानते हैं। 'पुण्य-' एक व्यांक है और 'लाइका' वाह्यविका सुचक है। इस प्रकार कारकेद होने-पर मी पद्राथमेद नहीं मानते। 'आप' वहुववानत हैं और 'क्षाय' 'क्ष्मयकान के हैं। इस प्रकार कारकेद भेद होनेवर भी अध्भेद नहीं मानते। 'तुम जाजा, तुम समझते हो कि मैं सबसे जाऊँगः।' यहाँ साधन-भेद होनेवर भी तथा मिलिकेन, और अविकित्तमें उपप्रहबंद होनेवर भी अध्येद नहीं मानते। किन्तु उनका ऐसा मानना परीक्षा करनेवर रचित प्रतीत नहीं होता, वह सब्दनय कहता है व्योकि कार्कार्रका भेद होनेवर मी अधेका भेद न माननेमें बित्यस्था होष आता है।

व्यवहारनय कालादिका भेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं मानता । किन्तु शब्दनय काल, कारक, लिंग, सस्या, साधन और उपग्रहके भेदसे अर्थभेद मानता है। आशाय यह है कि जैसे प्रमाण अनन्त धर्मात्मक वस्तु-का बोधक है वैसे हो शब्द भी अनल्लधर्मात्मक वस्तका वाचक है। अन्य वैयाकरण वाचक शब्दके रूपमे परिवर्तन होनेपर भी बाच्य पदार्थके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं मानते। किन्तु जैन शाब्दिकोका मत है कि वासकमें जो लिंग, सख्या आदिका परिवर्तन होना है वह यो ही नहीं होता । जिन धर्मींने विशिष्ट वासकका प्रयोग किया जाता है वे सब धर्म बाच्यमें रहते हैं। जैसे यदि गगाके किनारेकों संस्कृतके तट , तटी और तटम, इन तीन गट्दोसे कहा जाये-इन तीनो शब्दोका मल एक तट गब्द ही है इसमे जो परिवर्तन हम देखते है वह लिगभेदसे हैं —तो चेंकि ये तीनो शब्द क्रमश पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकालिंगमें निर्देश किये गये हैं अत. उनके वाच्यम भी ये तीनो धर्म वर्तमान हैं। इसी तरह कालभेदसे एक ही वस्तु तीनर पसे पुकारी जाती है। जब तक कोई बस्तू नहीं उत्पन्न हुई तब तक उसे 'होसी' कहते हैं। उत्पन्न होनेपर 'होती हैं' कहते हैं । वृद्ध समय बीतनेपर 'हई' बही जाती है । यह तीनो 'होना' धातके रूप है । और तीनो वस्तुकी तीन अवस्थाओको बतलाते हैं। इसी तरह भिन्न कारकोकी विवक्षासे एक ही वक्ष 'वक्षको' 'वक्षसे' 'वृक्षके लिए 'वदामे' आदि अनेक रूपोसे कहा जाता है। अत ये शब्द वक्षके भिन्न-भिन्न धर्मोंको और सकेत करते हैं। एक बच्चा पुरुष होनेके कारण 'देवदत्त' कहा जाता है। वह यदि लडकीका वेश धारण कर ले तो लोग उमे देवदत्ता' कहने लगते है । अन लिंगभेदमे भी अर्थभेदका सम्बन्ध है । यह शब्दनयकी दृष्टिका तात्पर्य है। अत वैयाकरण व्यवहारनयके अनुरोधसे 'इसके विश्वका दख चकनेवाला एव पैदा होगा' 'होनेवाला काम हो गया' इत्यादि प्रयोगोमें कालभेद होनेपर भी एक हो बाच्यार्थ मानते हैं। 'जो विश्वको देख चका वह पत्र पैदा होगा' यहाँ भविष्यत्कालके साथ अतोन कालका अभेद मान लिया गया है क्योंकि इस प्रकारका व्यवहार देखा जाता है, किन्तू वह ठोक नहीं है क्योंकि का उमेद होनेपर भी अर्थमें भेर न माननेपर अति प्रसग दोष आता है। जैसे, रावण हो चका और सन्व चक्रवर्ती आगे होगा। इन दोनोको भी एक कहा जा सकेगा। यदि कहोगे कि रावण तो पहले हा चुका और शब्य चक्रवर्ती आगे होगा, अत इन दोनो शब्दोका भिन्न विषय होनेमें एक अर्थ नहां हो सकता तो 'जिसने विश्वको देख लिया है' और 'वह उत्पन्न हागा' इन दोनोका भी एक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि 'जिसने विश्वको देख लिया है' इस बाय्यका अर्थ अर्तातकाल हे और 'उत्पन्न होगा' इस वाक्यका अनागतकाल है अत आगे होनेवाला पत्र अतीतकालीन कैसे हो सकता है ? यदि कहा जाता है कि अतीतकालमें अनागतकालका आरोप करनेसे एकार्यता बन जायेगी हो परमार्शन वालभेद होनेपर भी एकार्थव्यवस्था नही बन सकती।

तथा 'करता है' यह कर्नुकारक है और 'किया जाता है' यह कर्मकारक है। इनमें कर्ना-कर्मका भेद होनेपर भी वैपाकरण अर्थभेद नहीं मानते । क्योंकि 'वहीं कुछ करता है' और 'यही किसी के द्वारा किया जाता है' ऐसी प्रतीति होती हैं। किन्तु परीक्षा कर्राचेपर उनचा यह क्यम भी ठोक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसा माननेपर 'देवदत्त पट बनाता हैं इस वाक्यमें कहा विकटतके और कर्म घटके भी अमेरका प्रथम आगता है। तथा 'कुम्म' शुन्तिम शब्द है और 'नारका' लेकिना शब्द। इस प्रकार लियाचेद होनेगर भी शोनोका अर्थ नक्षम (तारे) किया जाता है। यह भी ठोक नहीं है क्योंकि एसा माननेपर 'पट ' और 'हुटी में पट और हुटीके भी एकत्वका प्रसम आता है, क्योंकि दोनोका लिय मित्र है।

तथा 'आप.' शब्द नित्य बहुवचनान्त है और 'अम्भ ' शब्द एकवचनान्त है इस प्रकार वचनभंद

तथा कालादिनानात्वकल्पनं निःप्रयोजनम् ।
सिद्धं कालादिनेकेन कार्यस्थायत्व तत्त्वतः ।।८७॥
कालाद्वयत्तमस्येव कल्पनं तींवजीयताम् ।
येवां कालादिमेदेशि पदार्थक्त्वनिक्वयः ।।८८॥
शब्दः कालादिभिभिन्नों भिन्नावंप्रतिपादकः ।
कालादिभिन्नावद्यातानुक् सिद्धान्यसम्बद्धत् ।।८९॥
पर्यायसस्यमेदनं निम्नावंप्रतिपादकः ।
नयः समभिन्नवः स्थात् पूर्ववच्चास्य निहत्त्यः ।।९०॥
नयः समभिन्नवः स्थात् पूर्ववच्चास्य निहत्त्यः ।।९०॥

होंनेपर भी दोनोक्षा वर्ष जल किया जाता है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि वजनभेद होनेपर अर्पभेद नहीं माना जायेगा तो 'घट' और 'तन्तव' ( घागे ) का अर्थ भी एक हो जायेगा क्योंकि इन दोनोर्में वचनभेद हैं।

सस्कृत भाषामें परिहासमें उत्तम पृथ्यके स्थानमें मध्यमगुरुवका और मध्यमगुरुवके स्थानमें उत्तमगुरुव-का प्रयोग ठीक माना जाता है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है स्थाकि इस उत्तर सामन भेद होनेपर भी क्यों में द न माननेपर 'मैं पकाजा हैं' तू पकाजा है' वहीं भी दोनोका एक वर्ष मानना होगा। तथा संस्कृतने स्था धातुले पूर्व 'सम्' उसस्य क्यानेपर सीटाजे क्या बनता है, और 'बंब' उपस्य क्यानेपर 'अवितष्ठनें रूप बनता है, इस तरह उपसर्ग भेद होनेपर भी दोनोंका वर्ष एक माना जाता है, किन्तु यह भी ठीक नहीं है स्थाकि उपसर्गयेद होनेपर भी अपनेद न माननेपर तिष्ठांत' और 'अतिष्ठांत' इन दोनो खब्दोंके अर्थ उहरने और जलनेमें भी अनेदका प्रसग बाता है। बत सब्दनयका क्यन है कि कालादिके मेदसे सब्दका भिन्न ही

कालादिका भेद होनेपर भी अर्थका अभेद माननेपर अन्य दोप देते है-

काल आदिके मेर्स धर्मका भेर माननेवर ही काल, कारक आदिकी भेरकदरना उचित है अन्यधा तो काल आदिका भेर मानना ही निष्प्रयोजन है क्योंकि वाल आदिमें-से किसी एकके माननेसे ही हुएकी सिद्धि हो जानी हैं।

आधाय यह है कि काल, कारक, िल्प, सस्या साधन आदिकी मान्यता तभी उचित है जब इनके भेदसे अर्थमें भी भेद माना जाये। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो उनमेंसे किसी एकसे ही काम चल सकता है सबके माननेकी आवस्यकता ही क्या है।

यही बात आगे कहते है-

ो वैयाहरण काल कारिका भेद होनेवर मी परार्थक एकत्वका ही निश्चय मानते हैं अर्थात् वर्षभेद नहीं मानते, उन्हें कालादिमें से किसी एकको ही मानना चाहिए—सबके माननेकी आवश्यकता ही क्या है।

काल आदिके भेदसे अर्थभेदमे युक्ति देते है-

काल कारक आदिके द्वारा भिन्न शब्द भिन्न अर्थका प्रतिपादक होता है, काल आदिके भिन्नशब्द होनेसे । जैसे काक आदिके भेदसे सिद्ध हुए अन्य शब्द भिन्न-भिन्न अर्थके प्रतिपादक होते हैं ।

अब समभिरूढनयको कहते हैं---

पर्यायवाचा बारदोके भेदले भिन्न अर्थका अधिरोहण करनेले सम्मिक्ड नय होता है । पूर्वके समान इसका निश्चय कर छेना चाहिए।

१. मिन्नाभिन्नार्य-मु॰ १,२।

इन्द्रः पुरन्दरः शक इत्याद्या निम्नगोचराः । शब्दा विभिन्नशब्दत्वाद् वाजिवारणसम्बद्धत् ॥९१॥ तिक्रियापरिणामोज्येस्तवेवेति विनिष्टव्यात् । एवंभूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुखः ॥९२॥ यो ये क्रियायेमाचष्टे नासावन्योक्कर्ये ज्वनिः । पठतीत्पादिशब्दाना पाठाद्यर्थत्वस्वैनात् ॥१३॥

सर्वद्दवा (जिसने सबको देख लिया है) और विश्वदृद्धा (जिसने विश्वको देल लिया है) ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, किन्तु शब्दनय इनका एक हो अर्थ मानता है सिन्न-भिन्न अर्थ नहीं मानता। इसो तरह मिलता (४० लुट्ककार), भाविष्यति (४० लुट्ककार) का भी एक ही अर्थ मानता है। तथा कियते 'विभोयते', 'करोति', 'विद्याति' इन सब बातु छब्दोका भी एक हो अर्थ मानता है। इसो तरह पुत्र और तिष्पका, तारक और उद्देश आप और वाका, अस्म. और सलका भी एक ही अर्थ मानता है, क्योंक इन प्रयोगवाची शब्दोंने काल, कारक, लिन आदिका भद नहीं है। किन्तु समिन्निकनय पर्यायमेंदेश भी चिन्न अर्थ मानता है। जैसे—

इन्द्र, शक्त और पुरन्दर आदि शब्दोका अर्थ मिश्रहै क्योंकि वे सब शब्द निग्न-मिन्न हैं, जैसे बाजि ( घोड़ा ) और वारण ( हार्था ) शब्द हैं ।

इत्द्र, यक और पुरन्दर ये तीनो शब्दोका सामान्य वर्ष इत्द्र ही है। शब्दत्य भी ऐसा हो मानता है स्योक्ति इत तोनो शब्दोमें लिंग, संस्था आदिका भेद नहीं है। किन्तु समीभक्डतय शब्दमेंदसे अर्थमेर मानता है। अत उसके मतते प्रत्येक पूर्या भव्दका श्री अर्थ मिन्न है। बैसे सुन्द्र शब्दका अपुरत्यर्थ है आगन्द करने-बाला, शब्दका है शक्तिशाली और पुरन्दरका है नगरोको उज्ञादनेवाला। अत इस नयका मन्तम्य है कि स्वपंत्र अपिरातिको इत्द्र इसलिए कहत है कि वह आनन्द करता है, शक्तिशाकी होनेसे उसे एक कहते हैं और नगरोको उजाइनेवाला होनेसे (इसका सम्बन्ध हिन्दुभाके एक गौरािषक कथानकसे हैं) पुरन्दर कहते हैं। अतः यह त्य निरक्तिके गैरसे प्रत्येक शब्दका निमान्य वर्ष मानता है।

अब एवंभूत नयको कहते हैं-

अन्य क्रियाओंसे विमुख और उसी क्रियारूप परिचत हुए अर्थको उसी रूपसे निश्चय करनेपाका नय एकभूत है।

देवताओं का राजा इन्द्र आनन्दरूप किया करता हो बान करता हो समिनस्ट नय उसे इन्द्र शब्दसे कहना पसन्द करता है, जैसे गाय करती हो जा न करती हो उसे गो कहा जा सकता है। किन्तु एवंपूर नक्षा कर करता है, जरे गाय करता है जा करता है जब इसानन्द करता हो। गाय को उस समय गो कहा जा सकता है जब बह चलती हो, स्थोकि यह नय जिस खब्दका को अनुस्ति सिद्ध अर्थ है तदनुसार क्रिया करते हुए हो उस शब्दक प्रयोगको जीवत मानता है। स्थोकि—

को सन्द जिम किया रूप अर्थको कहता है यह अन्य क्रियारूप अर्थको नहीं कहता। स्योंकि पठित हर्स्यादि सन्दर्गका पदना आदि अर्थ पाया जाता है।

्षंभूतनवका मत है कि तब शब्द कियागरक है। यो, अरब आदि वो जातिवाचक शब्द माने जाते हैं मो क्रियायक्य हो हैं जो आगु (शी) गांगो होता है उसे अरब कहते हैं। शुक्त, तीस आदि गुज्याचक माने बातेबार कर मी किया शब्द ही हैं। शुभ्र होनेते शुक्त जोर नोजा होनेते से कहा जाता है। वेयदत आदि ऐप्लिक शब्द भी किया शब्द हैं। देव जिसे देवें उसे देवदत कहते हैं। इसी तरह जो दण्ड क्यि

१. यत् सु०२।२. --वन्यक्रियां सु०२, --वन्यक्तियं सु०१।३. --वर्षप्रसंजनम् सु०२।

इत्यन्त्रीत्यमपेक्षायां सन्तः शब्दावयो नयाः । निरपेक्षाः पुनस्तं स्वस्तदामासाविद्योवतः ॥९४॥ तत्रबंतुत्रवर्यन्ताष्ठवलारोऽर्यनया मताः । त्रवः शब्दनयाः शेषाः शब्दबाच्यार्थगोचनः ॥९६॥ पूर्वा पूर्वा नयो भूमविषयः कारणास्पकः । परः परः पुनः सुक्रमगोचनो हेतुमानिह ॥९६॥ सन्तात्रविषयत्वेन मंग्रहस्य न युज्यते । महाविषयता भावामावार्षात्रीयमात्रयात् ॥९७॥ यथा हि मितं मंकल्यस्तवेवासितवेषते ।।९८॥

हुए हो उसे दण्डी और जो सीगवाला हो उसे विवाणी कहते हैं, लोकमें जो डब्य, गुण, क्रिया जादिके निमित्त-से शब्दोको प्रवृत्ति पायी जाती है वह व्यवहार मात्रसे हैं, निरुवयसे नहीं, ऐसा यह नय मानता है ।

आगे रुहते हैं कि ये शब्द समिम्हड और एवंभूत नय सापेश अवस्थामें सम्यक् और निरपेक्ष अवस्थामें मिथ्या होते हैं—

इस प्रकार परस्परमें सापेक्ष होनेपर शब्द समिस्ट्ड प्वंभूत नय समीबीन होते है और निरपेक्ष होनेपर नयामास होते हैं क्योंकि तब उनमें परस्परमें विशेष प्रतीत होता है।

क तीनो स्वयं नय परस्यरमें यदि एक दूनरेको बरोजा न करके अपनी हो बात कर एकारत रूपने आयह करने जनते हैं तो वे विष्यानय है अर्चीत् यदि जन्मनय सर्विभन्नड एवंसून्तयको अरेगा नहीं रखता उन दोनो नयोके विषयोको मिष्या बठलाता है तो वह छन्दामान हैं। तथा समिन्नडनय यदि छन्द और एसभूतनयोको निराक्तक करके केवल अपने हो विषयको सत्यताका दावा करता है तो वह समिन्न्यनयामान हैं। इसी प्रकार एक्सूनयके सम्बन्धमें भी जानना चाहिए।

उक्त सात नयोमे वर्यनय और शब्दनयका भेद बतलाने है-

दक्त सात नयोमेंसे ऋजुसूत्र पयेन्त चार अर्थ नय माने गये हैं, और शेव तान शब्दनय है, क्योंकि वे शब्दवाच्य अर्थको विषय करते हैं।

मैगम, संग्रह, व्यवहार और तरनुष्ट्रन नयोको अर्थनय कहने हैं क्ये कि ये चारो नय अर्थप्रधान है, प्रधान कससे अर्थको ही विषय करते हैं। येथ तीन नय शब्दनय हैं क्योंकि शब्दकी प्रधानतीरे अर्थको विषय करते हैं, उनका विषय शब्दके द्वारा बान्य वर्ष है। सातो नयोके जो लक्षण उत्पर कह है उनसे उनकी अर्थ-प्रधानता तथा शब्दप्रधानता स्पष्ट हो जातो हैं।

उक्त नयोमे कौन नय बहुविषयवाला है और कौन नय अल्पविषयवाला है, आगे यह बतलाते हैं—

पहळा-पहळा नय बहुत विषयवाळा है क्योंकि वज कारणरूप है। और अनी-शारीका नय सूक्ष्म विषयवाळा है क्योंकि वह कार्यरूप है।

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हुए संग्रहनयसे नैगमनयको बहुत विषयवाला बतलाते है-

संग्रहनयका विषय केवळ सत्तासात्र है आः साव और जमार कप सर्पको विषय करने वाळे नैगमयनसे संग्रहनय बहुत विषयवाछा नहीं हो सकता। क्योंकि जोने सत्यदायमें संकरय होता है बैसे हो असत पदार्थमें मी संकरपका बोध होता है। जत सन् और असन्से प्रवर्तमान नैगमनयका महान् विषय है।

यहाँसे यह बतला रहे है कि पूर्व-पूर्वके नयोका विषय बहुत है और उत्तर-उत्तरके नयोंका विषय

संग्रहाद् व्यवहारोऽपि सिंहशेषाववोषकः ।
न मुमाविषयोऽशेषसस्मृद्गीपदीकाः ।।१९॥
न जुंसुनः प्रभृतापाँ वर्तमानार्यगोष रः ।
कालत्रितयवृत्यर्यगोष राद् व्यवहारतः ।।१००।।
कालत्रितयवृत्यर्यगोष राद् व्यवहारतः ।।१००।।
कालादिसेदतोऽप्यर्थमभिष्ममुपगच्छतः ।
न जुंसुनामहाषोऽत्र शब्दस्तदियरीतवित् ।।१०१।।
शब्दात् पर्यायसम्बन्धाः ।।१००।।
न स्यात् सम्मिन्वकोऽपि महार्थस्तिहृपर्ययः ।।१०२॥
न स्यात् सम्मिन्वकोऽपि महार्थस्तिहृपर्ययः ।।१०२॥

बोड़ा है। सातों न्योमें सबसे प्रथम नाम नैगमनयका है उन्नके बाद संब्रहनय काता है। नैगमनयका विषय महान है और संवहनयका विषय उन्नसे बोड़ा है ब्योक्ति संब्रहमय केवल सह को बहुण करता है और नैगमनय सत्त में ते असन् दोनोको इहण करता है। मह बात दोनों नयोके गठ उदाहरणोंसे स्पष्ट है। नैगमनय वस्तुके अभावने भी उनके सकल्यमात्रको ही यहण करता है। वेसे वानो वनिष्ट परनेमें करो हुए व्यक्तिये वर्ष कोई पृथ्वा है कि आप क्या करते हैं तो वह उत्तर देता है रोटो बना रहा हूँ। किन्यु बभी तो बहां आटा तक भी मौजूद नहीं हैं। किर भी उनका संकल्य रोटो बनानका है अदः उनके अभावमें भी बहु बहुता है कि भैं रोटो बना रहा हूँ। परन्तु संबहनय तो केवल सत्तकों हो बहुन करता है। जैते 'घट' कहनेसे सब घटोका महण होता है।

आगे कहते हैं कि मंग्रहनयसे व्यवहारनयका विषय जल्प है-

समस्त सम्पदाधोंक समृहको विषय कानेवाछे संग्रहनयये सत्तके किसी एक भेदना ज्ञान कराने-वाला व्यवताशनय भी अधिक विद्यववाछा नहीं है।

संग्रहनयसे प्रहण किये गयं पदार्थीके भेद-भारेदको ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय है। ब्रदा: संग्रहनय बहुविगयवाला है और व्यवहारनय अस्य विषयवाला है। जैसे सम्रहनय 'सह' से समस्त सरपदार्थोंको ग्रहण करता है। किन्तु व्यवहारनय उसके भेदोमेसे जीव या अजीव आदिको ग्रहण करता है।

आगे व्यवहारनयसे ऋजुमूत्रको अल्प विषयवाला बतलाते हैं--

भून, मिबच्यत् और वर्तमान तानों कालोंमें रहनेवाले अर्थों को विषय करनेवाले व्यवहारनयसे केवल वर्तमान अर्थों का विषय करनेवाला ऋजुसूत्र वहांवषयवाला नहीं है।

व्यवहारतय तो त्रिकालवर्ती पराशोंको विषय करता है और त्ररुजुसूत्रनय केवल वर्तमानकालकी पर्याप-को ही विषय करता है अत. व्यवहारतयसे त्ररुजसूत्रका विषय अल्प है।

आगे ऋज्मुत्रनयसे शब्दनयको अल्पविषयवाला बतलाते हैं-

काळ कास्क आदिका भेद होते हुए भी अभिन्न अर्थका स्वोकार करनेवाळे ऋज्स्त्रनयसे उससे विपरीत अर्थको जाननेवाळा अब्दनय सहाविचयवाला नहीं हैं।

ऋजूसूत्रनय कारु कारक आदिके भेदने अर्थको भेदरूप नही मानता किन्तु घन्दनय मानता है। अतः शन्दनयसे ऋजुसूत्रनयका विषय महान् है और ऋजुसूत्रसे शब्दनयका विषय अत्य है।

आगे कहते हैं कि शन्दनयसे समिमरूदनयका विषय अस्प है-

पर्यायमेंद्रसे अभिन्न अर्थको स्वीकार करनेवाछे सन्दरनयसे उसले विपरीत सम्मानस्द नय भी महाविषयवाला नहीं हैं।

शब्दनय शब्दभेदसे वर्षभेद नही मानता । इन्द्र, खक, प्रन्दर वादि पर्यायवाची शब्दोका अभिन्न अर्थ मानता है । किन्तु समिमस्टनय प्रत्येक शब्दका वर्ष भिन्न-भिन्न मानता है । वतः शब्दभेदसे वर्षभेद न मानने-बाले शब्दनयसे शब्दभेदसे अर्थभेद भाननेवाला समिनस्टनम् अत्पविषयवाला है । क्रियाभेदेऽपि चाभिन्तमर्थमण्युपगच्छतः ।
नेवंभूतः प्रभूतार्थों नयः समिष्टवतः ॥१०३॥
नेवंभूतः प्रभूतार्थों नयः समिष्टवतः ॥१०३॥
नेवोण प्रतिकृत्येन न संयहः प्रवर्तते ।
ताभ्या वाच्यमिहाभीष्टा सहसभ्यो विभागतः ॥१०५॥
नेवाभयवहाराभ्यां विकृत्याचा तथेव सा ।
सौ नेवमर्जुत्राच्या तादुर्ण्यामिववानतः ॥१०५॥
नौ शब्दानिनामादम्याञ्चकात् समिष्टवतः ।
सैवभूताच्च सा ज्ञेषा विधानप्रतिषेषमा ॥१०६॥
प्रयुद्धादेवस्य विषेण प्रतिपर्वण गम्यताम् ॥
तथेव ब्याणिनी सहसभ्यो नयविदा मता ॥१०५॥
विशेषेदतरे सर्वनयानामृदितासनाम् ॥१०८॥
प्रत्येषा प्रतिवर्षामयिकद्धा तथेव सा ।
प्रत्येषा प्रतिवर्षामयिकद्धा तथेव सा ।

आगे कहते है कि समिभिक्त नयसे एवंभूत अत्यविषयवाला है—

क्रियाभेद होनेवर भी अभिन्न अथंको स्वोक्तर करनेवाले समिभक्दनयसे एवंभूतनय बहुविषयवाला नहीं हैं।

साराम यह है कि एवंभूतनय स्वर्गके स्वामीको उसी समय इन्ह मानता है जब वह आनन्द करना होता है। स्वीकि इन्द्रका अर्थ आनन्द रुरनेवाला है। किन्तु समीमक्वनय यद्यपि इन्टका अर्थ आनन्द करनेवाला हो मानता है किन्तु उसने कमो भी आनन्द किया हो और वर्तमानमें वह कुछ अन्य कार्य करता हो तब भी उसे इन्द्र ही मानता है। अत समीमक्वनयये एवभूतनयका विषय कम् है।

क्षागे नयवान्यकी प्रवृत्तिको बतलाते हैं—

संसाहनय नैगामनवर्क अनुकृत होकर प्रकृति नहीं करता अर्थात् प्रतिकृत होकर प्रकृति करता है। जल जम तुर्गों नवीक हाम यहां भेद करके क्षमीह सहसागा कह तेला वाहिए। उसी प्रकार रस्पर्यते विक्तू नैगाम और स्प्यकाशमयक हुएता समसंगीका कम कर होना चाहिए तथा स्टब्स्स पिहस्त नैगाम और स्वतुत्वन नगींके द्वारा समसंगीका कमन कर तेना चाहिए। तथा विधि नियं क्स्य वह ससमगी नैगामनय और हाइन्द्रयादे, नैगामनय और सम्मिक्टनच्यां, और नैगामनय कथा पृष्कृतनवर्षे कान केनी चाहिए। नैगामनवकी हो तरहर मारादि तेत नवीं के नो उनक प्रतिकाशों वेशनवर्षे काम समसंगी वालतेना चाहिए। इस वक्तर नव्येवामांके हारा मान्य ससमंगी सन्तवनीं प्रवास है। प्रस्वानी विक्त स्वत्व अध्या क्षम करनेवाले उत्पर कह गये नवीक ससस्य करूर मेटीक साथ भी यथायोग्य मेल करके ससमंगीक कथा कर केना चाहिए। इस प्रवास प्रमाण सममानी तरहर प्रयोक्त स्वाचीम विदेश सहित सहस्यावाकी जानना चाहिए। उसके विना चयावती गति समझ नहीं है।

नैगमनयको संग्रह आदि छोप छट् नयोके साथ मिलानेले छह् समग्रीगयो बनती है । संग्रहनयको व्यवहार आदि गाँच नयोके साथ मिलानेसे गाँच समग्रीगयाँ बनता है । व्यवहारनयको ऋजुमूत्र आदि चार नयोके साथ मिलानेसे चार ससग्रीगयाँ बनती है । ऋजुमूत्रनयको सब्द आदि तीन नयोके साथ मिलानेसे तीन समग्रीगयाँ

१. नैगमप्रातिकूरुयेन सबह सप्रवर्तते सु॰। २ स्वान्त्रंग –सु॰ २। ३. स सन्दान्त्रंगमादस्या यु**–सु॰। ४** इन्द्रवृत्ति सु॰ २।

करती हैं। खब्दनवको समिन्नक्द्र आदि दो नयोंके साथ मिलानेसे दो समग्रीवयाँ करती है। और समिन्नक्दनय-को एकंमूतनवके साथ मिलानेसे एक सप्तभंगो बनती है। इस प्रकार पक्ष और प्रतिवसक्तपते विधि-निषेत्रके द्वारा सात मूलनवोको (६+५+४+३+३+२+१=२१) इक्कीस समग्रीवर्गा जानना चाहिए।

तपा नैगननयके नो भेदोंका परसंवह बीर अपरस्वहके साथ कवन करनेसे अञ्चर सिमंगियों होती हैं। नैगमनयके नो भेदोंका परस्वहारनय और अपरस्वहारनयके साथ कवन करनेसे मी अद्वारह सप्त-भंगियां होती हैं। नैगमनयके नो भेदोका अध्युत्वके साथ कवन करनेसे नो सप्तमंगियां होती हैं। नैगमनयके नी भेदोका नो भेदोका सब्दनयके छह भेदोंके साथ कवन करनेसे ५४ सप्तमंगियां होती हैं। नैगमनयके नी भेदोका सम्प्रिक्टनयके साथ कवन करनेसे नो और एवंमूननयके साथ कवन करनेसे नौ, इस तरह सब ११७ सप्त-भंगियां होती हैं।

इसी तरह संग्रह आदि नय भेदोको शेष नयोके भेदोके साथ मिलाकर कचन करनेसे सप्तर्भीगर्या होती हैं। इस प्रकार उत्तरनयोंको १७५ सप्तर्भगियाँ जानना चाहिए। अर्थात् नैयमनयको ११७, संग्रहनयकी २२, व्यवहारनयको १८, ऋजुमूत्रनयको ६ और शब्दनयको १२। प्रत्येक बस्तुके प्रत्येक धर्ममें उसको प्रतिपक्षी धर्मकी योजना करके विधि-निषेधकी कल्पना करनेसे सप्तर्भगीकी निष्पत्ति होती है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--- सकल्पमात्रको ग्रहण करनेवाले नैगमनग्रका आश्रय लेकर विधि कल्पना होती है और उसके प्रति-पक्षी राग्रहनयके आश्रयसे निषेध करपना होती है। क्योंकि प्रस्य आदिका संकल्प मात्र ही तो प्रस्य आदि नहीं है। विद्यमान प्रस्थकों ही प्रस्थ कहा जाता है। इस्रो तरह नैगमनयके प्रतिपक्षी व्यवहारनयके आश्रयसे भी निपेधकी कल्पना की जाती है क्योंकि व्यवहार्तयकी दृष्टिसे प्रस्थपर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है। अत वह द्रव्यरूप ही है जो द्रव्य नहीं है उसे जान नहीं सकते । नैगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी ऋजुसूत्र नयका आश्रय लेनेमें भी निषेध कल्पना होती है क्योंकि ऋजुसूत्र दृष्टिसे प्रस्थादि पर्यायमात्र है बन्यथा उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । शब्दनयका कथन है कि काल आदिके भेदसे भिन्न अर्थ प्रस्य आदि रूप होता है । समिभिरूदनय-को दृष्टिमे पर्यायभेदसे भिन्न अर्थ प्रस्वादिरूप होता है। एवंभुतनयकी दृष्टिमें प्रस्थादि क्रियारूप परिणत अर्थ हा प्रम्यादि रूप होता है। इस तरह नैगमनयके साथ इन प्रतिपक्षी नयोंकी योजना करनेसे विधि और नियंधको कल्पना होती है क्योंकि नैगमनयका विषय इन नयोंको मान्य नहीं है। इन्ही विधि और नियंधको योजनासे सप्तभंग बनते है, है, नहो, क्रमसे है नही, अवक्तव्य । है और अवक्तव्य, नहीं और अवक्तव्य, है, नहीं और अवस्तव्य । इस तरह नैगमनयके साथ उसके प्रतिपक्षी छह नयोकी योजनासे छह सप्तर्भगियाँ बनती है ।

इसी तरह संबह्तयका आश्रय करनेते विधि कल्यना की जाती है कि सब केवल सत् हो है गधेके सीगकी तरह असत्की उतीति नहीं होती । उसके प्रतिपक्षी व्यवहारनके आश्रयसे निषयकों कल्यना की जातों है कि सब केवल यह हो हैं है क्योंकि क्यांत्र प्रतिक केवल एक एवं वहां होती बिक हव्यासि एक स्पेत होती है। सबक्षेत्र प्रतिपक्षी व्यवहार कायनसे भी प्रतिच कल्यना होती है। व्यवहार वाक कार हि कि सब सरस्वरूप नहीं हैं क्योंकि वस्तुकी प्रतीति केवल वर्तमान क्यांत्रे होती है जब स्वयु अतीत और अनागत रूपमें असत् है। इसी तरह मज्यनय कहता है कि सब सरस्वरूप नहीं है क्योंकि काल आदिक भेदके डारा निन्न अर्थकी उपलिच होती हैं। एवमूतनय कहता है कि सब सरस्वरूप नहीं है को अर्थ उस क्रियारूप परिणत हो रहा है वहीं वर्ष चस सरस्वरूप होता है। इस प्रकार संबह्मपक्क साथ उसके प्रतिक्षी पौच नयो-की योजनाके डारा विधिनपेषको कल्यना करनेते पौच सर्वमणियाँ होती है। सात भंग उस्त प्रकार से हो जानना काहिए।

इसी प्रकार व्यवहारत्यके द्वारा विधि की जाती है कि सब द्रम्यादिस्तकप हैं। उसका प्रतिपक्षी ऋजुषुतनम्र प्रतिपेष करता है कि सब द्रम्यादिस्तम्य नहीं है कैवल पर्यायमात्रको ही उपक्रिय होती है। शब्दनय समित्रक और एवंभूतनय भी व्यवहारनयके वक्तव्यका निवेष करते हुए कहते हैं कि सब प्रव्यादि २५८ परिशिष्ट

[तत्र प्रकावशास्त्रविषद्विषौ शब्द प्रवर्तते : स्यादस्येवासिकं ग्रद्धत् स्वरूपादिचतुष्ट्यात् । ॥४९॥ स्यान्तास्येव विषयीत्तादिति करिचनित्येवते । स्याद्द्वतयेव तत्रृद्दैतादिस्यस्तित्वनिषयो । ॥५१॥ क्रमेण योगपदाष्ट्वा स्यादवक्त्ययेव तत् । स्यादस्यवाच्यमेवेति स्वाचित्रत्यार्थणात् ॥५१॥ स्यान्तास्यवाच्यमेवेति तत्तत् एव नियद्यते ॥५१॥ स्याद्यस्याव्यमेवेति सप्तसंयाविरोधतः ॥५२॥

स्वरूप नहीं है क्योंकि कालादिके भेदमें, पर्यायमेंदसे और क्रियामेंदसे भिन्न अर्थको उपलब्धि होती है। स्म उरह अवहारपत्रके साथ उनके प्रनिपक्षी चार नयोकी योजनाके द्वारा विधिनपंय कत्पना करनेसे चार सामग्री होती है।

जनुष्ट्रनम्य विधि करना है कि सब पर्याय मात्र हो है। उसके प्रतिपक्षी चल्दनय, समित्रम्यनय और एनंमुतनय उसका प्रनियंग करते हैं कि सब पर्यायमात्र नहीं है, काल ख्रादिके मेदके, पर्यायमेरने या किया मेदसे मित्र पर्यायकी उद्युक्ति देसी बानी है। जनुजुन्ननयके साथ उनके प्रतिपक्षी इन तीन नयोको योजनाके हारा विधिनियंचकी करूना करनेसे तीन समस्तियों बनती है।

सम्बन्ध विधि करता है कि सब कालास्त्रिदेश भिन्न है। उसके प्रतिपक्षी समित्रकरनय और एव मून निषेष करते हैं कि सब कालास्त्रिके मेदके हो। भिन्न नहीं है किन्तु पर्यापसेद और क्रियासंदर्श भी भिन्न अर्थकों प्रतीति होती है। इस प्रकार सब्दन्यके साथ उसके प्रतिकारी को नयोंको योजना करके विधिनियंका करना करनेसे यो सल्यामीयों होती है। सात्रम्म पर्ववत जानना चाहिए।

समिभ्रष्टनय विधि करता है कि सब वर्षायभेदसे भिन्न हैं। उसका प्रतिपत्नी एवमूतनय निरोध करता है कि सब पर्यायभेदने हो भिन्न नहीं हैं, किया भेदसे पर्यायका मेद पाया जाता है। इन दोनो नयोकी विधिनियम कल्पनाते केवल एक ही सप्तम्रमी होती हैं। इस तरह मुख्यस सम्बन्धों २१ सप्तमिगियों जानना नाहिए। तथा मूल नयोके उत्तर भेदीके साथ भी उनके प्रतिपत्नी नयोका अवलम्बन लेकर उक्त प्रकारते सप्तभिगियों योजना कर लेनो जाहिए।

आगे सप्तभंगीका कथन करते है-

प्रमार्क अनुसार कोई तहर तो केवळ विचिसे ही प्रवृत्त होता है जैसे—स्वदृश्य, स्वक्षंत्र स्वकाल कीर स्वामारते सम्यूर्ण यदार्थ कर्षित्व सम्यक्तर ही हैं। कोई तहर विचेस प्रवृत्त करता है। जैस, पाष्ट्रम्प, पास्रेत, पास्त्रक कीर परमावसे सम्यूर्ण यदार्थ क्यांचित्र नारितस्वकर हो है। कोई हारद समये अस्तित व और नार्दित्रक्षंत्र क्षांचे कार्या है जीर परमावसे सम्यूर्णयदाय स्वद्रव्यानि स्वतृत्वको अध्या कर्णान्य सम्यूर्णयदाय स्वद्रव्यानि स्वतृत्वको अध्या कर्णान्य सम्यूर्णयदाय स्वद्रव्यानि स्वतृत्वको अध्या कर्णान्य सम्यूर्णयदाय स्वत्रव्यानि स्वतृत्वको स्वत्रव्यानि स्वत्रविष्ठानि स्वत्रव्यानि स्वत्यानि स्वत्रव्यानि स्वत्यानि स्वत्यानि स्वत्रव्यानि स्वत्यानि स्वत्य

र्शका समाधान पूर्वक सप्तभंगीके सम्बन्धमे प्रकाश डाला जाता है।

शका—एक बस्तुमें स्वादादी जैन कथन करनेके योग्य अनन्तवर्ष मागते हैं । अत: कथनके मार्ग मी अनन्त ही होना वाहिए, वात नहीं । अत: सप्तभगोकी बात ठीक नहीं हैं ।

समाधान-प्रत्येक धमके विधि और निषंधको अपेक्षासे सप्तर्थन होते हैं। इस प्रकारसे एक वस्तुमें वर्तमान अनन्त्रधमोंके विधिनिषेधको लेकर अनन्त सप्तर्गीयवीं भी हो सकती है। इसने कोई विरोधकी बात नहीं हैं। ग्रांका—एक धर्मको लेकर तो वचनका एक ही भंग होना चाहिए, सात भंग नही, बयोकि एक धर्मको सात प्रकारसे नहीं कहा जा सकता।

समाधान—प्रश्नके बरावे सात भंग होते हैं। बब प्रश्नके सात प्रकार हो सकते हैं तो उसके उत्तर रूप बचनोंके भी सात प्रकार होने बाहिए। प्रश्नके सात प्रकार होनेका कारण यह है कि वस्तुमें एक वर्मका कवन करनेपर अन्य बमोंका आजेप करना होता है।

शंका-वस्तुके एक धर्मका कथन करनेपर बन्य धर्मोका आक्षेप क्यों करना होता है।

समाधान — स्पॉकि वह यमं उन करण यमिक विना नहीं हो उकता। जैसे किसी वस्तुमें अस्तित्व यमंथी जिज्ञाला होनेपर प्रवनकी प्रवृत्ति होती है वहे ही उस व्यक्तित्व यमिक अविनामायो नास्तित्व आदि यमंथी जिज्ञाता होनेपर भी प्रत्नोकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार जिज्ञालों प्रकार प्रत्नोने प्रतनीके सात प्रकार होते हैं और प्रत्मोके सात प्रकार होनेवें यम्पनके सात प्रकार होते हैं।

र्शका — किसी वस्तुमें अस्तित्वधर्मका नास्तित्व आदि छह धर्मोका अविनाभावी होना असिद्ध है अतः विज्ञासाके सात प्रकार मानना भी अयुक्त है ?

समाधान—नहीं, वह तो पूषिको विद्ध है। और पुष्कि इस प्रकार है—एक घर्मों में अस्तित्वधर्म प्रतिपंत्र करने योग्य नास्तित्व नार्य घयकि साथ अविज्ञास्त्र है, धर्म होनेसे। वेते कि हेलुका अस्तित्वधर्म नास्तित्वन्यमंत्रा अविनामाबी है। बाधव यह है कि प्रत्येक बारी जमुमान प्रमाणके डागा अवले इस तस्वर्भ विद्ध करवा है। अनुनानके तीन अंग होते है—जब हेलु और इष्टान्त। वेशे यह परंत अनिवाला है पूमचाला होने से । जहां-नहां पूर्वा होते हैं निक्ष रहां है। अनुनानके तीन अंग होते हैं प्रत्येक प्रत्येक यह त्या है। स्वात्र होते हो सह विद्या है। अति वह निक्ष अपना होते हैं प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक स्वत्य है। एक एवंतिक स्वात्र होते को है स्वत्य है। इस जनुमानये हेतु पुण्वान्य होते वे परंत में में रहना है, रसोईपरमें भी रहना है किन्तु नदीमें नहीं रहता। अतः यह हेतु सच्चा हेतु माना जाता है स्वतिक के हित्त परंतिक के सित्तव्यक्ष स्वत्य के सित्तव्यक्ष में निवास अपना स्वत्य के सित्तव्यक्ष में निवास अपना स्वत्य के तीन स्वत्य के सित्तव्यक्ष में निवास अपना स्वत्य के तीन स्वत्य के सित्तव्यक्ष में सित्तव्यक्ष मान्तित्वक्ष स्वत्यक्ष विद्या है ती हो स्वत्य वानना चाहिए।

र्रोका — साध्यके न होनेपर साधनका नियम रूपसे न होना ( वास्तित्व ) हो तो साध्यके होनेपर साधनका होना ( विस्तित्व ) है। बतः ब्रस्तित्व बौर नास्तित्व ये दो धर्म नही है। वह आर नास्तित्वको अस्तित्व धर्मका प्रतियेष्य ( निषेभ करनेके योग्य ) धर्म केसे कहते हैं। इस प्रकार पररूपसे नास्तित्व तो स्वरूपसे अस्तित्व हो हुवा। अब यदि नास्तित्वको निषेध्य कहा वाता है तो उसका अविनाभावी होनेसे स्वरूपसित्तव्यमे बाधा आती है। वस्तु उसी रूपसे अस्ति है बौर उसी रूपसे नास्ति है ऐसी प्रतीति तो नही होती।

समाधान—तब तो हेतुको वो बौद्धते जिकसात्वक ( पलसस्य, सपक्षतस्य और विश्वसं असस्य ) माना है वह नहीं बनेगा। स्थोकि उत्तकस्यके बनुसार हेतुका पत्र सपक्षमें सस्य ही विश्वसं अवस्य है। यदि दोनोको मित्र मानते हो तो एक बस्तुमें भी स्वरूपसे अस्तित्व और परकपसे नास्तित्वको भित्र-भिन्न मानना चाहिए।

शंक]—िकसी एकमे अस्तित्वकी सिद्धि होनेपर उसकी अन्यत्र नास्तित्व सिद्धि हो जाती है अत अस्तित्व और नास्तित्व ये दोनो भिन्न नहीं हैं।

समाधान—एक के बरितात्वको सिद्धिके सामध्यीत अध्यत्र उसके नास्तिव्वकी सिद्धि हो जानंपर उसे सामध्यीसिद्ध मानकर भी मिक्ष नहीं मानका तो बढ़ी विचित्र बात हैं। तब तो कहीपर विस्तीको नास्तिव्व-सिद्धिके सामध्यीसे अस्तिव्यक्ती सिद्धि होनेसे दोनोमें मित्रताते कथावका रखे बात हैं। यो उस प्रकार भाव ( अस्तिव्यक्त ) और अभाव ( नास्तिव्यक्त ) को एक बहुता है बहु न तो यही प्रवृत्ति कर सकता है और न कही-से निवृत्ति कर सकता है क्योंकि उसकी निवृत्तिका विचय वो भाव है वह अभावमे भिन्न नही है अभाव भावसे भिन्न नही है। अत स्थायोंनें बस्तिव्य और नास्तित्वयं कही भेर मानना हो चाहिए। और वहाँ कही अस्तिव्य २६० परिशिष्ट

प्रतिषेष्य नास्तित्वके साथ अविनाभावी सिद्ध हो उसे ही हमारे उक्त अनुमानमे दृष्टान्त रूपसे समझ लेना चाहिए। अस्तु,

स्वयमकी अपेक्षा अस्तित्व और पररूपकी बपेक्षा नास्तित्वमें कोई विरोध नहीं है। जैसे स्वरूपके प्रहुण-से, बर्नुका अस्तित्व कायम है सेने ही पररूपके त्यागपर भी बर्नुका अस्तित्व कायम है। यदि वर्नु स्वरूपके भागमां तर पररूपको भी बहुण करने लगे तो अपने और पापके मेदका सर्वधा अभाव हो जाये। इसी तरह यदि बर्नु एररूपके त्यापकी तरह स्वरूपको भी त्याप दे तो गुण्याका हो असण उपस्थित हो जाये। अत सम्पूर्ण वस्तुएर स्वरूपकों हैं, पररूपकों नहीं। स्वरूपको स्वीकार और परदूपकों तिरस्कारको व्यवस्था-में सन्तुका स्वरूप बनता है। स्वरूपकों तरह एरदूपकों भी स्वीकार करनेपर स्वरूप आसे पर्यक्षिक मेर-का ही अभाव हो नायोग। अत. जैसे जीवादि बस्तु स्वरूप जीवत करने है, परदूप पुरुगकान स्थित सहीं सु है, स्वभाव आनादि रूपने हैं, परत्याव रूपादि रूपने तही है। वीन ही सब वस्तुवाके सम्बन्धन जाना वाहिए।

इसी उरह प्रत्येक बस्तु स्वक्षेत्रमें है और परक्षेत्रमें नहीं है इसमें भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि स्वसेत्रके ग्रहण और परक्षेत्रके त्याणपर ही वस्तुका वस्तुत्व कायम है। अन्यवा अत्रोके संकरका प्रसग आता है। तिस्वत्यत्यसे प्रत्येक वस्तुकी स्वास्ता ही उसका क्षेत्र है और व्यवहारत्स्यसे आकाश आरि है। स्वद्रव्य और न्यत्रक्षित्र हरे स्वत्रेक स्वत्य हे तरिक्ष कर स्वत्य है। स्वत्र व्यवस्त्रक स्वत्य कीर न्यत्रक स्वत्य कीर निर्माण नहीं है। स्वत्र में भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि स्वत्यक्ष प्रहण और परकालके स्वागते ही बस्तुका वस्तुत्व कायम है अन्यया कालोके सावर्यका प्रसग आता है।

होंका—स्ताप्रकारते तो एक बस्तुमें अस्तित्व और नास्तित्व दोनो सिद्ध हुए तब तो केवल अस्तित्व या केवल नास्तित्वकी **छिडिकी बात तो** नहीं रहती क्योंकि किसी बस्तुमें केवल अस्तित्व या केवल नास्तित्व नहीं रहता।

समाधान—नविवक्ताने केवल बस्तितः आदि भी सम्भव है। एक वस्तुने अतितःव आदि नागा समें विद्ध होनेपर भी यदि बादि-प्रतिवादी उवसेने एक धर्मको मानता है तो विद्य पर्मको वह नहीं मानता उसे उसका अविवासमानी मानकर विद्य किया जाता है। इस प्रकार एक वस्तुने युक्तिकृत्वे कि दिव येचे अव अविवासमानी मानकर विद्य किया जाता है। इस प्रकार एक वस्तुने युक्तिकृत्वे कि दिव पर्मकार कि विद्यास होते हैं और वात प्रकार को जिलाबा होती है। बात प्रकारकी जिलाबाने वात प्रकारके प्रमन होते हैं और वात प्रकारके प्रनोके उत्तर रूपने वात प्रकारके वचन प्रयोग होते हैं अत अवने वात प्रकारक वचन प्रवेश होते हैं वात अवने वात प्रकारक वचन प्रयोग होते हैं अत अवने वात प्रकारक वचन प्रयोग होते हैं वह स्वपन उचित है। स्वाप्तिक वातिकृति केवलिया केवलिया स्वपन प्रवेश होते हैं अति वात्र केवलिया होते हैं वह अवने वात्र प्रकारक वात्र केवलिया वात्र वह कि जिलासानर सम्भव नहीं है। और प्रवार वात्र वह विक्र वात्र केवलिया को केवलिया की विद्यास वात्र होने केवलिया केवलिया होने व्यवस्त वात्र होने कावलिया विद्यास वात्र विद्यास वात्र होने वात्र कावलिया होने वात्र केवलिया होने की वात्र विद्यास वात्र वेद विद्यास वात्र वात्

यदि कोई उक्त सात प्रकारके प्रश्नोके अंतिरिक्त नया प्रश्न उठाना चाहता है तो वह प्रश्न पृथक् पृयक् अस्तित्व-गास्तित्वके सम्बन्धमें है या समस्त अस्तित्व-गास्तित्वके सम्बन्धमें है। यदि पृथक् अस्तित्व-गास्तित्वके सम्बन्धमें नया प्रश्न है तो प्रधानक्ष्ये अस्तित्व या नास्तित्वस सम्बन्धों प्रश्न प्रधान करके होते प्रशान करके प्रश्न है तो दूसरे प्रश्न होते हो स्थान करके प्रश्न है तो दूसरे प्रश्न करके प्रश्न होते होते प्रभान करके प्रश्न है तो प्रथान करके प्रश्न है तो प्रथान करके प्रश्न है तो प्रथान करके प्रश्न है तो प्रथम प्रश्नमें गामित हो आयोग और यदि नास्तित्वको गोण करके और वस्तित्वको प्रथान करके प्रश्न है तो प्रथम प्रश्नमें गामित हो आयोग

यदि समस्त अस्तिरब-नास्तिरबके विषयमें नया प्रका है तो क्रमते होनेपर तीसरेसे और युगपत् होनेपर बतुर्यम गिमत हो जाता है। इसी तरइ पहले और लोपेको मिकाकर किये गये प्रश्न पांचवेंमें, हुसरे और बोचेको मिलाकर किया गया प्रश्न छठेनें और तीसरे-बोचेको मिलाकर किया गया प्रश्न खातवेंसे गर्मित हो जाता है। वाक्येऽवधारणं तावदिनष्टार्यनिवृत्तये । कर्तव्यमन्यथानुकसमत्वात्तस्य कुत्रचित् ॥५३॥ सर्वेया तत्प्रयोगेऽपि सस्वादिशक्षिविच्छिदे । स्यात्कार. संप्रयुज्येताने धन्तद्योतकत्वतः ॥५४॥

इस तरह सभी अन्य नये प्रश्नोका अन्तर्भाव सात ही प्रश्नोंमे हो जाता है।

पहले ब्रस्तित्व और तीयरे ब्रस्तित्व-नास्तित्वको बिलाकर नया प्रस्त उत्तम करना तो पुनरुक्त है वयोक पहला ब्रस्तित्व भंग तो तीसरे भंगका हो अवसव होनेसे पूछा जा चुका है। इसी तरह प्रथम भंगको चतुर्थ आदि भंगोके साथ, द्वितीय भंगको तीसरे आदि भंगोके साथ, तीसरेको चौथे आदि भंगोके साथ, बोधे-को पाँचव आदि भंगोके साथ, पाँचवेंको छठके साथ और छठको सातवेक साथ मिलाकर उत्तम हुए भंग भी पुनरुक्त जानने चाहिए। बतः तीसरे, चोधे, पाँचवें, छठ और सातवे मंगोके योगसे भी नया भंग नहीं वन सकता।

गंका-तब तो तीसरे आदि भंग भी पुनस्क कहे जायेगे ?

ससाधान — नहीं, बयोंक तोत्तर अन्ति नाहित भगमे दोगं। धर्मोको कससे प्रधानरूपने कहा गया है, पहुले और दूसरे भंगमे दोनोको उस रूपसे नहीं कहा गया। यहुलेमें केवल अहितत्व धर्म प्रधान है और दूसरे में केवल लाहितव धर्म प्रधान है, और बजुर्च भगोम दोनो धर्म ग्रुपपट्ट प्रधान है अतः वह भी पुनरुक्त नहीं है। पीचने भगमें अहितत्व और अवकृष्यम् प्रधान है। धर्मे नाहित और अवकृष्यम् प्रधान है तथा मात्वमे क्रम को अक्षमणे विविद्याल और अवकृष्यम् प्रधान है। धर्मे नाहित और प्रवान है। धर्मे नाहित और अवकृष्यम् प्रधान है। स्वर्णने क्षा क्षेत्र क्षा अक्षमणे विविद्याल अहितव और जाहितव्यम् प्रधान है। अवि

ांका—इस तरह तो तृतीयको प्रथम भगके साथ विकानेपर दो बस्तित्व और एक नास्तित्वका प्रधानय होंगेर्स तथा तीमरको हुमरेके साथ मिछानेसे दो नास्तित्व और एक बस्तित्वको प्रधानतासे अपूनरका भंग वन सकते है क्योंकि उक्त पात अंभीचे इस रुक्ते कथन नहीं किया गया है?

समाधान—यह ठोक नही है क्यों िएक बस्तुमें अनेक बस्तित्व या अनेक नास्तित्व या अनेक नास्तित्व या अनेक ज्यान्तियां स्वाधान 
हों का —सात प्रकारके उक्त बचनोमें से किसी एक अंगव बनसे भी अनन्तधर्मात्मक वस्तुका कथन हो जाता है अतः शेष बचन विकल्प व्यापं क्यो नहीं हैं?

समाधान-नही, वर्षोकि उन शेष वन्तोंने अन्य-अन्य धर्मोकी प्रधानतासे तथा शेषधर्मोकी गीणतासे वस्नुकी प्रतिपत्ति होती है अतः वे सभी वचन उपयोगी है ।

आगे 'सब सत् ही हैं' इस वास्यमें 'हो' के प्रयोगकी सार्थकता बतलाते है-

अनिष्ट अर्थको निवृत्तेके लिए बाक्यमें अवधारण (हीका प्रयोग) करना चाहिए। हीका प्रयोग नहीं करनेपर, कहीं-कहीं वाक्य न कहे गयेके समान समझा जाता है।

आगे 'स्यात्' पदके प्रयोगका समर्थन करते हैं---

उस 'हां' का प्रयोग करनेवर मी सर्वधा सच्च शाहिकी प्राप्तिका निषेश्च करनेके लिए 'स्याद' शब्दका प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि वह 'स्याद' शब्द अनेकान्त्रका घोतक है।

'स्मात् अस्ति एव जीवः' कर्षांचत् जीव है हो, इस पहले वाक्यमें 'स्मात्' पदका प्रयोग करना योग्य ह । यदि उसका प्रयोग नहीं कियां जायेगा और 'जीव है हो' इतना ही कहा जायेगा तो सभी प्रकारोसे

#### स्याच्छव्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावबोधने । शब्दान्तरप्रयोगोऽत्र विशेषप्रतिपत्तये ॥५५॥

चीनके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा अर्थात् जैसे जीव जीवत्व रूपसे हैं वैसे ही पूर्वालादिके अस्तित्व रूपसे मो उपके अस्तित्वका प्रसंग आयेगा क्योंकि 'जीव है हों' इस वाक्यसे ऐसा ही वर्ष निकलता है। यदि तुम कहोंगे कि हम प्रकरण आदिसे जीवमे पूर्वाल आदिके अस्तित्वको क्यावृत्ति कर देंगे तो उसे 'जीव है हीं' इस वाक्य-का सब्दार्थ तो नहीं मान सकते क्योंकि इस वाक्यसे मुननेवालेको ऐसा बोच नहीं होता कि जीव अमुक रूपसे तो है और अपक रूपक क्यों नहीं है।

शंका—भीवमें बस्तित्व सामान्य पाया वाता है ९६ पण व्यादिका बस्तित्व तो सामान्य नहीं है विषेष हैं, अत पूर्वण आदिके अस्तित्व विशेषको जोवमे प्राप्ति हो नहीं है। तब उसको निवृत्तिके लिए 'स्यात' परका प्रयोग करना व्यायं है।

समाधान-तब तो 'जीव है ही' इस वाक्यमें 'ही' लगाना व्यर्थ है।

**शका**—'ही' यह बतलानेके लिए लगाया गया है कि जीव स्वगत बस्तित्व विशेषसे ही 'बस्ति' है ।

समाधान—स्वगत व्यस्तित्व विद्योपये ही यांच जीव 'ज्ञांस्ति' है तो इसका मतलब हुआ कि परगत सस्तित्वसे जोव 'जंशित' मही हैं। और तब 'जोव हैं हैं। में ही लगाना व्ययं हो जाता है। और विना 'ही' का बायद परिच तही है बसोकि केवल 'जोव हैं 'बहुनेचे तो उसके अस्तित्वको तरह नास्तित्वकाभी अनुगंध भाता है। 'ही' का लगाना तो तभी सार्थक हो सकता है जब सभी प्रकारते जीवका अस्तित्व न्योकार करके उसके नास्तित्वका निराम किया जाये, अन्यया नहीं। किन्तु 'ही' के साथ बीच अस्तित्व सामान्यने हैं, पुरमालायित्य अस्तित्वविद्योगते नहीं है इस फारका बोध करानेके लिए तो 'स्वाल्' पदका प्रयोग करना बावस्थक है क्योंकि उद्योग्ने उस्त प्रकारके व्यवंश ग्रीतर होता है।

शंका-—जो भी वस्तु 'सत्' है वह स्वद्रव्य, स्वक्षंत्र, स्वकाळ और स्वभावसे ही सत् है अन्यसे नहीं क्योंकि दूसरोका कोई प्रकरण ही नहीं है।

समाधान—आपका उक्त कमन सत्य है किन्तु विचारकीय यही है कि किस प्रकारके शब्दसे वैसा अर्थकोध हो सकता है। विचार करनेपर 'स्थात्' पदका प्रयोग ही आवश्यक प्रतीत होता है उसके बिना उक्त प्रकारका अर्थकोध नहीं हो सकता।

अत प्रत्येक वावयके साथ 'ही' की तरह 'स्यात्' पदका भी प्रयोग करना वाहिए।

यद्यपि केवल एक 'स्यात' शब्दमें ही अनेकान्त सामायका ज्ञान हो जाता है फिर स. यस्त विशेषभर्मीका ज्ञान करानेके लिए अन्य सब्दोंका प्रयोग करना आवश्यक है।

स्थान् प्रव्यके अनेकान्त आदि अनेक अर्थ है। इत्यरसे किन्हींका कहना है कि स्थान् साब्दसे ही अब अनेकानात्मक बरनुका करन हो जाता है तो उसके साधमं 'बीव अदित एवं आदि शब्दोका प्रयोग करना स्था है किन्नु पति ऐसा कहनेवाने 'स्थान्' धब्दको अनेकान्त विशेषका बावक मानकर प्रयोग करते हैं तब तो उसके साथ अप्य सब्दोका प्रयोग न करनेवर कोई आरोपि नहीं है क्योंकि 'स्थान्' धब्दकों हो अप्य सब्दोका बोब हो जाता है। किन्तु पदि अनेकान्त सामाध्यके बावक 'स्थान्' सब्दकों के प्रयोग करते हैं तो जीव अदित एवं आदि शब्दोका प्रयोग निर्यंक नहीं है। क्योंकि 'स्थान्' अब्दक्ष अनेकान्त सामाध्यका बोध होनेवर भी विशेषका जान करनेके लिए विशेष धब्दोका प्रयोग वावस्थक होता है। वेष वृद्ध स्थानकरने वृद्ध सामाध्यका बोध होनेवर भी विशेषार्थीको आमका पढ़े या नीमका पढ़ आदि कहना होता है। सोऽप्रयुक्तोऽपि वा तज्ज्ञे सर्वत्रार्थात्प्रतीयते । यथेवकारोऽयोगादिव्यवच्छेदप्रयोजनः ॥५६॥ ] त० व्लो० वा० १।६ :

स्यात् शब्द अनेकान्तका बाचक या चोतक रहे, किन्तु प्रत्येक बाच्यके साथ उसका प्रयोग तो नहीं देखा जाता, तब कैसे अनेकान्तकी प्रतीति हो सकती है, इसका उत्तर धन्यकार देते हैं—

प्रयोक पद या वास्यके साथ प्रयोग नहीं किये जानेवर सी स्थाड़ादको जाननेवाछे पुरुष उस स्थात् इस्दर्की संबंध प्रतीति कर खेते हैं। जैसे अयोग, अन्ययोग और अयबन्तायोगका ध्यवध्येद कारक एवकार ( ही ) का प्रयोग नहीं किये वर भी जाननेवाले उसे समझ ही लेते हैं।

शंका--प्रमाणवाक्य कीन है और नयवाक्य कीन है ?

समाधान-सकलादेशको प्रमाणवाक्य और विकलादेशको नयवाक्य कहते हैं।

अंका-सकलादेश कौन है और विकलादेश कौन है ?

किन्होंका मत है कि बनेकान्तात्मक बस्तुका कथन करना सकलादेश है और एकथमाँग्यक बस्तुका कथन करना विकलादेश है। किन्तु ऐसा माननेपर प्रमाण और नयबाब्य सात-सात प्रकारके नहीं हो सकते मेश्रीके स्थादित, स्थाप्तास्ति और स्थादवक्तव्य ये तीन वाक्य एक-एक धर्मका हो कथन करते हैं अत विकला-देशों होनेसे से तीनो सर्वधा नयबाक्य हो कहें जायेगे। और शेष चार वाक्य (स्थादित नास्ति, स्थादित अवकत्व्य, स्थाप्तास्ति अवकत्व्य जीर स्थादित नास्ति कवकत्व्य) अनेकश्मीका कथन करलेसे सर्वदा प्रमाण-वाक्य कहें जायेगे। किन्तु तीन नयबाक्य और चार प्रमाणवाक्य तो सिद्धान्त सम्मत नहीं हैं।

किन्हीका कहना है कि धर्मोमात्रका कथन सकलादेश है और धर्ममात्रका कथन विकलादेश है। किन्हा यह भी ठीक नहीं है क्योंकि केवल धर्मीका या केवलधर्मका कथन कर सकना सम्भव नहीं है।

श्रंका—स्यात् जीव हो है और स्यात् अस्ति एव, इस प्रकार धर्मीमात्रका तथा धर्ममात्रका कथन तो सम्भव है ?

किन्हीका कहना है कि बस्ति बादि सातो वचनोंमेंसे प्रत्येक वाक्य तो विकलादेश है और सातो मिल-कर सकलादेश हैं। किन्तु ऐसा कहनेवाले भी युक्ति और आवममें कुशल नहीं है, क्योंकि इस प्रकारकी न तो युक्ति हो है और न आपम हो है। प्रत्येक स्वादिस्त बादि वास्त्र वक्ककता प्रतिपादक न होनेसे विकलादेश है यह युक्ति प्रमोचीन नहीं है बयोकि ऐसी स्थितिये तो उन वाक्योंके समुदायको भी विकलादेशावका प्रयोग जाता है। तथा पाती बाद्य निकलर भी समस्त अर्थका प्रतिपादन नहीं कर सकते। समस्त भूत हो समस्त

गंका-उक्त सात वाक्योंका समुदाय ही तो सम्पूर्ण श्रुत है उनसे भिन्न कोई अन्य श्रुत नहीं है।

समाधान—सब तो एक अनेक आदि समभगात्मक वाक्योको अध्युतपनेका प्रसंग आता है क्योंकि सन्पर्णप्रुतके अर्थका 'स्थादस्ति' आदि सात प्रकारके वाक्यमे अकायन हो जाता है अत प्रकाशितको प्रकाशित करना अर्थ है।

शंका—उसके द्वारा तो अस्तित्व बादि सात धर्मोका हो कथन होता है और एक अनेक आदि सात धर्मोंका कथन एक अनेक आदि विशेषधर्मरूप सात वाक्योंके द्वारा होता है अत<sup>्व</sup>धर्य होनेसे उसे अध्युत्पर्नका प्रमाग नहीं आता है ?

ससाभात—तब तो अनन्त धर्मान्मक वस्तुका कथन न करनेके कारण 'स्यादस्ति' आदि त्राक्योको सकलादेशोपना नहीं बन सकेगा।

यदि अस्तित्व आदि सान धर्मोंको मुख्यतासे, येथ अनन्त सत्तर्माग्योके विगयमृत अनन्त सात धर्म-स्कल्प वस्तुका अमेववृत्ति या अगेदिश्वात्के द्वारा कथन करतेसे अस्तित्व आदि सप्तमेदरण वाध्यक्ष मक्तादेशी मानने हो तो 'कर्षांचल जीवादि वस्तु सत्त्वकर हो है' यह वास्त्र भी सक्तादेशी है क्योंकि यह एक वास्त्र अस्तित्वधर्मको मुख्यतासे येथ अनन्त्रधर्मात्मक बन्नुका कथन करता है। कर्यांचल जीवादि वस्तु नातित स्वत्य हो है, यह इत्तरा वास्त्र नातित्वधर्मको मुख्यतासे येथ अनन्त्र धर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। कर्यांचन जीवादिवस्तु अवकाल्य हो है, यह वास्त्र अवकाल्य धर्मकी मुख्यतासे येथ अनन्त्रधर्मान्य अन्त्रमें विवशित्त दोनो धर्मोंको मध्यतामे थेन अनन्त्र धर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। इसी तरह कर्यांचल अस्ति वस्तित्व दोनो धर्मोंको पाववां वास्त्र, कर्यांचन सद्तुका कथन करता है। इसी तरह कर्यांचल अस्ति अदनक्ष्य पर्माको पाववां वास्त्र, कर्यांचन वास्त्र योच अनन्त पर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। अत. उक्त सानो वास्त्रयोमेसे प्रमंकी मुख्यतोन मातवां वास्त्र योच अनन्त पर्मात्मक वस्तुका कथन करता है। अत. उक्त सानो वास्त्रयोमेसे प्रमंक वास्त्र सक्तावेदी है।

र्शेका—िकर तो प्रथम बाक्यसे ही सम्पूर्ण वस्तुका कथन हो जानेके कारण दूसरे आदि वाक्य निकाल है ?

समाधान—तव तो एक ही सप्तभगीके द्वारा सम्पूर्ण वस्तुका कथन होनेसे बन्ध सप्तभगियौँ क्यो नहीं निष्फल कही जार्थेगी  $^{2}$ 

र्गेकी—एक स्वतंत्रोंके द्वारा प्रधानरूपसे अपने विषयभूत सात धर्मस्वरूप अर्थका हो कथन होता है, अन्य राज्यभियों भी अपने-अपने विषयभूत अन्य-अन्य सात धर्मोका कथन करती है अत. वे निष्फल नहीं हैं।

समाधान—तो प्रयम बाल्यके द्वारा अपने विषयभूत एक धर्मात्मक वस्तुका प्रधानकपसे कवन किया जाता है। इसी तरह दूसरे आदि बाल्य भी अपने-अपने विषयभूत एक-एक धर्मात्मक बस्तुका कचन करते हैं तब वे निष्कल क्यों है ?

शंका—वस्तुका एक धर्मात्यकपना प्रधान कैसे हुआ ? समाधान—चूंकि शब्दके द्वारा वैसा ही कहा जाता है। वनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । वनेकान्तः प्रयाणात्ते तदेकान्ताऽपितास्वयात् ॥ वृ० स्४० स्तो०

र्शका-इसी तरह शेष अनन्तधर्मात्मकपना प्रधान क्यों नहीं है ?

समाधान-चूँकि एक शहयसे अनन्तवर्मात्मकपना नहीं सुना बाता ।

शंका-तम एक ही वास्यते अनन्तवर्गात्मक वस्तुका बोध कैसे होता है ?

सम्माधान-अभेदवृत्ति या अभेदोपचारके द्वारा एके वर्मके क्षेत्र अनन्त धर्मोका बोध कर किया जाता है !

र्शका—्दब दो सुने हुए के समान हो जबके द्वारा सम्यमान अनन्त्रवर्मीको भी जस एक वास्त्रपक्ष अर्थ मानकर उन्हें भी प्रधान मानना चाहिए अन्यषा श्रृतको तरह ही सुने हुए बाक्यार्थको भी गोण मानना चाहिए।

समाधान—तव गाँण वाश्यार्थ और मुख्य वाश्यार्थका मेद कैसे करेगे, सभी शब्द व्यवहारमधी गोण और मुख्य वाश्यार्थोंको मानते हैं।

हर्नका—गरूरके द्वारा जिसका निरमक रूपसे बोब होता है वह मुख्यबाबवार्य है वाहे वह सूबमाण हो जवना गन्यमान हा और जिसका सचल बोब होता वह गौण नक्यार्य है। जतः सम्बक्ते द्वारा मृहीत वर्ष ही मुख्य होता है और जन्य गौण होता है। ऐसा कहना ठोक नहीं है।

समाधान—को निष्यल बोध होता है वही मुख्य बाक्यार्थ होता है ऐसा कोई निषम नहीं है। जाननेवालेके द्वारा जाननेके लिए इट वस्तु जब मुख्यार्थ होती है तो उसके प्रति कहे गये शब्दके द्वारा गृहीय वर्ष प्रधान होता है और शेष अनन्त वर्ष मौष्य होते हैं।

्रांका—'अस्ति जीव' इस वाक्यमें 'अस्ति' झब्दके बाच्या अवसे बीच स्वयंका बाच्या अर्थ भिन्न है । यदि बोनो स्वयंका अर्थ एक हो है तो दोनों स्वयंकि प्रयोगको आवरपकता नहीं हैं। यदि योगीका वर्ष भिन्न हे तो 'वस्ति' सम्बद्ध कार्या कार्या कि तो स्वयंकि कार्या जीवके नास्तित्वका अर्थंग आता है। क्योंकि जो सत्ते जिल्ल होता है वह क्यान होता है।

समाधान—वह दोण हर्षणा एकान्तवादियों हो बोग्य है, स्वाहादी जैनों हे बोग्य नहीं है क्यों कि स्वाहायों जैन 'अस्ति' व्यवस्ते बाज्य अस्ति जोव व्यवस्त्र बाज्य जर्व कर्षीकत पिन्न मानते हैं। त्यांवाधिककी वृष्टिसे 'अस्ति' व्यवस्त्र अर्थ 'छत्' है और जोव व्यवस्त्र अर्थ है ओक्तिक्या विविद्य करतु। किन्तु द्रव्याधिकनपसे सेनोंकि कर्षमें भेद नहीं है। इसमें कोई बोग नहीं है। हम जैन विश्व क्यारे वस्तुकों सत् मानते हैं उसी रूपरे बसतु नहीं मानते। और निव्य क्यारे अस्तु मानते हैं उसी रूपसे सतु नहीं मानते।

र्ज़का—ऐसा माननेर्में तो एकान्तवादका दोष आता है क्योंकि स्वरूपकी अपेक्षा वस्तुसत् ही है और पररूपको अपेक्षा असत् ही है।

समाधान — सुनयको बपेसासे एकात्तको मानना समीचीन है और प्रमाणकी अपेसासे अनेकात्तका मानना समीचीन है। जिस बपेसासे अनेकान्त है उस अपेसासे अनेकान्त ही है, इस प्रकारका एकान्त अनिह नहीं हैं। कहा भी हैं—

प्रभाष और नयके द्वारा अवेकान्त सी अवेकान्तक्य है। प्रशासको अपेक्षासे अनेकान्त है और सबको अपेक्षासे एकान्त है।

किन्तु वयेकान्द्रमें बनेकान्द्रके माननेसे वयबस्या दोष नदी वाता है क्योंकि एकान्त्रको सापेशतासे ही बनेक्क्रतत्त्रों व्यवस्था काती है और अनेकान्द्रकी वापेशताले एकान्द्रकी व्यवस्था वनती है। परस्तु एकान्द्रके [धर्मधर्म्याविनाभावः सिद्धत्यन्योन्यवीक्षया । न स्वरूपं स्वतो होतस्कारकज्ञापकाजुवत् ॥ सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्ट्रयात् । असदेव विपर्यासाञ्च चैन्न व्यवतिष्ठते ॥]—आ॰ मी॰

अनेकान्तसापेस होनेसे और अनेकान्तके एकान्त हापेस होनेसे अन्योन्याश्रय नामक दोष नही आता है क्योंकि स्वरूपने स्वरूपने हो और एकान्तको अपेसाकी आवश्यकता नही है। और एकान्तको अपेसाको आवश्यकता नही है। और एकान्तको भी बस्तुक्पसे अनेकान्तको अपेसा नही है। ही, उन दोनोका अविनाशाव—एकके विना दूसरेका न होना—
परस्यको अपेसासे पित्र होता है।

यही बात आसमीमांसामें स्वामी समन्तभद्रने कही है-

पात और प्रमंकिः अविनामान तो परस्परकी अपेकासे सिद्ध होता है किन्तु उनका स्वक्य परस्पर-की अपेकामे सिद्ध नहीं होता। वह तो स्वरं अवने कास्पोले वन काता है जैसे कर्णायना कार्यपनेको अपेका से हैं और क्रमंपना कर्णपनेको अपेकासे हैं। इस तहक कर्णाये का समयने का स्ववहार हो परस्पर सार्थम है, कर्णा और कर्मका स्वस्थ्य परस्पर सार्थम नहीं हैं। वह तो अपन-अपने अपोले स्वतः उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रमाण और प्रमेणका स्वस्थ्य को सब्दो-अपने कारणोने स्वतः सिद्ध हैं किन्तु उनमें को ज्ञाप्य ज्ञापक स्वयवहार हैं वह परस्परकी अपेकासे हैं। इसी प्रकार अस्ति और बोबमें प्रमे-क्षमिंपनेका क्षवितास्ताय प्रक-स्वतंको अपोकासे हैं किन्तु दोनोंका स्वस्थ्य स्वतः सिद्ध हैं। यहां वात प्रकारत और क्षवितास्ताय प्रक-स्वतंको अपोकासे हैं किन्तु दोनोंका स्वस्थ्य स्वतः सिद्ध हैं। यहां वात प्रकारत और

अंत स्वरूपको अपेका जीवादि कथित्त सस्वरूप हो हैं, और पररूपको अपेका कर्यावत् नास्ति-स्वरूप हो हैं। ये दो भंग सभी बादियोके लिए मान्य है, इनको माने बिना अपने-अपने इष्ट सस्वकी व्यवस्था नहीं वन सकती हसीसे स्वामी समत्वभदने जासभीमासामे कहा है—

ऐसा कीन लॉकिक वा परीक्षक है जो सभी चेतन-अचेतन परायों के स्वरूप आदि चारको सरोक्षासे सरस्वरूप हो और पररूप आदि चारको अपेक्षासे असरस्वरूप हो नहीं मानना चाहेगा। यदि वह ऐसा मानेगा तो उसके इट तर्पको स्वरूपा हो नहीं बन सकती।

अब आगे जीव आदि अवक्तव्य कैसे हैं यह बतलाते है—

उक्त प्रकारते पहुले कहे नये तथा तरप्यस्य एक-दूशके विरोधी और एक ग्राय प्रधान रूपने विविधत अस्ति, नास्ति बीनो घर्मोकी एक बस्तुने कथन करने की इच्छा होनेपर उद्य प्रकारके किसी धाव्यके न होनेसे भोबादि अवस्कृत्य है।

सर्व शब्दनयास्तेन परार्धप्रतिकादने । स्वाधंप्रकाशने मातुरिये ज्ञाननयाः स्थिताः ॥११०॥ वेर्नीयमानवस्त्रेचाः कथ्यन्तेश्र्यंनावद्य ते । वेर्नीयमानवस्त्रेचाः कथ्यन्तेश्र्यंनावद्य ते । वेर्नियं स्थानित्रकृते प्रधानपुष्णावद्यः ॥११॥ यत्र प्रवर्ते स्वाधं नियमानुकृताः नयः । पूर्वपूर्वो नयस्तत्र वर्तमानो न वार्यते ॥११२॥ सहस्र ऽष्टशतो यद्वतस्यां पञ्चशतो मता । पूर्वपस्थानरस्या वं संस्थायामविरोषदः ॥११३॥ पूर्वजन्ते । तारा संस्था यथायानानुवर्यते । तारा संस्था यथायानानुवर्यते । तारा संस्था यथायानानुवर्यते ।

#### नय के अन्य भेव-- "

अत उक्त सभी नय दूसरोंके लिए अयंका क्यन करनेपर शास्त्रनव हैं जीर जलाके छिए अयंका प्रकाशन करनेपर ज्ञाननय हैं। तथा उनके द्वारा ज्ञात किये गये वस्तुके पर्स कहे जाते हैं इसकिए वे सवस्य है। सत. प्रधानता जीर गीजातारे नयों के तीन भेद होते हैं।

जनत्वें पदाबंके तीन रूप पाये जाते हैं—जानका, शब्दरूप और अर्थक्य । जैते घट पहायं वर्ष रूप है, उक्का जान जानकप पट है, और उक्का बावक घट खब्द शब्दरूप पट है। इसी तरह नमके भी तीन रूप हैं—जाननय, शब्दनय जीर अर्थनय । जानका नमके द्वारा जाता स्वयं जानता है और जब वह अपने जात बस्तुबनीको शब्दरूप हुएरोको बतकाता है तो वे शब्द शब्दम्ब कहे जाते हैं। और उद जाननक्या विषयमृत अर्थ या शब्दनवका वाज्यरूप अर्थ जर्कनय कहा जाता है। अद: उक्त शालों हो नय जानकप भी है, शब्दरूप भी है और अर्थ क्या भी हैं। अत सभी नय जाननब, शब्दनवस और अर्थनयके मेरेले तीन प्रकारके जानने वाहिए। इनमेंसे जान स्वरूप नय प्रथान है और शब्दक्य तथा अर्थन्यय पीण है। अथवा इन तीनो भेदोंनेंग्रे जहीं जिब्दको विषया हो बहु प्रधान और तीर गीन बानने वाहिए।

वागे बतलाते हैं कि इन नयोंकी प्रवृत्ति वस्तुमें किस प्रकारसे होती है---

जिस अपने विषयमें उत्तरसय नियमसे प्रकृत होता है उसमें पूर्व-पूर्व नयको प्रवृत्ति करनेले नहीं शेका जा सकता । जैसे हवालमें भाट सौ और भारती में पाँच सौ वार्मित हो जाते हैं, उत्तर संक्यामें पूर्व संक्याके समा जानेमें कोई विशेष नहीं है।

। और जैसे उत्तरविंती संख्या पूर्वकी संख्यामें गर्थित वहीं होती है वैसे ही उत्तरनय समस्त पूर्व नयके विक्यमें प्रवृत्ति नहीं करता है।

यदि एवं मुतनव से नैयमनयकी बोर तक कमसे देखा जाये तो नयोंका विषय अधिक-अधिक होता जाता है और नैयमनयको एवं मुतनब तक नयोंका विषय उत्तरोत्तर अल्य होता बाता है। अतः उत्तरके नय पूर्व-पूर्व नयोंके विषयमें प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं किन्तु पूर्व-पूर्व नयों ति विषयमें प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं किन्तु पूर्व-पूर्व नयोंके ताता है कि आठ ती में हवार संस्थाका समावेश माने हो से सकता है कि नात ता में हवार संस्थाका समावेश माने हो से सकता है किन्तु संप्रह आठ ता ने किन्तु संप्रह आठ ता ने से हवार संस्थाका समावेश माने हो से निमनव तो जगरके संप्रह आदि नयों के विषयों प्रवृत्ति कर सकता है किन्तु संप्रह आदि नय नैयमनयके विषयों प्रवृत्ति नहों कर सकते हैं।

१. वै नी– बरु सुरु १।२. –स्रे च शती –सारु वरु सुरु १।३. –त्तरत्वास्यां झरु वरु सुरु १। –त्तरत्र स्थात् तंरु – सुरु २।

नवार्षेषु प्रमाणस्य वृत्तिः सङ्गलदेशितः । अवेन्त तु प्रमाणस्य नवानामस्त्रिकेऽञ्जसा ॥१९९॥ संक्षेपेण नवास्ताबद् व्यास्त्राताः सूत्रसू<del>षिताः</del> । तद्विरोपाः प्रपञ्चेन संचिन्त्या नयन्त्रकतः ॥ १९६॥

इसी तरह-

नबोंके विषयोंमें सकतादेशी प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है किन्तु समस्त प्रमाणके विषयमें नयोंकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

प्रमाण तो सकलबस्तुवाही है और नय उसके एक देशको ही बानता है बत. नयके विषयको तो प्रमाण जान सकता है किन्तु प्रमाणका विषय जो पूर्ण बस्तु है उसे एकाशधाहो नय कीसे बान सकता है। आगे प्रन्यकार समको चर्चाका उत्पद्धार करते हैं—

वश्याच्युक्तके प्रथम मध्यायके मिन्तम सूत्रमें स्थित किये यये नयोंका संक्षेपसे ज्याक्याव किया गया। विस्तारसे उसके मेद-प्रमेद नवयक नामक प्रज्यसे जानने व्यक्तियु ।

१. मसिलेषु सा अ० व० सु० १।

## परिशिष्ट ३

# द्र० स्व० प्र० नयचक्रमें उद्धृत पद्यानुक्रमणी

| [अ]                                         | [न]                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| अणुगुरुदेहदमाणो ११६* [ द्रव्यसं० गा० १० ]   | नानास्वभावसंयुक्तं ३८ [ बालापप० ]        |
| बप्पपएसा मुत्ता ८८                          | नित्यैकान्तमतं यस्य ३०                   |
| [ 3 ]                                       | निश्चयो दर्शनं पृंसि २०३ [ एक० स० १४ ]   |
| कव्यविशेगमनं नास्ति ६०                      | [4]                                      |
| [ ए ]                                       | पञ्चवर्णात्मकं चित्र १०२                 |
| एयम्मि पएसे खलु ८१                          | पोम्मलदब्बे जो पुण १२                    |
| एवं मिच्छाइट्री १९३                         | प्रत्यक्रिज्ञा पुनर्दान २३               |
| एवमेव हि चैनन्यं २०३ [एक ० सप्त ० १५ वलो ०] | प्रमाचनयनिक्षेपै- १०२                    |
| [46]                                        | [¥]                                      |
| कालत्त्रयसंज्तं ९९                          | मरहे दुस्समकाले १७५ [ बोक्षपा• मा• ७६ ]  |
| केवलज्ञानसम्मिश्री १२८                      | मावः स्यादस्ति नास्तीति ३८               |
|                                             | [ स ]                                    |
| [₹]                                         | मणसहियं सिवयप्पं ९९                      |
| स्रय उवसमिय विसोही १८६ [लिम्बसा॰ ना॰ ३]     | मोहावरणयोहींने १८७                       |
| [₹]                                         | यि                                       |
| चरियं चरदि सगं सो २०१ [पद्मास्ति० गा० १५९]  | य एव नित्यक्षणिकादयो नयाः १४५            |
| [ज]                                         | ब् ह्व स्तर्थानकायमा नयाः १०५            |
| जीवो सहावणियदो २०० [ ,, गा०१५५ ]            | वि                                       |
| जं सवीवसमं णाणं १३५                         |                                          |
| जिण सत्यादो अत्ये १५८ [प्रव० सा० गा० ८६]    | ववहारेणुवदिस्तिदि १४२ [समबद्रा॰ गा॰ ७]   |
| जो इह सुदेण मिण्लो १४१ [समय प्रा॰ गा॰ ९]    | व्यवहाराश्रयाद्यस्य ११६                  |
| [ ज }                                       | [स्त]                                    |
| णिच्छयदो सल् मोक्सो १७४                     | सर्वयैकान्तक्येण १०२                     |
| जिस दस्य जाणजद्रं १४१                       | सवियव्यं णिवियव्यं ९९ [ सम्मति ० १।३५ ]  |
| [ ]                                         | ससयविमोहविब्सम १६२ [ द्रव्यतं ० गा० ४२ ] |
| • •                                         | सा सलुदुविहा मणिया १७३                   |
| त्रिसंक्रिकोऽयं स्याच्छक्यो १२७             | सिद्धमन्त्रो यथा लोके १२८                |
| (₹)                                         | स्रो इह भणिय सहावो १९८                   |
| दव्बसुयादो भावं १४६, १७९                    | स्वभावतो यथा लोके ६०                     |

<sup>\*</sup> सबंज संकेत एड संक्याके हैं।

#### परिज्ञिष्ट ४

## नयचक्रगत गाथानुक्रमणी

#### [अ]

व्यक्तिद्विमा अणिहणा १९९\* अगुरुलहुगा अणंता २१ अञ्जीव पुष्णपावे १६२ अटुचदुणाणदंसण १४ अणुहवभावो चेयण ६३ बण्णेसि अण्णगुणा २२२ अस्यि स यो मर्काद ३०४ अस्थित बत्युत्त १२ अत्वित्ताइ सहावा ३५८ अत्यसाइ सहावा ७० अत्येव णत्यि उहयं २५८ अत्यिति णरिय णिच्च ५८ अत्यिति गत्यि दो विव २५५ अत्यिसहाव दव्य २५६ व्यत्यसहावे सत्ता ६० **जप्पा गागपमाग ३८८** अवरोप्परमिवगेहे २०८ **अवरोप्पर सावेक्**ल २५२ **अवरोप्पर** सुविश्दा २९४ अवरोष्परं विमिन्सा ७ असुद्धसवेयणेण य ३५७ असुहसुह विय कम्म २९९ असुहसुहाण भेवा ८५ बसुहेण रायरहिओ ३३१ अहमेक्को खलु परमो ३९६ बहवा बासणदो वं ४४ अहवा कारणभूदा १६१ बहवा सिद्धे सहे २१३ बह उड्ढे लोयंता १४४

बह गुणपञ्जयवंत २७९ अत मुहुत्त बवरा ८७

#### [आ]

आगम गोआगमदो २७७
आदा चेदा भणिओ ११६
आदा तणुष्पाणो १८६
आगा तह अहिगमदो २२२
आगो तह अहिगमदो २२२
आगोद तह्यसहावे २२२
आगोदणादि हिरदा ३४६
आसण्यभञ्जीयो ३१७
आहरणहेयरयण २४५

## [통]

इनवीसं तु सहावा जीवे ६९ इनवीसं तु सहावा दोव्हं ६८ इदि त पमाणविसयं २४९ इय पूक्वता बम्मा ७३ इह एव मिच्छविट्टी १३२ इदिय मणस्स पसमज ४०० इंदिय मोश्विमित्त ३३३

#### [3]

उदमादिनु पंचल्ल ३६४ उपपंजनां कच्य ३६६ उपपंदवस गज्य १९१ उपपंदवसविमिस्सा १९४ उपपंदवसविमिस्सा ११४ उपपंदां स विमाना जीवा ११८ उवसारा उवसार २४२ उवसारा उतसार २४२ उवसमस्त्रय मिस्साणं २९२ उह्नयं उह्नयणएण २५७

#### [ए]

एडंदियाइ देहा २२५ एइंदियादिदेहा २३६ एकणिरुद्धे इयरो २५९ एककपएसे दब्बं २२१ एक्केक्के बहुद्वा १५ एक्को अजुदसहावी ६१ एक्कोबि झेयरुवो २६५ एदेहि तिबिहलोग ५ एदम्हि रदो णिच्चं ४१४ एदेण सयलदोसा ४१५ एद पिय परमपद ४१३ एयंते णिरवेनखे २६९ एयंतो एयणयो १८० एयपएसि अमुत्तो १३५ एवं उवसमिमसं ३१८ एवं दसणजुत्तो ३२४ एव सियपरिणामी ९४

### [ओ]

बोदइमो उवसमिमो ७५ बोदइय उवसमिय ३७०

## [事]

कज्जं पिंड जह पुरिसो ३१० कज्जं सयलसमस्यं १६८ कम्मकलंकालीणा १०८ कम्मकयाद्याण्या २००

सर्वत्र संकेत गाथाके हैं ।

कम्मक्सयरी तुत्री ६५ कम्म कारासारीदे २०५ कम्म कारायमूदं १३० कम्म दियालविसयं २४७ कम्म दुविह्दियप्यं १२४ कम्मायपंत्रीया १५३ कारायक करायल्डी ११५ कारायाचे इह मध्ये १२६ कारायाचे इह मध्ये १२६ किरियातीयो सन्यो १६२

#### [ख]

लंघा जे पृब्बुत्ता १२७ लंघा बादरसुदृमा १०३ स्रेतं पएसणाण ६४

#### [ग]

गविद्वित्याहणबहुन ३४ गवर्ण वृत्तिहातार १४१ गर्मा वृत्तिहातार १४१ गर्मा वृत्त्वाचित्र १६१ गुण-गज्ज्याची दन्ते ४१ गुण-गज्ज्याची दन्ते ४१९ गुण-गज्ज्ञाचा व्यक्ते ४१९ गुणमज्ज्ञाच सहावा ६७ गुरुष्णुद्धस्माणी २२१ गुरुष्णुद्धस्माणी २१९

### [ঘ]

षाई-कम्मलयादो १०७ षाइ-वज्यकं बत्ता ४१०

#### [च] चउनइ इह संसारो २३५ चारि वि कम्मे जणिया ७४

विरबद्ध कम्मणिवहं १५६ चेदणमचेदणं पि हु ५९ चेदणमचेदणा तह १६ चेदणसचेदणा तह १६

#### [ল]

जइ इच्छह उत्तरिदुं ४१९ जहया तिव्ववरीये ३७८ जइवि चउट्रयलाहो ३८३ जइ सब्ब बंभमयं ५२ जडसञ्भावं णहु मे ४०८ जत्य ण अविनामावो ३९ जम्हा एक्कसहावं ३७ जम्हा गएण विणा १७४ जस्त ण तिवस्यकरणं १६६ जह इह विहावहेंद्र ३६५ जह जीवत्तमणाई ७९ जह मणुए तह तिरिए ८८ जह व णिरुद्धं बसुह ३४८ जह सत्वाणं माई १७५ जह सम्भूबो मणियो २९० जह सुह णासइ असुहं ३४५ जं बप्पसहाबादो १५८ जं किपि सयलदुक्सं ३१३ जंज करेइ कम्मं २१५ ज चदुगविदेहीणं २२ अं विय सराय काले ४०४ ज चिय जीवसहावं २८८ जं जस्स भणिय भाव २६७ जं जं मुणदि सदिद्वी २९५ जं जह जिणेहि दिट्ठ २ जंगाणीण वियप्पं १७३ जंसारं सारमज्जो ४१८ जं संगहेण गहियं २०९ जाणगभावो जाणवि ३८० जाणं दो वि य भिण्ण ४८ जीबाइ सत्ततच्वं १५९ जीवाजीव तहासव १४९ जीवादिदम्बणिवहा २४७ बीबा पुग्गलकालो ३

जीवा हु ते वि दुविहा १०४ ओवेहि पुम्मलेहि य ९८ जीवे घम्माघम्मे १४८ जीवो भावाभावो ११० जीवो ससहावमओ ४०२ जुत्ति सुजुत्तमग्ये २७० जे णयदिद्विविहोणा १८१ जेत्तियमेत्तं खेतं १४० जे संम्वाई खंधा ३२ जे सामण्णेणुत्ता ९५ जो एयसमयवट्टी २१० जो खलु अणाइणिहणो २९ जो गहद एयसमये २०२ जोगा पयडि-पएसा १५४ जो खलु जीवसहाबो ११५ जो चिय जीवसहाबो २३८ जो जोवदि जीविस्सदि १०९ जो णिच्चमेव मण्णदि ४५ जो बट्टणं ग मण्णदि २१२ जो हुअमुक्तो भणिओ १२० जो सिय भेद्रवयारं २६४

#### [昇]

झाणं झाणबभासं १७७ झाणस्स भावणे वि य १७८ झेओ जीबसहावो २८९

#### [4]

णदगय संगह १८४ पण्डा स्वस्तक्षात्त १६४ पण्डा स्वस्तक्षात्त १६४ पण्डाहरूमसृद्धाः १०६ पण्डाहरूमसृद्धाः १०६ पण्डाहरूमसृद्धाः १८० पण्डास्य स्वस्ति 
णाणं दंसण सह सत्ति १३ णाणे पि हि पण्जायं २३१ णादाणुभूइ सम्मं ३७९ णादूण समयसारं ४१६ णाम हुवणा दब्ब २७२ णायव्य दवियाणं १० णासतो विण पट्टो ३६० णाणामहावभरिय १७२ णिक्लेव णय पमाणं १६७, २८२ णिड्यं गुणगुणि भेये ४७ णिक्षे दक्वे स गमणद्राण ४६ णिच्छमदो सनु मोक्सो ३८२ णिच्छय ववहारणया १८२ णिण्डय सज्झस≢वं ३२९ णिच्छित्ती बस्यूणं १७९ णिज्जियसास्रो ३८९ षिद्धादो णिद्धेण २७ णिप्पण्णमिक प्रमपिक २०५ णियसमयं पिय मिच्छा २८७ णियमणिसेहणसीलो २५३ णिव्यत्तप्रत्यकिरिया २०६ णिरवेवले एयंते ६६ णिस्सेस सहावाणं १९६ णेयं खुजत्य जाण ३२० णेयं जीवमजीव २२८ णेय णाणं उहयं ५१ णो आगमंपि तिविह २७६ णो इट्टं भणियब्व २८० णो उवगारं कीरइ २४१ णो ववहारेण विणा २९६ णो ववहारी मग्गो २८६

[त] तगुणरायपरिणदो २७८ तच्च तह बरमहुं ४ तच्चं पि हैसमियरं २६२ तच्चं विस्तियत्यं १७६ तच्यामेसणकाके २६८ तवपरिसहाणमेया ३३६ ता सुयसायरमहुण ३२८ तिकाले जं सत्तं ३६ तिष्णि णया भूवत्या २६६ तित्ययरकेविलसमण ३१६ ते चेव भावकवा ११३ तेण चडग्गइदेहं १३१ तेणूण कारणभूदा ६ ते दृति चहुवियप्पा १११

[य] बाबर फलेमु **चे**दा ११७

[द]

दट्टण पडिबिंब २२७ दट्टेण बूलखंधं २३२ बट्टण देहटाणं २३३ दबदि दबिस्सदि दब्बं ३५ दभ्वगुणपञ्जयाणं २२३ दन्त्रगुणाण सहायं १९ दन्त्रसहावपयासं ४२४ दब्बसुयादो सम्मं २९७ दव्वाणं सु पएसा २०, २२० दम्बाण च पएसे १०२ दब्बाण सहभूदा ११ दब्बाण सहावाण २४८ दःबत्यी दहभेयं १८५ दव्वत्यिएसु दब्बं १८८ दव्वा विस्त्रसहावा १ दथ्वे लेसे काले १४६ दब्द खु होइ दुविह २७५ दव्य विविहसहाव २७१ दब्ब विस्तत्तत्त्वाब ५६ दंसणणाणाचरणं ८३ दसणणाणचरित्ते ९,२८४,२८५ दंसणकारणभूद ३२५ दसणभुद्धिवसुद्धो ३३० वसण चरित्तमोह ३०० दारियदुष्णबदण्यं ४२१ दिक्खागहणाणुक्कम ३३९

दुक्खंणिदाक्विता३५३

द्रविहं वासवमगां १५१

[भ] धम्मी धम्मसहावो २६०

[4] पच्चयवंतो रागा ३०१ पञ्जय गडणं किच्या १८९ पनजाए दन्त्रगुणा २२४ पढमतिया दन्वत्थी २१६ पढम मुनसरूव ३६८ पण्णवणभाविभूदे २१७, २१८ परदो इह सुहमसुह ३१२ परमत्यो जो कालो १३६ वरमाणु एयदेशी २२९ परभावादो सुण्णो ४०७ पस्सदि तेण सक्वं ३८७ पहु जीवत्तं चेयण १०५ पंचावत्यजुबो सो ९० पंचाबत्या देहे ९१ पारद्वा जा किरिया २०७ वुसानमञ्ज्ञत्योयं १३७ पुढवी बर्ल च छाया ३१ पुत्ताइ बंधुवर्ग २४४

[ब] वंधेव मोक्सहेक २३७ बंघो जणाहणिहणो १२५ बंभलहावे भिण्णा ५३ बहिरन्त परमस्कृषं ३२७ [4]

भगद विषिण्णासुद्धा २०४ मणिया जीवानीवा १५० मणिया जी विकासा ७७ मन्वयाची मन्वया १५७ मावा गेयसहावा ५७ मावा गेयसहावा १५३ मावो दस्विमार्थी १९३ मावो दस्विमार्थी १९३ मोवो दस्विमार्थी १९३ मोवो दस्विमार्थी १९३ मोवो दस्विमार्थी १९५ मोद्रुपार्थिक स्था २७७ मोद्रुपार्थिक स्था २९७ मोद्रुपार्थिक स्था १९८

[**H**]

मइसुइ परोक्खणाणं १७० मञ्झसहाव गार्ण ४०९ मज्ज्ञिमजहण्युक्कस्सा ३४६ मणवयणकाय इदिय ११२ मणुबाइअ पण्जाको २११ मदिसुवओहीमणपञ्जयं २३ माणो य माय लोहो ३९७ मिच्छत्तं अण्णाणं ३०२ मिच्छत्तं पुण दुविहं ३०३ मिष्छत्तं अविरमण ८१ मिच्छे मिच्छाभावो १२९ मिच्छतियं चनसम्मग ३७२ मिच्छा सरागभूदो २६३, २९८ मुत्ते संधविहावी ७८ मुलं इह महवाणं २२६ मुत्ते परिणामादो २६ मुलो एयपदेसी १०० मुक्को विय सुदहेदुं ३०५ मूलुत्तर तह इयरा ८० मूलुत्तर समणगुणा ३३४ मोक्लं तु परमसोक्लं ४०५ मोल्णं बहिषिता ३५० मोत्तूणं बहिवसयं ३८४ मोत्त्यं मिण्छतियं ३४१ मोहरजअंतराये २७३ मोहो व दोसभावो ३०९

[7]

एगादिसायकम्मा ४०६ रतगादिसायकम्मा ४०६ रतगादिसायकम्मा ३८५ र्वेषिय सिट्टाइस्से १५५ रूवे १५ सम्बद्ध वर्मा १३० स्वरसम्बद्धासा ३०, ११९ स्वाइसा स उत्ता ३३

[ਲ]

लस्बणदो जियलस्यं २५१, २९९ लस्बणदो त गेष्मुणु २९२-२९५ लस्बणदि मणियमावा १९१ लब्बण दिव्याहित १५२ लब्बण द्विहर्तुं २१४ लब्बणं व इशं मणियं ४१७ लेस्साक्टाययेवा २७१ लोगमयावार्त्वाह्यं ९९ लोगमयावार्त्वाह्यं १२६

लोवालोयविभेयं १३४

[व] वज्यरसमयएकई १०१ वत्यू जर्माणिसम्बं १७१ वत्यू जर्माणिसम्बं १७१ वत्यू जर्माणिसम्बं १७१ वत्यू वर्मेष्ट तक्ष्मं १५९ वस्त्रारं रिज्युत्तं १८६ वस्त्रारादी वस्त्रो १८५ विक्याल्यकं स्वेचे ३५० विक्याल्यकं स्वेचे ३५० विक्याल्यकं स्वेचे ३५० विक्याल्यकं स्वेचे १५९ विक्याल्यकं स्वेचे १५१

[स] सन्नाइमेयभिन्नं ३१९ सत्ता वमुक्तस्ये २०१ सत्तेव हुंति मंगा २५४ सहस्वादि चडको १९७ सद्देषु जाण णामं २८१ बद्धानमानवरम ३७४, ३८१ सद्धा तच्चे दंसण ३२१ सहास्को अत्यो २१४ सन्मावं सु विहावं १८ सन्मूदमसन्भूदं १८७ समणा सराम इयरा ३५२ समदा तह मज्झत्यं ३५७ सम्मावि य मिण्छावि य ३३२ समयाविल उस्सासो १३८ सम्मग् पेच्छ६ जम्हा ४०१ सयमेव कम्मगलणं १५७ सन्वं जद्द सन्वगयं ५० सञ्बत्य अत्य संघा १४३ सब्बत्य पण्डबादो २३४ सम्बे वि य एयते ५५ सब्बेसि वतिषतं १४७ सब्बेसि वज्जाया १४२ सब्बेसि व्यत्वित्तं १४७ सब्दे वि य एयंते ५५ सम्बंसि सब्भावो ३७६ सहजं खुधाइजादं ९२ सहसबस सुर णिरमे ८९ संबासंबाणंता २८ संतं इह जह णसह ४३ संतं जो च हु मण्णइ ४९ संवेयणेण गहिओ ३९० संसयविमोह विब्भम ३०६ सामण्य वह विसेसे २५० सामण्णं परिणामी ३५६ सामन्नवाम झाने ४११ सामण्य विसेसा वि य १७ सामण्णे णियबोहे ३५५ सामी सम्मादिट्टी १६३ सावार इयर ठवणा २७४ सिवजुली णयणिवही २६१ सिय सद्देण य पुट्टा ७२ सिय सद्देण विषा इह ७१

सिव सह सुणय दुण्णय ४२३

सिय सावेश्वा सम्मा २५१ सुणिजण दोहसत्वं ४२० सुद्धो कम्मलगादो ३६२ सुद्धो जोव सहावो ११४ सुयकेवळीहि कहियं ४२२ सुरणरणारवितिया ८६ सुसमीरणेण पोयं ४२५ सुह ससुह भावरहिस्रो ४०३ सुहससुहं चिय कम्मं ३४० सुहबेदं सुहुगोदं १६० [ह] हिंसा असम्बमीसी ३०७ हेऊ सुद्धे सिक्तह ३६९ हेया कम्मे जणिया ७६ हेयोपादेयविदो ३५४ होऊण जल्म णट्टा ३५९

# परिशिष्ट ५

# नयविवरण-रलोकान क्रमणी

| F3                          |                             |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| [er]                        | तर्यवाबान्तरान् भेदान् ७०   |  |  |
| अभिन्नं व्यक्तभेदेभ्यः ६७   | तदंशी द्रव्यपर्याय- २१      |  |  |
| अर्थपर्याययोस्तावद् ४२      | तद्भेदैकान्तवादस्तु ५४      |  |  |
| अर्थव्यञ्जनपर्यायौ ४९       | तत्र वर्यायगस्त्रेचा ४१     |  |  |
| [#]                         | तत्रर्जुसूत्रपर्यन्ता ९५    |  |  |
| इत्यन्योऽन्यमपेकायां ९४     | तत्र संकल्पमात्रस्य ३१      |  |  |
| इत्यसद् बहिरथेंषु ३४        | तन्न श्रेयः परीक्षाया-८६    |  |  |
| इन्द्रः पुरन्दरः शक्र ६१    | तत्राशिन्यपि नि:श्रेष- ८    |  |  |
| [ऋ]                         | तन्मात्रस्य समुद्रत्वे ६    |  |  |
| ऋजुसूत्रं क्षणध्वसि ७५      | तयोरत्यन्तभेदोक्ति- ४८      |  |  |
| (ए)                         | तैनीयमानवस्त्वंद्याः १११    |  |  |
| एहि मन्ये रचेनेत्यादि ८५    | त्रिकालगोचराशेष- १५         |  |  |
| [चे]                        | [4]                         |  |  |
| एंकब्येन विशेषाणा ६३        | द्रव्यत्वं सकल द्रव्य- ६९   |  |  |
| [春]                         | द्रव्यवर्वावसामान्य- २४     |  |  |
| करोति क्रियते पुष्य- ८४     | [ঘ]                         |  |  |
| कल्पनारोपितद्रब्य- ७४       | धर्म-वर्मिसमृहस्य ९         |  |  |
| कृष्टिचद् व्यञ्जनपर्यायौ ४६ |                             |  |  |
| कार्यकारणता नास्ति ७७       | [ㅋ]                         |  |  |
| कालावि भेवतोऽर्थस्य ८२      | नन्वयं भाविनी संज्ञां ३३    |  |  |
| कालाचन्यतमस्यैव ८८          | नयार्थेषु प्रमाणस्य ११५     |  |  |
| क्रियाभेदेऽपि चाभिन्न- १०३  | नर्जुसूत्रः प्रभूतार्थो १०० |  |  |
| कास्त्रविभेवतोऽप्यर्थ-१०१   | नजुसूत्रादिषु प्रोक्त- ३९   |  |  |
| क्षणमेकं सुक्षी जीवो ५७     | नवधा नैगमस्यैवं ६२          |  |  |
| -                           | नाप्रमाणं प्रमाणं वा १०     |  |  |
| [ग]                         | नामादयोऽपि बस्वार २७        |  |  |
| गुणः पर्याय एवात्र २२       | नार्य बस्तु न चावस्तु ५     |  |  |
| गोचरीकुरुते गुद्ध- ५९       | नाशेषवस्तुनिर्णितेः १२      |  |  |
| [त]                         | निराकरोति यो द्रव्यं ७६     |  |  |
| तरिक्रमा परिणामोऽर्थं- ९२   | निराकृतविशेषस्तु ६६         |  |  |
|                             |                             |  |  |

नि:शेषदेशकालार्था- १४

तया द्रव्यगुणावीमां २९

नैगमाप्रातिकृत्येन १०४ [9] परोक्षाकारता वत्तेः १६ पर्यायशब्दमेदेन ९० पूर्वत्र नोत्तरा सस्या ११४ पूर्वी पूर्वी नयी भूम- ९६ प्रत्येया प्रतिपर्याय- १०९ प्रमाणगोचराषांशा- २३ प्रमाणं च नवाश्चेति २ प्रमाण सकलादेशि ३ प्रमाणात्मक एवाय- ३६ प्रमाणेन गृहीतस्य ११ प्राधान्येनोमयात्मान- ३७ [4] भवान्विता न पद्मेते २= भिन्ने तु सुखजीबत्वे ५० भेदाभिदाभिरत्यन्तं ६१ मि

मतेरबधितो वापि १६
[य]
यत्र प्रवर्तते स्वायँ ११२
यदा नैकं गमो योऽत ३५
यवाधिनि प्रवृत्तस्य ७
यवा प्रतित्वल व्यक्ति ४३
यक्षा हि हति संकल्प ९८
यस्तु प्रवृत्तस्य ५
यस्तु प्रवृत्तस्य ५
यस्तु प्रवृत्तस्य ५३
यस्तु प्रवृत्तस्य भागाययो भावा ३
यो यं क्रियार्यमाणस्य ९३

लोकसंवृतिसत्यं च ७८

नैगम-व्यवहाराम्या १०५

## परिशिष्ट

[ब] विश्वते चापरोऽशुद्ध- ६० विशेषकत्तरै. सर्वे: १०८ विश्वदृश्वास्य जनिता ८२ विस्तरेणेति समैते १९ वैसादृश्यविवर्तस्य २६

[स] शब्दः कार्ट्यादिभिभिन्नो ८९ शब्दाबद्धोति कात्येषा ६८ शब्दाल्यपामिनेदेता- १०२ शुद्धह्यपमिन्नगिति ६५ शुद्धह्यपमिन्नगुद्धः क्ष ११ शुद्धह्यपार्थनपाप- ५५ [स]

संकल्पो निगमस्तत्र ३२

संवेषेण नयारतावद् ११६ संवेषायुडी विशेषण १८ संवाहाद् व्यवहारी पि ९९ संवाहाद् व्यवहारी पि ९९ संवाहाद्वेष्ट वृद्धीतामा- ७२ संबंधे व्यवहारी वा २८ संयोगी विप्रयोगी वा ८० सर्वेषनार्पय्यायी ४४ स चानेकप्रकारः स्था- ७३ सम्बंधीयां वरित्येष ४७ सर्व कुनार्थययाया ५६ सद्द्रकां सकलं वस्तु ५२ सम्माजविष्यत्येन ९७ समेते नियमं तुक्ता ४० समुस्याः नव क तेरा-८१ समेकी मानवास्त्रम् ६४ सक्की मानवास्त्रम् ६४ सक्की मानवास्त्रम् ६४ सक्की स्तारास्त्रम् ६४ सक्की स्तारास्त्रम् ६४ सक्की स्तारास्त्रम् ६४ सहल्लास्त्रम् ६४ सामान्यादेशस्त्रास्त्रम् १०६ सामान्यादेशस्त्रास्त्रम् १८ सूत्रे नामान्यादेशस्त्रास्त्रम् ५८ सूत्रे नामान्यादेशस्त्राम् ६४ स्त्रे सम्बद्धान्यस्त्रम् ६४ स्त्रार्थन्यस्त्रम्

# BHĂRATĪYA JŅĀNAPĪTHA

# MÜRTIDEVĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ

General Editors :

Dr. H. L. JAIN, Jabalpur : Dr. A. N. UPADHYE, Kolhapur.

The Bhārativa Jāānapītha, is an Academy of Letters for the advancement of Indological Learning In pursuance of one of its objects to bring out the forgotten, rare unpublished works of knowledge, the following works are critically or authentically edited by learned scholars who have, in most of the cases, equipped them with learned Introductions etc., and published by the Jāānapītha.

#### Mahabandha or the Mahadhavala :

This is the 6th Khanda of the great Siddhānta work Sathhandāgama of Bhūtabali. The subject matter of this work is of a highly technical nature which could be interesting only to those adepts in Jaina Philosophy who desire to probe into the minutest details of the Karma Siddhānta. The entire work is published in 7 volumes The Prākrit Text which is based on a single Ma. is edited along with the Hindi Translation. Vol I is edited by Pt. S.C. DIWAKAR and Vols. 2 to 7 by Pt. PHOOLACHANDRA. Jiānapiṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālis, Prākrit Grantha Nos 1, 4 to 9, Super Royal Vol. I : pp. 20+80+350; Vol. III. pp 4+40+440; Vol. VII: pp 16+428; Vol V pp. 4+460; Vol. VI: pp. 22+370; Vol. VII: pp. 8+320, Bhāratīya Jiānapṭṭha Kashi, 1947 to 1936. Price Rs. 15/- for each vol.

# Karalakkhapa :

This is a small Präkrit Grantha dealing with palmistry just in 61 gäthäs. The Text is edited along with a Sanskrit Chāyā and Hindt Translation by Prof. P. K. MODI. Jāšnapitha Mortidevi Jaina Granthamalā, Präkrit Grantha No. 2. Third edition, Crown pp. 48 Bharatiya Jišnapitha Kashi, 1964. Price Rs. 1/50/-.

# Madanaparājaya :

An allegorical Sanskrit Campū by Nāgadeva (of the Samvat 14th century or so) depicting the subjugation of Cupid. Edited critically by Pt. RAJKUMAR JAIN with a Hindi Introduction, Translation etc., Jāñaapttha Mūrtidevī Jaina Granthmālā, Sanskrit Grantha No 1. Second edition. Super Royal pp. 14+58+144. Bhāratya Jāñaapttha Kashi, 1964. Price Rt. 8/-

# Kannada Prästiya Tädapatriya Grantha-süci :

A descriptive catalogue of Palmicaf Mss. in the Jaina Bhandaras of Moodbidri, Karkal, Aliyoor etc. Edited with a Hindi Introduction etc. by Pt. K. BHUJABALI SHASTRI Jinanapitha Murtidevi Jaina Granthmälä, Sanskrit Grantha No. 2. Super Royal pp. 32+324. Bhāratīya Jūānapītha Kashi, 1948. Price Rs. 13/-.

## \*Tattvärtha-vṛtti :

This is a critical edition of the exhaustive Sanskrit commentary of Srutassgara (c. 16th century Vikrama Sańvari) on the Tattwrthaustira of Umāsvāti which is a systematic exposition in Sūtras of the fundamentals of Jainism. The Sanskrit commentary is based on earlier commentaries and is quite elaborate and thorough. Edited by Pts. MAHENDRAKUMAR and UDAYACHANDRA JAIN. Prof. MAHENDRAKUMAR has added a learned Hindf Introduction on the exposition of the important topics of Jainism. The edition contains a Hindt Translation and important Appendices of referential value. Jūānapṭṭha Mūrtidevt Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No 4. Super Royal pp. 108+548 Bhārattya Jūānapṭṭha Kashi, 1949, Price Rs. 16]-.

## Ratna-Manjuşā with Bhāşya:

An anonymous treatise on Sanskrit prosody. Edited with a critical Introduction and Notes by Prof. H. D. Vellankar. Jöhnapitha Muridevi Jaina Granthamäls, Sanskrit Grantha No. 5. Super Royal pp. 8+4+72 Bhāraitiya Jūānapitha Kashi, 1949. Price Rs. 3/-.

# Nyāyaviniścaya-vivaraņa:

The Nyāyaviniścaya of Akalanka (about 8th century A. D.) with an elaborate Sanskrit commentary of Vādirāja (c. 11th century A. D.) is a repository of traditional knowledge of Indian Nyāya in general and of Jaina Nyāya in particular. Edited with Appendices etc by Pt. Mahendrakumar Jain. Jāānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos 3 and 12. Super Royal Vol. I. pp. 68+516, Vol II. pp. 66+468. Bhāratīya Jāānapītha Kashi, 1949 and 1954. Price Rs 18/- each.

#### Kevalajňana-prasna-cúdamani :

A treatise on astrology etc. Edited with Hindi Translation, Introduction, Appendices, Comparative Notes etc. by Pt. NEMICHANDRA JAIN. Jüänapitha Mortidevi Jaina Granthamälä, Sanskrit Grantha No 7. Super Royal pp 16+128. Bhāratīya Jüänapitha Kashi, 1950. Price Rs 5/-

## Namamālā :

This is an authentic edition of the Nāmamālā, a concise Sanskrit Lexicon of Dhanarhjaya (c. 8th century A.D.), with an unpublished Sanskrit commentary of Amarkfrit (c. 15th century A.D.). The Editor has added almost a critical Sanskrit commentary in the form of his learned and intelligent foot-notes. Edited by Pt SHAMBHUNATH TRIPATH, with a Foreword by Dr. P. I., VADYA

<sup>·</sup> Books marked with asterisk are out of print,

and a Hindi Prastāvanā by Pt. MAHENDRAKUMAR. The Appendix giveš Anekštīha nighaņu and Ekākṣari-kośa. Jiānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granṭhamālā, Sanskrit Grantha No. 6. Super Royal pp. 16+140. Bhāratīya Jāānapīṭha Kashi, 1950. Price Rs. 4 50.

## Samayasāra :

An authoritative work of Kundakunda on Jaina spiritualism. Präkrit Text, Sanskrit Chāyā. Edited with an Introduction, Translation and Commentary in English by Prof. A CIRAKRAVARIT. The Introduction is a masterly dissertation and brings out the essential features of the Indian and Western thought on the all-important topic of the Self. Jāānapītha Mūrtidevi Jaina Granthamālā, English Grantha No 1. Super Royal pp. 10+162+244. Bhāratiya Jāānapītha Kashi, 1950. Price Rs. 12/-.

#### Jätakatthakathä:

Fig. 18 the first Devanagari edition of the Pali Jataka Tales which are a storehouse of information on the cultural and social aspects of ancient India. Edited by Bhikshu DHARMARAKSHITA. Jäänapitha Mürtidevi Pali Granthamālā No. 1, Vol. 1. Super Royal pp 16+384 Bharattya Jäänapitha Kashi, 1951. Price Rs 9/-.

#### Kural or Thirukkural:

An ancient Tamil Poem of Thevar. It preaches the principles of Truth and Non-volence. The Tamil Text and the commentary of Kavirājapandita, Edited by Prof. A CHAKRAVARTI with a learned Introduction in English. Bhāratīya Jānapaṭtha Tamil Series No. 1. Demy pp 8+36+440. Bhāratīya [75napaṭtha Kashi, 1951. Price Rs. 12/.

## Mahāpurāņa :

It is an important Sanskrit work of Jinasena-Guṇabhadra, full of encyclopaedic information about the 63 great personalities of Jainism and about Jain lore in general and composed in a literary style. Jinasena (837 A. D.) is an outstanding scholar, poet and teacher; and he occupies a unique place in Sanskrit Literature. This work was completed by his pupil Guṇabhadra. Critically edited with Hindt Translation, Introduction, Verse Index etc. by Pt. PANNALAL JAIN. Janapitha Murtidevt Jaina Granthamalla, Sanskrit Grantha Nos. 8, 9 and 14, Super Royal: Second edition, Vol. It: pp. 8+68+746, Vol. II. pp 8+556; Vol. III.: pp. 24+708, Bhāratiya Jhānapīṭha Kashi, 1951 to 1954. Price Rs. 201/each.

#### Vasunandi Śrāvakācāra :

A Prākrit Text of Vasunandi (c. Samvat first half of 12th century) in 546 gāthās dealing with the duties of a householder, critically edited along with a Hindī

Translation by Pt. HIRALAL JAIN. The Introduction deals with a number of important topics about the author and the pattern and the sources of the contents of this Śrawakteśra. There is a table of contents. There are some Appendices giving important explanations, extracts about Pratisthavidhāna, Sallekhanā and Vratas. There are 2 Indices giving the Prākrit roots and words with their Sanskrit equivalents and an Index of the gathas as well Jāšnapttha Mūrtidevī Jaina Granthamāls, Prākrit Grantha No. 3. Super Royal pp. 230. Bhārattya Jāšnapttha Kāshi, 1952. Price Rs. 6/.

#### Tattvärthavärttikam or Rajavärttikam :

This is an important commentary composed by the great logician Akalańka on the Tattvārthasūtra of Umāsvāti. The text of the commentary is critically edited giving variant readings from different Mss. by Prof. MAHENDRAKUMAR JAIN. Juānapītha Mūrtidevi Granthamāla, Sanskrit Grantha Nos. 10 and 20 Super Royal Vol. I: pp. 16+430, Vol. II: pp. 18+436. Bhāratīya Jūānapītha Kashi, 1953 and 1957. Price Rs. 12/- for each Vol

#### Jinasahasranama :

It has the Svopajňa commentary of Pandita Ášdáhara (V. S. 13th century). In this edition brought out by Pt Hiralala a number of texts of the type of Jinasaharanāma composed by Āšdāhara, Jinasena, Sakalakītri and Hemacandra are given. Āšdāhara's text is accompanied by Hindt Translation. Śrutasfagara's commentary of the same is also given here. There is a Hindt Introduction giving information about Āśdāhara etc. There are some useful Indicas. Jāsapaṭtha Mūrtidevt Jiana Granthamālā, Sanskrit Grantha No 11. Super Royal pp. 288 Bhārattya Jāsapṭṭha kāshi, 1954. Froc Rs 5/-.

#### Puranasara-Samgraha :

This is Purtas in Sanskrit by Dämanandi giving in a nutshell the lives of Tirthamkaras and other great persons. The Sanskrit text is edited with a Hindf Translation and a short Introduction by Dr. G. C. JAIN Jäänaptiha Mirridevt Jaina Granthamälä, Sanskrit Grantha Nos. 15 and 16. Crown Part. I. pp. 20+198; Part. II. pp. 16+206. Bhärattya Jäänaptiha Kashi, 1934, 1955. Price Rs. 5f. each.

#### Sarvārtha-Siddhi :

The Sarværtha-Siddhi of Pujyapāda is a lucid commentary on the Tattvārthasūtra of Umāsvāti called here by the name Grdhrapiccha. It is edited here by Pt. PHOOLGHANDRA with a Hundi Translation, Introduction, a table of contents and three Appendices giving the Sūtras, quotations in the commentary and a list of technical terms. Jāānptļha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 13. Double Crown pp. 116+506. Bhārattya Jāānapīļha Kashi, 1955. Price Rs. 18/-.

# Jainendra Mahāvṛtti :

This is an exhaustive commentary of Abhayanandi on the - Jaisendra Vyākarana, a Sanskrit Grammar of Devanandi alias Pūjyapāda of circa 5th-6th century A, D. Edited by Pts. S, N. TRIPATHI and M. CHATURVEDI. There are a Bhūmikā by Dr V. S. AGRAWALA, Devanandikā Jainendra Vyūkarana by PREMI and Khilapātha by Mimānsākā and some useful Indices at the end. Jāānapītha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 17. Super Royal pp. 56+506. Bhāratīya jāānapītha Kashi, 1956 Price Rs. 18/-.

## Vratatithi Nirpaya :

The Sanskrit Text of Sinhanandi edited with a Hindt Translation and detailed exposition and also an exhaustive Introduction dealing with various Vratas and rituals by Pt. NEMICHANDRA SHASIRI JÄÄnaptitha Murtidevi Jaina Granthamäla, Sanskrit Grantha No. 19 Crown pp. 80+200. Bhärattya JÄänaptitha Kashi, 1956. Price Re 5/-.

#### Pauma-cariu :

An Apabhramsa work of the great poet Svayambhu (677 A. D.). It deals with the story of Rāma The Apabhramsa text up to 56th Sandhi with Hinds Translation and Introduction of Dr. DEVENDRAKUMAR JAIN, is published in 3 Volumes Jāānapīṭha Mūrudevī Jaina Granthamālā, Apabramsa Grantha Nos. 1, 2 & 3 Ciown size, Vol. I pp. 28+333, Vol II pp. 12+377; Vol III: pp. 6+253, Vol. IV, Bhāratiya Jāānapīṭha Kāshi, 1957, 1958. Price Rs 5/for each Vol.

# Jivamdhara-Campū:

This is an elabonate prose Romance by Haricandra written in Kävya style dealing with the story of Jivamdhara and his romantic adventures. It has both the features of a folk-tale and a religious romance and is intended to serve also as a medium of preaching the doctrines of Jainism The Sanskrit Text is edited by Pt. PANNALAL JAIN along with his Sanskrit Commentary, Hindt Translation and PrastSansan. There is a Foreword by Prof. K. K. HANDIQUI and a detailed English Introduction covering important aspects of Jivamdhara tale by Drs. A, N. UPADHYE and H. I. JAIN Jāānapitha Mūrtidevī Jain Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 18. Super Royal pp. 4+24+20+344. Bhāratīya Jāānapītha Kasshi, 1958. Price Rs. 15]-

## Padma-purăņa :

This is an elaborate Purana composed by Ravisena (V. S. 734) in stylistic Sanskrit dealing with the Rama tale. It is edited by Pt. PANNALAL JAIN with Hindi Translation, Table of contents, Index of verses and Introduction in Hindi dealing with the author and some aspects of this Purana. Jännapitha Murtidevi Jaina Granthamalla, Sanskrit Grantha Nos. 21, 24, 26. Super Royal

Vol I · pp 44+548; Vol II · pp. 16+460, Vol III : pp. 16+472. Bhāratiya Jūānapītha Kashi, 1958-1959. Price Vol. 1 & 2 Rs. 16/- each; Vol. 3 Rs. 13/-.

## Siddhi-viniścaya:

This work of Akalankadeva with Svopajñavrtti along with the commentary of Anantavtrya is edited by Dr. MAHENDRAKUMAR JAIN This is a new find and has great importance in the history of Indian Nyāya Interature. It is a feat of editorial ingenuity and scholarship The edition is equipped with exhaustive, learned Introduction both in English and in Hindi, and they shed abundant light on doctrinal and chronological problems connected with this work and its author. There are some 12 useful Indices. Jānapaptha Martidevi Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha Nos 22, 23. Super Royal Vol. I pp. 16+174+370, Vol II: pp 8+808 Bhāratiya Jānapaptha Kashi, 1959 Price Rs 20/- and Rs 16/-

#### Rhadrabāhu Samhitā :

A Sanskrit text by Bhadrabāhu dealing with astrology, omens, portents etc Edited with a Hindi Translation and occasional Vivecana by Pt NEMICHANDRA SHASTRI There is an exhaustive Introduction in Hindi dealing with Jain Jyotna and the contents, authorship and age of the present work. Jāānapītha Mūrudevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 25. Super Royal pp. 72+416. Bhāratiya Jāānapītha Kashi, 1959 Price Rs. 14/-.

# Pañcasamgraha :

This is a collective name of 5 Treatises in Prākrit dealing with the Karma doctrine the topics of discussion being quite alike with those in the Gommaţasāra etc. The Text is edited with a Sanskrit commentary, Prākrit Vṛtli by Pt. HIRALAL who has added a Hindî Translation as well A Sanskrit Text of the same name by one Śripāla is included in this volume. There are a Hindî Introduction discussing some aspects of this work, a Table of contents and some useful Indices. Jħānptiha Mūridevī Jana Granthamalā, Prākrit Grantha No. 10. Super Royal pp. 60+804 Bhāratiya Jāānaptiha Kashi, 1960. Price Rs. 21/-.

## Mayana-parājaya-cariu:

This Apabhranisa Text of Harideva is critically edited along with a Hindi Translation by Prof. Dr. HIRALAI JAIN. It is an allegorical poem dealing with the defeat of the god of love by Jina. This edition is equipped with a learned Introduction both in English and Hindi The Appendices give important passages from Vedic, Pali and Sanskrit Texts. There are a few explanatory Notes, and there is an index of difficult words. Jäänaptiha Murtidevi Jaina Granthamila, Apabhranisa Grantha No. 5. Super Royal pp. 88+90. Bhāratiya Jāšanaptiha Kashi, 1962 Price Rs. 81.

#### Harivamsa Parana :

This is an elaborate Purfup by Jinasena (Śaka 705) in stylistic Sanskrit dealing with the Harivamia in which are included the cycle of legends about Kṛuṇa and Pānḍawa. The text is edited along with the Hindt Translation and Introduction giving information about the author and this work, a detailed Table of contents and Appendices giving the verse Index and an Index of significant words by Pt. PANNALAL JAIN. Jiānapttha Mūrtidevt Jaina Granthamāla, Sanskrit Grantha No. 27 Super Royal pp 12+15+812+160. Bhāratīya Jīyānapīṭha Kashi, 1962. Price St. 25/-

## Karmaprakṛti :

A Prakrit text by Nemicandra dealing with Karma doctume, its contents being allied with those of Gommotasāra. Edited by Pt. HIRALAL JAIN with the Sanskrit commentary of Sumatikrit and Hindt Tika of Panghita Hemarāja, as well as translation into Hindt with Visesārtha. Jūānapīṭḥa Mūrtidevī Jaina Granthamāla, Prakrit Grantha No 11. Super Royal pp. 32+160. Bhāratīya Iānapīṭḥa Kashi, 1964. Price Rs. 8]-.

## Upāskādhyayana:

It is a portion of the Yaśastilaka-campū of Somadeva Sūri. It deals with the duties of a householder Edited with Hindt Translation, Introduction and Appendices etc. by Pt. KAILASHCH-NDRA SHASTRI. Jāānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Granth No. 28. Super Royal pp. 116+539, Bhāratīya Jāānapīṭha, Kashi 1964. Price ks. 16/-

#### Bhoicaritra:

A Sanskrit work presenting the traditional biography of the Paramāra Bhoja by Rājavallabha (15th century A. D.) Critically edited by Dr. B Ch. CHHABRA, Ji. Director General of Archaeology in India and S. SANKARNARAYANA with a Historical Introduction and Explanatory Notes in English and Indices of Propernames Jāānapṛṭha Mūrtidevī Jaina Granthamāla, Sanskrit Grantha No. 29 Super Royal pp. 24+192 Bhāratīya Jāñaapṭṭha Kashi, 1961. Price Rs 8/-

# Satyaśāsana-parikṣā :

A Sanskrit text on Jain logic by Ācārya Vidyānandi critically edited for the first time by Dr. GOKULCHANDRA JAIN. It is a critique of selected issues upheld by a number of philosophical schools of Indian Philosophy. There is an English compendium of the text, by Dr. NATHMAL TATIA. Jāānapīṭha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No. 30. Super Royal pp. 56+38+62, Bhāratīya Jāānapīṭha Kashi, 1964. Price Rs. 5/-

## Karakanda-chriu :

An Apabhramsa text dealing with the life story of king Karakanda, famous as

Pratyeka Buddha' in Jaina & Buddhist literature Critically edited with Hindt & English Translations, Introductions, Explanatory Notes and Appendices etc. by Dr. Hiralal Jain. Jäänapitha Mürtidevi Jaina Granthamälä, Apabhramáa Grantha No 4. Super Royal pp 64+278. Bhāratīya Jäänapitha Kashi, 1964. Price Rs. 15/-.

# Sugandha-daśami-kathā:

This edition contains Sugandha-dasamī kathā in five languages viz, Apabhramsa, Sanskrit, Gujarātı, Marāthi and Hindi, critically edited by Dr. HIRALAL JAIN. Jāānaptiha Mūrtidevi Jaina Granthamālā Apabhramsa Grantha No. 6. Super Royal pp. 20+26+100+16 and 48 Plates. Bhāratiya Jāānapitha Publication Varanasi, 1966 Price Rs. 11.

#### Kalvānakalpadruma :

It is a Stotra in twenty five Sanskrit verses Edited with Hindi Bhāsya and Prastāvanā etc. by Pt JUGALKISHORE MUKHTAR Jāānapiṭha Murtidevt Jaina Granthamālā Sanskrit Grantha No. 32 Crown pp. 76 Bhāratiya Jāānapīṭha Publication, Varanass, 1967. Price Rs. 1/50.

#### Jamba sāmi cariu :

This Apabhram's text of Vīra Kavi deals with the life story of Jamba Swāmī, a historical Jain Ācarya who passed in 463 A D. The text is critically edited by Dr. Vimal Praksah Jain with Hindi translation, exhaustive introduction and indices etc. Jāānapāṭha Murtidevī Jaina Granthamālā Apabhramās Grantha No. 7. Super Royal pp 16+152+402, Bhāratīya Jāānapīṭha Publication, Varanasi, 1968. Price Rs. 15/-

#### Gadyacintāmani :

This is an elaborate prose romance by Vadithha Singh Sari, written in Kavya style dealing with the story of Jivarhdhara and his romantic adventures. The Sanskrit text is edited by P. Pannalal Jain along with his Sanskrit Commentary, Hindt Translation, PrastSvanā and indices etc. Jūānapttha Mūrtidevī Jaina Granthamālā, Sanskrit Grantha No 31. Super Royal pp 8+40+258 Bharatīya Jūānapttha Publication, Varanası 1968. Price Rs. 12/-

## Yogasāra Prābhṛta :

A Sanskrit text Amitgati Acarya dealing with Jaina Yoga vidyā. Critically edited by Pt Jugalkishore Mukhtār with Hindt Bhāsya, Prastīvanā etc. Jānanpitha Muridevī Jaina Grannthamāla, Granntha No. 33. Super Royal pp. 44+236 Bhāratīya Jānanpitha Publication, Varanasi, 1968. Price Rs. 8/-.

#### For copies please write to:

Bharatiya Juanpitha. 3620/21, Netaji Subhash Marg, Dariyaganj, Delhi (India).

वीर सेवा मन्दिर

नेसन भार ल्लडायल शीर्षक जाययक

कम सस्या ५०४ रू